

## 强强逐强聚



AND

### ORIGINAL MERYDKTE

#### STHAVIR ARYA BHADRABA

A Bhashya by Shri Sanghadas Gani Kshani with a Commentary begun by Acharya Ship Mala Acharya Shri Kshemal

> Volume V FOURTH AND FIFTH UDDESHAS

**EDITED BY** 

#### GURU SHRI CHATURVIJAYA

AND HIS

#### SHISHYA PUNYAVIJAYA

THE FORMER BEING THE DISCIPLE OF

PRAVARTAKA SHRI KANTIVIJAYAJI

INITIATED BY

NYAYAMBHONIDHI SHRIMAD VIJAYANANDA SURIJI

1st Acharya of

BRIHAT TAPA GACHCHHA SAMVIGNA SHAKHA.

ishers:—SHRI ATMANAND JAIN SABHA, BHAVNAGAR

Vikrama Samyat 1994

Copies 500

Atma Samvat

1938

Printed by Ramehanära Yesa Shedge, at the Hirnaya Sagar Press, 26-28, Howhat Street, Bombay.



Pačlishež ty Vallažhadas Fribhusandas Ganāhi, Secretary, Shree Jain Nemananda Sabha, Bhavnagar.

# श्रीवात्मानन्द-जैनव्रन्थरत्नमालाया अष्टाक्मित्रत्मे क्रिक्स स्थिवर-आर्थभद्रवाहुस्वामिप्रणीतस्य प्रज्ञानेर्श्वसुपुर्वे बृहत् कल्पसूत्रम्

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन भाष्येणोपबृहितम्।

जैनागम-प्रकरणाद्यनेकप्रन्थातिगृहार्थप्रकटनप्रौहटीकाविधानसमुपलब्ध-'समर्थटीकाकारे'तिख्यातिभिः श्रीमद्भिमेलयगिरिसूरिभिः प्रारब्धया वृद्धपोशालिकतपागच्छीयैः श्रीक्षेमकीर्त्या-चार्यैः पूर्णीकृतया च वृत्त्या समलङ्कृतम् ।

> तस्यायं पश्चमो विभागः

चतुर्थ-पश्चमाबुद्देशको ।

तत्सम्पादकौ-

सकलागमपरमार्थप्रपञ्चनप्रवीण-बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविमशाखीय—आद्याचार्थ— न्यायाम्भोनिधि—श्रीमद्विजयानन्दसूरीश( प्रसिद्धनाम—श्रीआत्मारामजी— महाराज )शिष्यरत्नप्रवर्त्तक-श्रीमत्कान्तिविजयम्रनिपुङ्गवानां शिष्य-प्रशिष्यौ चतुरविजय-पुण्यविजयौ ।

प्रकाशं प्रापयित्री--

भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्दसभा।

बीरसंवत् २४६५ ईस्वी सन १९३८

ं प्रतयः ५००

विक्रमसंवत् १९९४ आस्मसंबत् ४२ इदं पुस्तकं सुम्बच्यां कोलभाटवीध्यां २६-२८ तमे गृहे निर्णयसागर-सुद्रणालये रामचन्द्र येसु शेडगे-हारा सुद्रापितस्



प्रकाशितं च तत् "बह्धभदास त्रिभुवनदास गांधी, सेकेटरी श्रीआत्मानन्द् जैन सभा, भावनगर" इत्यनेन





जन्म—विक्रम संचत् १९२७ घडोद्या.

दीक्षा-चिक्तम संवत् १९४३ राधनपुर.

श्री १००८ श्री विजयवस्रभमृरि महाराज

आचार्यपदागंदण—विक्रम संवत् १९८१ छाहार.

चारित्रमुवर्णोत्सव—विक्रम संचन १९९४ ज्येष्ट बदि ९..



## वल्लभ-सुवर्ण-स्मरणम्

विश्वनी महाविभूतिसमा, ज्ञान-तपोमूर्ति, जैनशासनप्रभावक,
बृहत्तपोगच्छान्तर्गत संविश्वशाखीय आद्याचार्य,
न्या या स्भो नि धि

# श्री १००८ श्री विजयानन्द सूरीश्वर

प्रसिद्धनाम श्रीआत्मारामजी महाराजना विश्वमान्य, सुवर्णोज्वलनामधेय, पुनित पद्दधर आचार्य भगवान्

# श्री १००८ श्री विजयवछम सूरिवरना

चारित्रार्धशताब्दिरूप चारित्रसुवर्णोत्सवना पवित्र स्मरणमां सुवर्णालङ्कृत बृहत्कल्पसूत्रनो पश्चम विभाग तेओश्रीना सुवर्णोज्वल सुकोमळ करकमलमां समर्पण

करीए छीए.

संवत् १९९४ ज्येष्ठ वदि ९ ता. २२-६-१९३८ **पाटण**  निवेदको-गुरु-शिष्य मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय



### बृहत्कल्पसूत्रपञ्चमविभागसंशोधनकृते सङ्गृहीतानां प्रतीनां सङ्केताः ।

भा० पत्तनस्थभाभाषाटकसत्कचित्कोशीया प्रतिः । है० अमदावादहेलाउपाश्रयभाण्डागारसत्का प्रतिः । मो० पत्तनान्तर्गतमोंकामोदीभाण्डागारसत्का प्रतिः । है० पत्तनसागरगच्छोपाश्रयगतलेहेरुवकीलसत्कञ्चानकोशगता प्रतिः । कां० प्रवर्तकश्रीमत्कान्तिविजयसत्का प्रतिः । ताम्० पत्तनीयश्रीसङ्घभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया मूलस्त्रप्रतिः । तारी० पत्तनीयश्रीसङ्घभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया योकाप्रतिः । ताभा० पत्तनीयश्रीसङ्घभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया भाष्यप्रतिः ।

प्रकाश्यमानेऽस्मिन् प्रन्थेऽसाभिर्येऽशुद्धाः पाठाः प्रतिपूपलब्धास्तेऽस्मत्करपनया संशोध्य ( ) एताह-मृत्तकोष्ठकान्तः स्थापिताः सन्ति, दृश्यतां पृष्ठ १० पङ्कि २६, पृ० १७ पं ३०, पृ० २५ पं० १२, पृ० ३१ पं० १७, पृ० ४० पं० २४ इत्यादि । ये चासाभिर्गलिताः पाठाः सम्भानितास्ते [ ] एतादृक्चतुरस्रकोष्ठकान्तः परिपूरिताः सन्ति, दृश्यतां पृष्ठ ३ पंक्ति ९, पृ० १५ पं० ६, पृ० २८ पं० ५, पृ० ४९ पं० २६ इत्यादि ।

#### प्रकार्यमानेऽस्मिन् ग्रन्थे टीकाङ्कताऽस्माभिश्च निर्दिष्टानामवतरणानां

स्यानदर्शकाः सङ्केताः ।

अनुयो ० आचा० श्रु० अ० उ० स्राव० हारि० वृत्ते व्याव० नि० गा० आव० निर्द्धे० गा० ∫ जाव० मृ० मा० गा० ट० स्० टच० छ० गा० ञोषनि० गा० करमगृहद्वाप्य गा० ভূৰ্ণি र्जीत० भा० गा० दत्त्वार्य० द्यु० ष० स० गा० दश्० २० गा० ो दश्वं० अ० गा०∫ द्यु० चृ० गा० देवेन्द्र० गा० नाव्यशा० पद्मव० गा० निष्हिनि० गा० महा० पर प्रमुम् । आ० मङ० महानि० छ० विशे० गु० विशेषचूर्णि

अनुयोगद्वारसूत्र याचाराङ्गस्त्र शुत्रस्त्रन्य यस्ययन उद्देश षावस्यकसूत्र हारिमद्रीयवृत्ती धावस्यकसूत्र निर्युक्ति गाया श्रावस्यकसूत्र मूलमाप्य गाथा उद्देश सूत्र उत्तराव्ययनसूत्र अध्ययन गाधा जोवनिर्युक्ति गाया बृह्कल्पबृह्झ्राप्य **ब्रहत्करमन्**षि नीतकस्यमाप्य गाया वत्त्रार्थीविगमस<u>्</u>त्राणि दस्त्रेकालिकसूत्र अव्ययन उद्देश गाया 📑 द्यंत्रेकालिकसूत्र अध्ययन गाया द्यवैकालिकस्त्र चूलिका गाया देवेन्द्र-नरकेन्द्रपकरणगत देवेन्द्रपकरण गाया भरतनाट्यशासन् पञ्चवस्तुक गाया पिण्डनिर्युक्ति गाया प्रज्ञापनोपाङ्गसटीक पद प्रशमरति आर्था मल्यगिरीया टीका महानिर्जायसूत्र अव्ययन विरोपावस्यक्रमहामाप्य गाथा <sup>बृह्क्करपविदोपचृ</sup>णि

स्य० भा० पी० गा० त्यव० ड० भा० गा० श० ड० श्च० अ० ड० सि० } सिद्ध० ∫ सि० हे० औ० स्० हैगाने० द्विस्व०

व्यवहारसूत्र भाष्य पीठिका गाथा व्यवहारसूत्र उद्देश भाष्य गाथा शतक उद्देश श्रतक उद्देश श्रतक्कन्य अध्ययन उद्देश सिद्धहेमशब्दानुशासन

सिद्धहेमशब्दानुशासन औणादिक सूत्र

हैंमानेकार्थसंडंह द्विखरकाण्ड

यत्र टीकाक्टक्रिर्ग्रन्थाभिधानादिकं निर्दिष्टं स्थात् तत्रास्मामिरुख्निस्तितं श्रुतस्कन्ध-अध्ययन-उद्देश-गाथादिकं स्थानं तत्तद्वर्द्धसत्कं ज्ञेयम्, यथा पृष्ठ १५ पं० ९ इत्यादि । यत्र च तत्रोख्निस्तितं भवेत् तत्र सामान्यतया सूचितसुद्देशादिकं स्थानमेतत्प्रकाइयमानगृहत्कलपसूत्रग्रन्थसत्कमेव ज्ञेयम्, यथा पृष्ठ २ पंक्ति २-३-४, पृ० ५ पं० ३, पृ० ८ पं० २७, पृ० ११ पं० २७, पृ० ६७ पं० १२ इत्यादि ।

#### प्रमाणत्वेनोद्धृतानां प्रमाणानां स्थानदर्शक-यन्थानां प्रतिकृतयः।

अनुयोगद्वारसूत्र-अनुयोगद्वारसूत्र चूणी-अनुयोगद्वारसूत्र सटीक व (मलधारीया टीका) आचाराङ्गसूत्र सटीक-आवश्यकसूत्र चूर्णी-आवश्यकसूत्र सटीक (श्रीमलयगिरिकृत टीका) आवश्यकसूत्र सटीक ( आचार्य श्रीहरिभद्रकृत टीका ) आवश्यक निर्युक्ति--ओवनिर्युक्ति सटीक--करुपचूर्णि-करपबृहद्भाष्य---कल्पविशेषचूर्णि---कल्प-व्यवहार-निशीथसूत्राणि-

शेठ देवचन्द लालमाई जैन पुस्तकोद्धार फंड सुरत ।
रतलाम श्रीऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था ।
शेठ देवचन्द लालमाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड सुरत ।
आगमोदय समिति ।
रतलाम श्रीऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था ।
आगमोदय समिति ।
आगमोदय समिति ।
आगमोदय समिति ।

आगमोदय समिति प्रकाशित हारिभद्रीय टीकागत। आगमोदय समिति हस्तिलिखित।

77

"

जैनसाहित्यसंशोधक समिति।

जीवाजीवाभिगमसूत्र सटीक-दश्वैकालिक निर्युक्ति टीका सह-द्वाश्चतस्कन्य अष्टमाध्ययन (करपसूत्र) देवेन्द्रनरकेन्द्र प्रकरण सटीक-नन्दीस्त्र सटीक ( मलयगिरिकृत टीका ) नाट्यशास्त्रम्-निशीयचृर्णि-पिण्डनिर्युक्ति-प्रज्ञापनोपाञ्च सटीक-चृहत्कर्मविपाक--महानिशीयसूत्र— राजपश्नीय सटीक-विपाक्स्त्र सटीक-विशेषणवती---विशेपावश्यक सटीक-व्यवद्यासूत्रनियंकि माप्य टीका-सिद्धपासृत सटीक-सिद्धहेमश्रव्यानुशासन-सिद्धान्तिवचारं ---स्त्रकृताप्त सटीक-स्यानाङ्गसूत्र सदीक

आगमोदय समिति ।
दोठ देवचन्द्र ठाठमाई नेन पुन्तकोद्धार फण्ड सुरत ।
शोठ देवचन्द्र ठाठमाई नेन पुन्तकोद्धार फंड सुरत ।
शोजेन आत्मानन्द्रसमा मावनगर ।
आगमोदय समिति ।
निर्णयसागर प्रेस सुंबई ।
इस्तिठिखित ।
दोठ देवचन्द्र ठाठमाई नेन पुन्तकोद्धार फंड सुरत ।
आगमोदय समिति ।
शोजेन आत्मानन्द्र समा भावनगर ।
इस्तिठिखित ।
आगमोदय समिति ।

रतसम श्रीऋषभदेवजी केशरीमलजी खेताम्बर संस्था । श्रीयशोविजय जैन पाठशाला बनारस । श्रीमाणेकसुनिजी सम्पादित । श्रीजैन आत्मानन्द सभा मावनगर । शेठ मनसुखमाई भगुमाई अमदाबाद । इन्जलिखित । आगमोदय समिति ।

## मासंगिक निवेदन।

निर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिसहित बृहत्कल्पसूत्रना आ अगाउ अमे चार विभाग प्रसिद्ध करी चूक्या छीए। आजे एनो पांचमो विभाग प्रसिद्ध करवामां आवे छे। आ विभागमां बृहत्कल्पसूत्रना चोथा पांचमा उद्देशानो समावेश करवामां आव्यो छे। आ विभागनी समाप्ति साथे प्रस्तुत प्रनथना मनाता ४२६०० श्लोक प्रमाण पैकी छगभग ४०००० श्लोक सुधीनो अंश समाप्त थाय छे।

प्रस्तुत विभागना संशोधनमां, चोथा विभागना "प्रासिक्षक निवेदन"मां जणावेल मृतीयखंडनी छ प्रतिओ उपरांत मो० ले० प्रतिना चतुर्थखंडनी प्रतिओनो पण अमे उपयोग कर्यो छे, जेनो परिचय आ नीचे आपवामां आवे छे।

#### चतुर्थखंडनी मो० ले० प्रतिओ

१ मो० प्रति—आ प्रति पाटण-सागरगच्छना उपाश्रयमां रहेला शेठ मोंका मोदीना ज्ञानभंडारनी छे। एनां पानां ८२ छे। दरेक पानानी पूठीदीठ सत्तर सत्तर लीटीओ छे अने ए दरेक लीटीमां ६९-७६ अक्षरो छे। प्रतिनी लंबाई १३॥। इंचनी अने पहोळाई ५। इंचनी छे। प्रतिना अंतमां लेखकनी पुष्पिका आदि कर्ग्यं नथी; ते छतां आ प्रंथ एक ज लेखकना हाथे लखाएल होई तेना पहेला बीजा खंडो अनुक्रमे संवत १५७२-७४ मां लखाएला होवाथी आ चोथो खंड संवत १५७५-७६ मां लखाएल हशे एमां जरा पण शंकाने स्थान नथी। कारण के-लेखके आ प्रतिनो पहेलो खंड संवत १५७३ ना अपाड महिनामां पूर्ण कर्यो छे अने एनो बीजो खंड संवत १५७४ ना भादवा महिनामां समाप्त कर्यो छे; एटले जो लेखके आ ज गतिए प्रस्तुत प्रन्थना त्रीजा चोथा खंडो लख्या होय तो संभव छे के-आ त्रीजा चोथा खंडो अनुक्रमे संवत १५७५-७६ मां लखाएला होवा जोइए। आ प्रति जीर्णप्राय स्थितिमां छे। प्रति मोदीना मंडारनी होई एनी अमे मो० संज्ञा राखी छे।

२ ले० प्रति—आ प्रति पाटण-साग्रगच्छना उपाश्रयमां रहेला लेहेर वकीलना ज्ञानभंडारनी छे। एनां पानां ७७ छे। दरेक पानानी पूठीदीठ सत्तर सत्तर लीटीओ छे अने दरेक लीटीमां ७४—७९ अक्षरो छे। प्रतिनी लंबाई १३ इंचनी अने पहोलाई ५ इंचनी छे। प्रतिना अंतमां लेखकनी पुष्पिका वगेरे कछुं य नथी; ते छतां आ प्रंथ एक ज लेखकना हाथे लखाएल होई तेनो प्रथमखंड संवत १५७८ ना आसो मासमां लखाएल होवाथी वाकीना बीजा खंडो ते पछीना वर्षमां लखाएला छे एमां लेश पण शंकाने स्थान नथी। प्रतिनी स्थिति जीर्णप्राय छे। प्रति लेहेरु वकीलना मंडारनी होई एनी अमे ले० संज्ञा राखी छे।

आ वन्ने य प्रतिओ अमे उपरोक्त भंडारोनी संरक्षक हेमचन्द्रसभा द्वारा मेळवी छे। प्रतिओनी समिविषमता

प्रस्तुत प्रनथना प्रसिद्ध करवामां आवेछा चार विभागोमां इसाछिखित प्रतिओनी समविषमताने अंगे अमे जे इकीकत जणाती छे ते करतां आ विमागमां एने अंगे अमारे जुद्धं ज कहेवातुं छे। पहेळा चार विभागोमां संशोधनमाट एकठी करेळ प्रती जुदा जुदा पाठमेदवाळी होई चार वर्गमां वहेंचाई जती हती, ज्यारे प्रस्तुत विभागथी शरू करी प्रन्थ-समाप्ति पर्यंत ए वर्गभेद दूर थह जह वर्षाये प्रतिओ मात्र वे वर्गमां वह वाई गह छे— एक वर्ग ताटी॰ मो॰ हे॰ भा॰ हे॰ प्रतिओनो अने बीजो वर्ग कां॰ प्रतिनो । पहेला वर्गनी प्रतिओ आपसमां क्यारेक क्यारेक जुदी पडी जाय छे, तेम छतां पहेला त्रण च्देशामां आ प्रतिओ पाठभेदना विषयमां जे प्रकारनुं समविषम यलण घरावती हती तेंद्धं आ विभागथी नथी रह्यं । आ विभागथी पाठभेदमादे जुद्धं वलण फक्त कां० प्रति ज घरावे छे। आमां घणे टेकाणे पंक्तिओनी पंक्तिओ अने टीकानी टीकाना अंशो पाट-भेदवाळा तेमज वधारेना छे। आ दरेक पाठभेदो अने वधाराना अंशोने अमे ते ते टेकाणे टिप्पणमां आप्या छे । कचित् कचित् निर्यक जणावा पाठभेदोनी उपेक्षा पण करी छे, तेम छतां मोटे भागे पाठमेद आदिनी नांघ छेत्रा माटे अमे अप्रमत्त ज रह्या छीए। आवधा उमेरेटा अने परिवर्तित पाठभेदो पंकी जे पाठो अमने महत्त्वना टाग्या छे तेमने अमे मृद्धमां दाखल कर्या छे अने वीजी प्रतिना पाठोने दिप्पणमां आप्या छे, पण आदुं कोई विरल विरल प्रसंगे ज बनवा पान्युं छे। कां० प्रतिमां जे बधारानी पंक्तिओ अने टीकाअंशो छे ते मोदे मागे एया छे के जेतुं प्रन्यकारे पहेलां अनेकवार ज्याख्यान करी दीष्ठं छे। केटलक उमेराओ लिंग-यचन-विमक्तिना फेरफारनी सूचनाविषयक छे तो केट-लाक उमेराओं गायामां आवता च वा तु अपि आदि अत्र्ययोनी अर्थस्चनाविषयक छे; केटलाक उमेराओं गाथा आदिनी प्रतीकना उमेराने लगता हे तो केटलाक उमेराओं अमुक शब्दोने स्पष्टरीते समजाववामाटे समानार्थक शब्दना उमेराने छगता छै । आ वथी वस्तु टीकाकारे प्रस्तुत प्रन्थना त्र्याख्यानमां संकडो वखत कही दीवेल होवाथी क्रां० प्रतिमांना उपरोक्त उमेराओनुं कछुं ज महत्त्व रहेतुं नथी। तेमज आ पाठोने अमारा पासेनी ताडपत्रीय वगेरे याचीनवम टीकायतिक्योनो अने चृणि-विद्येपचृणिनो पण टेको नथी, ए कारणथी अमे आ यथा पाठमेदोनी नौंच टिप्पणमां छेवानुं उचित मान्युं छे।

अंतमां असे एट्डी आजा राखीए छीए के प्रस्तुत संशोधनमां तेम ज पारमेदोनी नोंच छेत्रामां असे अतिवर्णी काळजी राखी छे ते छतां आ संबंधमां अमारी स्वछना जणाय तो विद्वान वाचको अमा करे।

> <sup>निवेद्क</sup>—गुरु–शिष्य छुनि चतुरविजय–पुण्यविजय

#### ॥ अईम् ॥

### चतुर्थोद्देशकप्रकृतानामनुक्रम्

| :                           |                        |                 | 00000000                                | •                            |          |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------|
| सूत्रम्                     | प्रकृतनाम              | <b>दृष्टम</b> ् | स्त्रम्                                 | प्रकृतनाम :                  | प्रधम्   |
| <b>Q</b>                    | अनुद्वातिकप्रकृतम्     | १३०७            | २०-२८                                   | र्गणान्तरोपसम्पत्प्रकृतः     | म् १४२४  |
| <b>R</b>                    | पाराञ्चिकप्रकृतम्      | १३२९            | २९                                      | विष्वग्भवनप्रकृतम्           | - 8840   |
| 3                           | अनवस्थाप्यप्रकृतम् 🎐   | ृ१३४९           | ३०                                      | अधिकरणप्रकृतम्               | १४७३     |
| 8-8                         | प्रव्राजनां दिप्रकृतम् | १३६७            | 38                                      | परिहारिकप्रकृतम्             | १४८०     |
| 20-55                       | वाचनाप्रकृतम्          | .१३८१           | 32-33                                   | महानदीप्रकृतम्               | १४८७     |
| १२-१३                       | संज्ञाप्यप्रकृत्म् 🚟   | १३८४            |                                         |                              |          |
| 188-84                      | ग्लानप्रकृतम्          | १३९र्           | 48-40                                   | <b>उ</b> पाश्रयाविधिप्रकृतम् | १४९८     |
| -84-80                      | कालक्षेत्रातिकान्त- 🐇  |                 | १ प्रकृत                                | भिदं , उपसम्पत्मकृतम्        | इलनेन    |
|                             | . प्रकृतम्             | १३९९            | नामाऽप्युच्ये                           | 7116 Gert e ce               | 7        |
| 86                          | अनेषणीयप्रकृतम् 🧳      | -१४१२           | 3,1                                     | मूळे यद्यपि उपाश्रयप्र       | कृतम इति |
| 33                          | कल्पस्थिताकल्पस्थित-   |                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | । तत्र उपाश्रयविधिमन         | •        |
| i (Color Color)<br>Tarangan | प्रकृतम्               | 8880            | ह्यम् ॥                                 |                              |          |
|                             | r                      |                 | 177 34 4                                | 7.7.7 E 1887 F               |          |
|                             |                        | 1               |                                         | Property Sp.                 | 1612     |

#### पश्चमोद्देशकप्रकृतानामनुक्रमः

ANT THE COST OFFICE

| सूत्रम्     | प्रकृतनाम <sup>े</sup>    | पृष्ठम् | स्त्रम् | प्रकृतनाम् (, ( )        | <b>पृष्टम्</b> |
|-------------|---------------------------|---------|---------|--------------------------|----------------|
| <b>१-8</b>  | नह्यापाय <u>प्रकृतम</u> ् | १५०३    | १२      | पानकविधिप्रकृतम्         | १५५५           |
| i eq.       | अधिकरणप्रकृतम्            | 19493   | 83-36   | <b>नंहारक्षाप्रकृतम्</b> | १५६०           |
| <b>६-</b> ९ | संस्तृतनिर्विचिकित्स-     | í:      | 30      | मोकप्रकृतम्              | १५७८           |
| 53 (12)     | ेश्रकृतम्                 | . १५२४  | 36-80   | परिवासितशकतम् 🔭          | १५८३           |
| 180         | <b>उद्गार</b> प्रकृतम्    | १५३७    | .88     | व्यवहारप्रकृतम्          | १५९२           |
| 9.9         | आहारविधिप्रकृतम्          | .१५४६   | ४२      | ्पुलाकभक्तप्रकृतम्       | १५९५           |
| • •         |                           | 7       | ·       |                          |                |

#### ॥ अर्हम् ॥

# वृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम ।

|           | चतुर्थ उद्देश ।                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| गाथा      | नि <b>पय</b>                                                                                                                                                                                                     | पत्र                             |
| ४८७७–४९६  | ८ अनुद्धातिकप्रकृत सूत्र १                                                                                                                                                                                       | १३०७–२९                          |
| ४८७७–८१   | १ हस्तकर्म, २ में शुन अने ३ रात्रिभोजन ए त्रण<br>स्थानो अनुद्वातिक अर्थात् गुरुप्रायश्चित्तने योग्य छे<br>चतुर्थ उदेशनो अने चतुर्थ उदेश प्रथम सूत्रनो<br>एतीय उदेश साथे मेळ-संबन्य<br>अनुद्वातिकसूत्रनी द्याख्या | १३०७ <b>-</b> ८<br>१ <b>३</b> ०८ |
| ४८८२–८९   | 'एक' अने 'त्रिक'पदना निस्तेपो                                                                                                                                                                                    | १३०८–१०                          |
| ४८९०–९३   | 'चद्वात' अने 'अनुद्वात' पदना निक्षेपो                                                                                                                                                                            | १३१०-११                          |
| ४८९४      | अनुद्वातिकप्रायश्चित्तने योग्य त्रण खानो                                                                                                                                                                         | १३११                             |
| ४८९५–४९४० | १ हस्तकर्मनुं खरूप                                                                                                                                                                                               | १३११–२२                          |
| ४८९५–९६   | 'हस्त'पदना निक्षेपो                                                                                                                                                                                              | \$ <b>₹</b> \$\$                 |
| ४८९७–४९४० | 'कर्म'पदना निक्षेपो                                                                                                                                                                                              |                                  |
| ४८९७      | द्रव्यकर्मतुं खरूप                                                                                                                                                                                               | १३१२–२२                          |
| ४८९८      | भावकर्मना संक्षिप्र असंक्षिप हे केले                                                                                                                                                                             | १३१२                             |
|           | असंक्ष्टिय भावहस्तकर्मना १ छेदन २ भेदन<br>३ घर्षण ४ पेपण ५ अभियात ६ स्नेह ७ काय<br>८ क्षार ए ब्राट प्रकारो. तेनं स्वकृत करो ३५                                                                                   | <b>१३१२</b>                      |
| ४९१२–४०   | जनवा जन अपवादी                                                                                                                                                                                                   | <b>१३१२–१५</b>                   |
|           | र्षक्विष्ट भावहस्तकर्मना प्रकारी                                                                                                                                                                                 | १३१५-२२                          |
| ४९१२      | साइप्रहस्तकमेना प्रकारी                                                                                                                                                                                          |                                  |
| 8683-88   | वसतिविषयक संष्टिष्टहस्तकर्मना प्रकारो                                                                                                                                                                            | १३१५                             |
| ४९१५–१९   | वसतिविषयक रूपदोपनं स्वरूप, रूपना सचित्त<br>अचित्त वे प्रकारो, तेने छगता दोषो अने<br>प्रायश्चित्तो                                                                                                                | १३१५                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | १३१५_१७                          |

विषय 👬

पत्र

४९२०-३०

वसतिविषयक विस्तरदोषतुं खरूप, साधुनी वस-तिमां वेदयासी, सस्तीकपुरुष वगेरे पेसी जाय तेमने वहार काढवाने छगती यतनाओं अने अपवादो

१३१७-१९

[ गाथा ४९२५—श्रीगृहतुं उदाहरण ]

४९३.१–४०

हस्तकर्मविषयक प्रायश्चित्तो

१३१९–२२

४९४१–६०

२ मैथुननुं खरूप

१३२२-२७

8981-82

देव, मनुष्य अने तिर्यंच संबंधी मैथुन

१३२२

४९४३–४७

प्राणातिपात-पिंडविद्युद्धि आदि मूलगुण-उत्तरगुणने लगतां दरेक अपवादस्थानोमां प्रायिश्वत्तनो निपेध करवामां आवे छे ते छतां मैथुनविषयक अपवाद-स्थानोमां प्रायिश्वत्त केम आपवामां आवे छे १ तेने लगती शिष्यनी शंका अने ते सामे आचार्यनो उत्तर. अर्थात् जैनशासनमां मैथुनभाव रागद्वेपविर-हित न होवाने कारणे तेमां अपवाद ज नथी किन्तु गीतार्थादि कारणवशात् जयणापूर्वक जे प्रतिसेवा करे छे तेना अपराधस्थाननी लघु गुरु तुलना करीने प्रायिश्वत्तस्थानोमां हानि-वृद्धि करवामां आवे छे गाथा ४९४३—दिपका अने किल्पका प्रति-

१३२२-२३

४९४८-६०

मैथुनविषयक प्रायश्चित्तस्थानोमां हानि-वृद्धि अर्थात् ओछा-वत्तापणुं केम थाय छे १ तेतुं निर्वेशीय राजा अने दुकाळमां एक क्षेत्रमां वृद्धवास रहेळ स्थविर आचार्यना क्षुळुक शिष्यना दृष्टान्तद्वारा समर्थन

१३२४–२७ १३२७ २९

४९६१–६८

३ रात्रिभोजनतुं खरूप

सेवार्वे खरूप ]

रात्रिभोजन, तेने लगता अपवादो, यतनाओ अने प्रायश्चित्तोनुं निरूपण

| राांचा                        | विषय -                                                                                         | पत्र    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>ૄે</b><br>ૄેલ્ફ્રું—પુઠપુહ | पाराश्चिकप्रकृत सूत्र २                                                                        | १३२९-४९ |
|                               | १ दुष्ट २ प्रसत्त अने ३ अन्योन्यकारक ए प्रण                                                    |         |
|                               | पाराख्निक प्रायक्रित्तने योग्य छे                                                              |         |
| ४९६९-७०                       | पाराख्रिकप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सन्वन्य                                                      | १३२९    |
|                               | पाराधिकसूत्रनी व्याख्या                                                                        | १३३०    |
| ४९७१                          | 'पाराख्चिक'पदनी च्युत्पत्ति अने शन्दार्य                                                       | १३३०    |
| <u> </u>                      | पाराख्रिकना आशातनापाराख्रिक अने प्रतिसेवना-                                                    | _       |
| ••                            | पाराख्रिक ए वे प्रकारो, तेमना सचारित्र-अचारि-                                                  |         |
| 47-7187                       | त्रिपणात्तं खरूप अने परिणामनी विविधवाने छई                                                     |         |
| 9.772                         | अपराधनी विविधता                                                                                | १३३०    |
| ४९७६–८४                       | १ आज्ञातनापाराश्चिकनुं खरूप                                                                    | १३३०-३२ |
|                               | १ तीर्यंकर २ प्रयचन ३ श्रुत ४ आचार्य                                                           |         |
|                               | ५ गणघर अने ६ महर्द्धिक, ए छनी आझातनातुं                                                        |         |
|                               | स्तर्प अने तेने उपना प्रायित्रतो                                                               |         |
| ४९८५-५०२६                     | २ प्रतिसेवनापाराश्चिकनुं खरूप                                                                  | १३३२–४२ |
| ४९८५                          | प्रतिसेयनापाराख्रिकना १ दुष्ट २ प्रमत्त अने                                                    |         |
|                               | ३ अन्योन्यकारक ए त्रण प्रकारी                                                                  | १३६२    |
|                               | १ दुष्टपाराश्चिकतुं स्वरूप                                                                     | १३३२-३९ |
| ४९८६–५००५                     | १ कपायदुष्टपाराश्चिकतुं स्तरूप                                                                 | १३३२–३७ |
| ४९८६                          | दुष्टपाराख्रिकना कपायदुष्ट अने निपयदुष्ट ए वे                                                  |         |
|                               | प्रकारो अने कपायदुष्टनी स्तपसृदुष्ट-परपसृदुष्टपद-                                              |         |
|                               | द्वारा चतुमंगी                                                                                 | १३३२    |
| ४९८७–९३                       | सपक्षकपायदुष्ट्यं सक्प अने तेने छगतां १ सर्प-                                                  | •       |
|                               | पनाल २ मुखानंतक ३ उछ्काक्ष अने ४ शिख-                                                          |         |
|                               | रिणी ए चार दृष्टान्तो                                                                          | १३३३–३४ |
| 8888–80                       | परपक्षकपायदुष्टादिनुं खरूप                                                                     | १३३४–३५ |
| 2770-4000                     | र कपायदुष्टना वर्णनप्रसंगे सर्पपनाटादि दृष्टान्दोमा                                            |         |
|                               | दर्शावेळा दोषोनो प्रसंग न आवे ते माटे आहारादिना<br>निमंत्रण अने प्रहणने छगती आचार्योए स्थापेळी |         |
|                               | सामाचारी अने ते रीते न वर्त्तवाथी छागता दोषो                                                   |         |
|                               | जना गर्भ अप य स्वत् च चत्रवाथा छान्ता द्वापा                                                   | १३३५–३७ |

| The second       | ,                                                     | **        |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| गाथा             | विषय 🗆 🖽                                              | ंपत्र     |
| 4004-84          | २ विषयदुष्टपाराञ्चिकतुं खरूपः 🗀 😂 🖂                   | १३३७-३९   |
| ,<br>•           | विषयदुष्टपाराञ्चिकनी 👉 स्वपक्ष-परपक्षदुष्टपदद्वारा    | 1         |
|                  | चतुर्भगी, तेने लगता उपाश्रयपाराश्चिक, कुल-            |           |
| •                | पाराश्चिक, निवेशनपारा०, पाटकपारा०, शाखा-              |           |
|                  | पां॰, ग्रामपा॰, देशपा॰, राज्यपा॰, कुलपा॰,             |           |
|                  | गणपा०, संघपाराश्चिक आदि पाराश्चिक प्राय-              |           |
|                  | श्चित्तो, तेना दोषों अने विषयदुष्टने क्यांथी क्यांथी  |           |
|                  | पाराञ्चिक करवी तेर्नु निरूपण                          |           |
| ५०१६–२४          | २ प्रमत्तपाराश्चिकनुं स्वरूप                          | १३३९–४२   |
| 4088             | पांच प्रमाद पैकी प्रस्तुतमां 'प्रमाद'पदथी स्त्यानाईई- |           |
| •                | निद्रानी अधिकार                                       | र्वं इंदे |
| ५०१७२४           | स्यानर्द्धिप्रमत्तपाराञ्चिकने लगता १ पुद्रल २ मोदक    |           |
|                  | ३ फरुसक इंभार ४ दन्त ५ वटशालाभंजन ए                   |           |
| •                | पांच दृष्टान्तो अने तेने लिंगपाराख्चिक करवामादेनो     |           |
|                  | तथा तेने परित्याग करवामाटेनो विधि                     | १३३९–४२   |
| ५०२५-२६          | ३ अन्योन्यकारकपाराश्चिकनुं खरूप                       | १३४२      |
|                  | अन्योन्यकारकतुं खरूप अने तेने अंगे लिक्सपारां-        |           |
|                  | चिक प्रायश्चित्त                                      |           |
| 4079-40          | पाराश्चिकतुं खरूप िकार हुन हो है                      | १३४२-४९   |
| 8.73             | हुष्ट, प्रमत्त अने अन्योन्यसेवी पैकी कोने क्या        | :         |
|                  | प्रकारनं पाराख्रिक प्रायश्चित्त आपवामां आवे छे        |           |
| £ 10 1 1 1 1 1 1 | तेतुं वर्णन                                           |           |
| ५०२७             | उपाश्रय-कुल-निवेशनादिपाराख्रिक तथा लिङ्गपारा-         | 4.        |
| q ji             | <b>ञ्चिकप्रायश्चित्तने योग्य अपराधो</b>               | १३४२      |
| ५०२८–३१          |                                                       |           |
|                  | गुणोनुं कथन                                           | १३४२–४३   |
| ५०३२-५७          | 411/2/11/11/4/11/2/11/11                              | १३४३–४९   |
| ५०३२             | कालपाराश्चिकनी कालमर्यादा                             | १३४३      |
| ५०३३३४           | कालपाराख्रिकनो खगणमांथी नीकळवानो विधि                 |           |
|                  | अने परगणमां जवानां कारणी                              | १३४३-४४   |

| गया                                     | विषय                                                        | বয়                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4034                                    | कालपाराख्रिकती सामाचारी                                     | १३४४                |
| <b>ૡ૦</b> કે દ્રં–૪૪                    | शास्त्राराख्निक ने आचार्यनी निश्रामां रही प्रायितिन         |                     |
|                                         | करे ते आचार्य ते कालपाराध्विक प्रसे केम वर्णातुं ?          |                     |
|                                         | वाचना-प्रच्छना आदि जेवां महत्त्वनां कार्योने                |                     |
|                                         | छोडीने पण काठ्यागुब्रिकनी खबर लेवी, देनी                    |                     |
|                                         | दवीयत नरम द्वीय त्यारे तेनी खर्य सेवा छ्रहूमा               |                     |
|                                         | करती, कारणवड़ा पोने बड़ झके तेम न होय त्यारे                |                     |
|                                         | पोनाने बर्छे ते कालपाराश्चिकनी खबर छेवा                     |                     |
| *                                       | प्रपाध्याय अगर गीतारीने मोछछवो इसादिने                      |                     |
|                                         | छगवी सामाचापी                                               | 8588-8E             |
| 4084-46                                 | कालपाराख्यिक समर्थ होय तो राजा वर्गरे तरफर्या               | . •                 |
| · .                                     | थवा उपहुबने टाक्टे अने वेना धर्छामां राजानी                 |                     |
|                                         | मछामणथी अथवा पोतानी इच्छाथी श्रीसंघ ते                      |                     |
|                                         | कालपाराख्रिकनी कालमयीदामां घटाडी करे                        |                     |
|                                         | अथवा तेने सदंतर माक करे तो ते काउपायिक्रक                   |                     |
|                                         | निर्देश गणाय                                                | १३४ <b>६-</b> ४९    |
| * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . |                                                             |                     |
| ५०५८-५१३                                | ७ अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३                                  | १३४२–६७             |
|                                         | अनवस्याप्यप्रायिक्तिने योग्य व्रण स्थानी—साय-               |                     |
|                                         | मिक्केन्य, अन्यथार्मिक्केन्य अने हक्ताताल.                  |                     |
| ५०५८                                    | धनवसाप्यप्रहत्रनो पूर्वसूत्र साथे सन्दन्द                   | १३४९                |
|                                         | अनवस्थाप्यसूत्रनी व्याकृया                                  | 1576                |
| યુ કર્યું — પ્રૃક્ષ્                    | अनवस्थाप्यसूत्रनी विस्तृत व्याख्या                          | ? 3.89-50           |
| <b>५</b> ०५९                            | धनवस्यात्रना आझातनाधनवस्यात्र्य अने प्रति-                  | ,                   |
|                                         | चेवनाअनवस्थात्रादि प्रकारो 🧪                                | १इ५०                |
| ६०६०-६१                                 | १ आञातनाथनवस्थाप्यतुं ख्रह्प                                | १इ६०                |
|                                         | आशावनाअनयस्यात्यना वीर्यकराशावनादि छ                        | - • •               |
|                                         | प्रकारों अने देने छगतां प्रायित्रनो                         |                     |
| ५०६२-५१२                                |                                                             | \$\$¢0- <b>\$</b> } |
| ५०६२                                    | प्रतिवेदनाञ्जनप्रायना सावर्धिक <del>र्यन्यवर्गार अस्त</del> | * * * * ZA          |
| · · · · · ·                             | धार्भिक्संत्यकारी अने इस्तातावदायी ग. त्रण प्रकारी          | १३५०                |

| •         | द्रवरात्रापुत्र नमम समागगाः सम्माधनामः।              |           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| भाषा      | विषय                                                 | ंपत्र     |
| ५०६३-८७   | १ साधर्मिकस्तैन्यनुं स्वरूप                          | ?\$40-4E  |
| ५०,६३     | साधर्मिकसौन्यविषयक द्वारगाथा                         | . १३५०    |
| ५०६४–६७   | १ साधर्मिकोपधिस्तैन्यद्वार                           | १३५०-५१   |
|           | साधर्मिकना साधारण के कीमती वस्त्र-पात्रादि           | 27. 10.10 |
| 35-1-33   | उपधिना अपहरणथी आचार्यादिने लागतां प्रायश्चित्ती      |           |
| 40६८      | २ व्यापारणाद्वार                                     | १३५२      |
|           | गुरुओए गच्छादिकने माटे उपि लेवा मोकलेला              |           |
| 17.773    | श्रमणो अधवचमां गुरुने जणाच्या सिवाय उपि              |           |
|           | छइ छे तेने छगतां प्रायश्चित्तों                      |           |
| 4069-69   | ३ ध्यामनाद्वार                                       | १३५२      |
| • •       | उपि बळी गइ होय अथवा न बळी गइ होय ते                  |           |
|           | छतां उपि बळी गयाने बहाने लोभ वश थई                   |           |
|           | उत्कृष्ट उपि आदि छावे अने ते वातनी गृहस्थ            |           |
| Strain B  | आदिने खबर पडे तेने लगतां प्रायश्चित्तो               |           |
| ५०७२      | ४ प्रस्थापनाद्वारं                                   | १३५३      |
|           | कोई आचार्यादिए कोई साधु साथे वीजा आचा-               |           |
|           | र्योदिने आपवामाटे उपकरण मोकल्युं होय तेने ते         |           |
|           | पोते ज वचमां छइ छे तेने छगतां प्रायश्चित्तो          |           |
| 4003-68   | ५ शैक्षद्वार                                         | १३५३–५६   |
| Sec.      | ससहायक असहायक शैक्ष-शैक्षिकाना अपहारना               | 3 6 5     |
| 31.5      | प्रकारो, तेने लगतां प्रायश्चित्तो, दोषो तथा शैक्षा-  |           |
|           | पहारने लगतो अपवाद                                    |           |
| 4064-60   | ६ आहारविधिद्वार                                      | १३५६      |
|           | आहारविषयक साधर्मिकसौन्यना प्रकारो अने                |           |
|           | तद्विषयक प्रायश्चित्त                                |           |
| ५०८८-५१०२ | २ अन्यधार्मिकस्तैन्यनुं स्वरूप                       | १३५६-५९   |
|           | आहार, उपधि, सचित्त एटले शिष्य-शिष्या-                |           |
|           | विषयक प्रव्रजितअन्यधार्मिकस्तैन्य अने गृहस्य-        | _         |
|           | अन्यधार्भिकस्तैन्यनुं खरूप, तेने लगतां प्रायश्चित्तो | \$        |
| C2 3      | अने अपवादो                                           |           |

| गाथा     | . चिपय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पत्र    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ष१०३-१९  | ३ इस्तातालनं सर्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३५९-६३ |
| ५१०३     | इस्तावाछ, इस्ताछंच अने अर्थादान ए त्रण पाट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •       |
| •••      | भेदवाळां पदो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३५९    |
| 4808-88  | १ इस्तातालतुं ख़रूप, तेने लगतां प्रायश्चित्तो अने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|          | अपचादो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३६०-६२ |
| ५११२–१३  | २ इताउंचतुं खरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३६२    |
| 4338-38  | ३ अर्थादानतुं खरूप अने ते समजाववामादे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|          | अवसन्न आचार्यतं दृष्टान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३६२–६३ |
| -५१२०-२८ | साधर्भिकरोन्यकारी आदि प्रतिसेवनाअनयस्थाप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       |
|          | आचार्योदिने छगतो प्रायश्चित्तनो विभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३६४-६५ |
| ५१२९–३७  | अनवस्थाप्यप्रायश्चित्तने योग्य व्यक्तिना गुणो, तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|          | छगतो विधि अने तेनी सामाचारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३६६–६७ |
|          | Company Testing T |         |
| ५१३८–९६  | प्रवाजनादिप्रकृत सूत्र ४-९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३६७-८१ |
| 4836-69  | ४ महाजनासूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३६७-८० |
|          | पंडक, वातिक अने छीव ए त्रण प्रत्रच्याने अयोग्य छे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ५१३८     | प्रयाजनादिप्रकृतनो पृर्वसूत्र साथे संबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३६७    |
|          | पत्राजनासूचनी व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३६७    |
| ५१३९     | प्रत्रा <b>जनासृत्रमां अधिकार</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३६८    |
| ५१४०–४३  | प्रवालनानो विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३६८    |
|          | दीश्राछेनारनी परीक्षानो-पृष्टगाछ करवानी विवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,,,    |
| ,        | अने एथी विपरीत रीते दीक्षा आपनार आचार्यने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|          | <b>प्रायश्चित्तादि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| ५१४४–६३  | १ पंडकर्तुं स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३६९-७३ |
| 4888-86  | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3359-00 |
|          | पंडकना प्रकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३७०-७३ |
| 4383     | पंडकना सेदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३७०    |
| 4840-48  | दृषिवपंडक अने तेना आसिक्त उपसिक्त ए वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •       |
|          | प्रकारर्तुं स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३५०    |

|              | 34.1.13.11.13.11.1                                 | \$ 3    |
|--------------|----------------------------------------------------|---------|
| गाथा         | विषय                                               | .पत्र   |
| ५१५२–५६      | उपघातपंडकना पहेला भेद वेदोपघातपंडकनुं खरूप         |         |
|              | अने ते विषे हेमकुमारनं उदाहरण तथा वीजा भेद         | •       |
|              | उपकरणोपघातपंडकनुं खरूप अने ते विषे एक              |         |
|              | जन्ममां पुरुष, स्त्री, नपुंसक एम त्रण वेदनो        |         |
|              | अनुभव करनार कपिलनुं दृष्टान्त                      | १३७०-७२ |
| ५१५७–६३      | अजाणपणे पंडकने दीक्षा अपाइ होय तेने ओळ-            | • • • • |
| • • •        | खवानी रीत, तेनी चेष्टाओं तेम ज एवाने जाण्या        |         |
|              | पछी राखवाथी छागता दोषो                             | १३७२-७३ |
| <b>५१६</b> ४ | २ क्वीवनुं स्वरूप                                  | १३७३    |
| <b>५१</b> ६५ | ३ वातिकनुं स्वरूप                                  | १३७४    |
|              | तचनिकर्नुं दृष्टान्त                               |         |
| 4846-60      | कुंभी, ईर्ष्याळु, शकुनी, तत्कर्मसेवी, पाक्षिका-    |         |
|              | पाक्षिक, सौगन्धिक, आसिक्त, वर्धित, चिप्पित         |         |
|              | <b>धादि नपुंसकोनुं स्वरूप</b>                      | १३७४    |
| 4986-69      | जेम स्नी-पुरुषो ज्ञान, ध्यान, खाध्याय, तपस्या आदि  |         |
|              | द्वारा विकारोने रोके छे तेम नपुंसको पण विकारोने    |         |
| e e e        | रोकी शके ते छतां नपुंसकमाटे प्रवरुयानो नियेध       |         |
|              | केम करवामां आवे छे ए जातनी शिष्यनी शंका अने        |         |
|              | आचार्यनो उत्तर अने ते प्रसंगे वत्सआग्रनं दृष्टान्त | १३७५    |
| 48.63-68     | अपवादपदे पंडकादिने प्रत्रज्या आपवामां आवे          |         |
|              | त्यारे तेने केवो वेष आदि आपवो, केवी रीते साधु-     |         |
|              | सामाचारी शीखववी, सूत्रादिनो अभ्यास केम             |         |
| ,            | कराववो, तेने वेप आदिनो त्याग केम कराववो            | •       |
|              | इत्यादिने लगती सामाचारी                            | १३७६-८० |
|              | [ गाथा ५१८५—सर्वज्ञभाषितसंत्रनां रुक्षणो ]         |         |
| ५१९०-९६      | ५-९ मुंडापनादिसूत्र                                | १३८०-८१ |
| •            | पंडक, वातिक अने छीव ए जेम प्रत्राजनाने माटे        | • •     |
|              | अयोग्य छे तेम मुंडन, शिक्षा, उपस्थापना, एक-        | . •     |
|              | मंडलीमां भोजन अने साथे रहवाने मादे पण              |         |
|              | अकल्पिक छे                                         | • '     |

| 14,0         | Solariti                                                                                  |                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ,गाधा        | विषय                                                                                      | पत्र                                              |
| 4860-488     | o                                                                                         | १३८१–८४                                           |
|              | अविनीत, पिछतिप्रतियद्ध अने अञ्यवश्मिनप्रास्त                                              |                                                   |
|              | ए इम याचनाने अयोग्य छे अने विनीत, विकृति-                                                 |                                                   |
|              | यूनी तैमज उपहान्तकपाय ए वण तेने योग्य छे                                                  |                                                   |
| 4896-88      | याचनामञ्जनो पृतेषुत्रसाथ सम्यन्य                                                          | १३८१                                              |
|              | १०-११ बाजनास्त्रनी व्याख्या                                                               | १३८२                                              |
| <b>५</b> १९९ | अदिनीन, विक्वतिसोजी अने कपाययानने याचना.                                                  |                                                   |
|              | आपवाने छगवां प्रायश्चिनो                                                                  | १३८२                                              |
| ५२००         | अविनीतादि त्रण पदनी अष्टमंगी                                                              | १३८२                                              |
| ५२०१-१०      | अदिनीवादिने याचना आपवायी छागवा दोपो अने                                                   |                                                   |
|              | हेने छगनो अपवाद                                                                           | १३८२-८४                                           |
|              | [ गाया ५२०७—'अञ्ययश्मितप्रासृत' पद्नी                                                     | •                                                 |
|              | ञ्याख्या ]                                                                                |                                                   |
|              |                                                                                           | •                                                 |
| ४३११-३४      | संज्ञाप्यप्रकृत सूत्र १२-१३                                                               | १३८४-९२                                           |
| 6488-33      | १२ दुःसंज्ञाप्य सूत्र                                                                     | <b>१३८४-</b> ९१                                   |
|              | हुष्ट, सृद अने ब्युद्धाहित ए प्रण उपदेश प्रवच्या                                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,           |
| •            | थादिना अनिधकारी छे                                                                        |                                                   |
| ६२११         | संद्याप्यप्रकृतनो पृत्यम् साथे संवन्य                                                     | ं १३८४                                            |
|              | दुःसंज्ञाप्यसूत्रनी व्याख्या                                                              | ?3.64                                             |
| ५२१२–१३      | हु:संज्ञात्रना हुए, मृह अने त्युहाहित ए त्रण                                              | • 4- 1                                            |
|              | प्रकार अने ए त्रण पदनी श्रष्टमंती                                                         | १३८५                                              |
| ५२१४-२३      | मृहतुं खरूप                                                                               | १३८५-८८                                           |
| ५२१४         | 'मृह'पदनो आठ प्रकारे निक्षेप                                                              | १३८५                                              |
| <b>५२१५</b>  | द्रत्यमृद्तुं सन्प अने ते विषे यदिकायोद्रतुं द्यान्त                                      | १३८५                                              |
| ५२१६         | दिग्मृद, श्रेत्रमृद अने कालमहनं स्टारप अने सार्वः                                         | 7.48.3                                            |
|              | सृह विषे पिंडारनुं उदारहण                                                                 | 03.40                                             |
|              |                                                                                           | 4 2 7 5                                           |
| ५२१७         | राणनामृह अने साहर्यमृहतुं सरूप अने ते विषे                                                | १३८६                                              |
| <b>५२१</b> ७ | गणनामृह अने साहर्यमृहतं खरूप अने ते विषे<br>अनुक्रने उष्ट्राह्द अने बुद्धिमसंग्रामनं रखना | * <del>* * * * * * * * * * * * * * * * * * </del> |

| गाथा '          | विपय                                                    | ॄपत्र <sup>ः</sup> |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 4286            | अभिभवमूढ अने वेदमूढनुं खरूप अने वेदमूढ                  |                    |
|                 | विषे अनंगरतिराजाउं दृष्टान्त                            | १३८७               |
| ५२१९–२२         | द्रव्यमूढादिने लगतां उपर्युक्त दृष्टान्तोनो संप्रह      | १३८७-८८            |
| <b>५२२३</b> –२८ | ट्युद्राहितनुं स्वरूप अने ते विषे १ द्वीपजातपुरुष       |                    |
|                 | र पंचशैलवासी देवीओथी ठगाएल सुवर्णकार                    |                    |
|                 | ३ अंधलक अने ४ सुवर्णकारन्युद्राहित पुरुपनां             |                    |
|                 | दप्टान्तो                                               | १३८८-९०            |
| <b>५२२</b> ९    | उपरनां उदाहरणोमां मूढ अने व्युद्घाहितनो विभाग           | १३९०               |
| ५२३०—३३         | दुष्ट, मूढ अने व्युद्राहितमां दीक्षाने योग्य अने        |                    |
|                 | अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो                          | १३९०–९१            |
| ५२३४–३५         | १३ सुसंज्ञाप्यसूत्र                                     | १३९१-९२            |
|                 | अदुष्ट, अमूढ अने अन्युद्राहित ए त्रणे उपदेश             |                    |
|                 | प्रवच्या आदिना अधिकारी छे                               |                    |
| ष२३४–३५         | दुःसंज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाप्यने जणाव्या पछी         |                    |
|                 | मुसंज्ञाप्य अर्थापत्तिथी आवी जाय छे ते छतां             |                    |
|                 | सुसंज्ञाप्यसूत्र जुदुं वनाववातुं कारण अने ते प्रसंगे    | : •                |
|                 | कालिकश्रतातुयोगनी शैलीतुं वर्णन                         | १३९१–९३            |
|                 |                                                         | 27                 |
| ५२३६–६२         | ग्लानप्रकृत सूत्र १४–१५                                 | १३९२-९९            |
|                 | निर्प्रन्थी अने निर्प्रन्थो ग्लान अवस्थामां होय त्यारे  |                    |
|                 | तेमनी सेवाने छगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम                |                    |
|                 | ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादशेक                |                    |
| •               | सुकुमारिका आर्यानुं उदाहरण                              | •                  |
| •               |                                                         | •                  |
| ५२६३–५३१        | ४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र                       |                    |
| <u>.</u>        | १६–१७                                                   | १३९९१४११           |
| •               | निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति- | •                  |
|                 | क्रान्त अशनादि फल्पे नहि                                |                    |
| . ५२६३          | काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृतनो पूर्वसूत्रसाथे संवन्ध       | १४००               |

| गया               | विषय                                                                                     | पत्र                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                   | १६−१७ काछ-क्षेत्रातिकान्तसृत्रोनी                                                        |                     |
| -                 | <u>व्या</u> ल्या                                                                         | १४००                |
| <b>५२६४</b> -८६   | १६ कालातिकान्तम्त्रनी विस्तृत व्याख्या                                                   | १४००-५              |
| <b>५२६४–६</b> ९   | जिनकरियक्ने छर्जाने बाछादिकान्त अशनादिनुं                                                | ٠.۶٠                |
|                   | करूप, वेनी मयोदा, प्रायश्चिचो अने दोषो                                                   | ₹800 <del>-</del> 5 |
| ५२७०-७४           | सविरक्तिकोने छक्षीने काळाविकान्त अशनादिनुं                                               |                     |
|                   | सरूप, तेनी मयोदा, तेटला काळ सुवी अञ्चनादि                                                |                     |
|                   | राखी सृक्यानां कारणो अने तेने छनदी यतनाश्रो                                              | <b>₹</b> 805-3      |
| भर् ७५-८३         | भक्त-पानादिने राखी नृह्यामां जेम दोषो छे तेम                                             |                     |
|                   | देने छात्रयामां पण अनेक दोषो छे मादे कोहए                                                |                     |
|                   | खाडुं ज निह ए प्रकारनं शिष्यनं क्यन अने ते                                               |                     |
| 4.0 m²            | सामे आचार्यनो प्रतिवाद                                                                   | १४०३-४              |
| <b>५२८४</b> —८६   | अग्रनादि फाछातिकान्त यवानां कारणो अने तेने                                               |                     |
|                   | अंगे अपयाद                                                                               | 3808-4              |
| <b>५२८७–५३</b> १४ | • क्याम्यारसञ्जनम् । वस्तुत्त स्वास्त्या                                                 | १४०५-११             |
| ५२८७-८८           | क्षेत्राविकान्तनी सर्यादा, नहिषयक प्रायक्षित्त अने                                       |                     |
|                   | द्रीपार्हे स्तर्प                                                                        | १४०५                |
| <b>५२८९–९</b> १   | जिनक्षत्यिक अने स्वविद्वालियकने पोनपोताना                                                | , ,                 |
|                   | मयादिन क्षेत्रमां क्षेत्रानिकान्तने खतना होतो सरास्य                                     |                     |
| 11300 to a        | अर्था तसन् निरापपण                                                                       | १४०६                |
| ~ <b>~</b> ~~~~~  | स्विर्ङ्गलिको पोवाना सर्वादिव हेत्र पैकीनां दूरनां                                       | •                   |
|                   | भाषामाया मिक्रा आहि छात्रे तेथी यहा है है ।                                              |                     |
|                   | धरन्यश्चित्रवात-तप्रक्रिक्तान्य                                                          |                     |
|                   | भागाता तम् व दसने योग्य हरा स्ट्रिन्स न्या                                               |                     |
|                   | ्रेशिया संख्यां <del>प्रकारि केर</del>                                                   |                     |
| •                 | शहि, बहुमान आहि गुणो अने ते विषे अगारीतुं<br>अर्थान् छपण वाणीआनी स्त्रीतुं नथा बद्रीतुं- | ,                   |
|                   | बोर्डानुं,हटान्त                                                                         |                     |
| 4202-88           | हूरनां गामामां भग्या भागा जिल्ला                                                         | १४०६-९              |
| : .               | ज मिल्ला छहने आयुर्वे ह्यादि उपाधि छरना छरनां                                            |                     |
|                   | ् ५ ५०% च्याय ऋरवा छर्ता                                                                 |                     |

| गाथा    | विषय                                                | १.पन                     |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 100     | भिक्षा छावनार ते गाममां ज आहारादि करी छे-           |                          |
|         | तो शुं हरकत छे तेने छगतुं वादस्थळ                   | 00.00.00                 |
|         | मा छ दरभा छ ता कांग्र पाप्तक                        | १४०९-१९                  |
| ५३१५–३८ | अनेषणीयप्रकृत सूत्र १८                              | <b>१</b> 8 <b>१२–१</b> 9 |
|         | भिक्षाचर्यामां श्रमणे अजाणपणे अनेपणीय स्निग्ध       |                          |
| ·       | अशनादि उत्कृष्ट अचित्त द्रव्य लीघुं होय तो          |                          |
|         | ते अनुपर्धापित श्रमणने आपी देवुं अने जो तेवो        |                          |
|         | श्रमण न होय तो तेनो प्राग्नुक भूमीमां विवेक करवो    | 2744                     |
| ५३१५–१६ | अनेषणीयप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध             | १४१२                     |
|         | अनेषणीयसूत्रनी व्याख्या                             | १४१२                     |
| ५३१७–३८ | अनुपर्धापित शिष्यने अनेपणीय भक्त आदि आप-            |                          |
|         | वाने लगती यतनाओ, अयतनाथी आपवामां दोष                |                          |
|         | आदितुं वर्णन तेम ज तेने समजाववाना प्रकारादि         | १४१३–१७                  |
| ५३३९–६१ | कल्पस्थिताकल्पस्थितप्रकृत सूत्र १९                  | <u> </u>                 |
| . •     | कल्पस्थित अकल्पस्थित अमणोने एक वीजाना निमित्ते      |                          |
|         | तैयार थएल कल्पनीय अकल्पनीय पिण्डनुं स्वरूप          |                          |
| ५३३९    | कल्पिश्रताकल्पस्थितप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध | १४१७                     |
|         | कल्पस्थिताकल्पस्थितसूत्रनी व्याख्या                 | १४१८                     |
| ५३४०    | कल्पस्थित अकल्पस्थितनुं खरूप अने तेमनां महा-        |                          |
|         | व्रतोनी संख्या                                      | 1886                     |
| 4388-40 | ऋपभ-महावीर अने नावीस तीर्थंकरना कल्पस्थित           |                          |
|         | अकल्पस्थित श्रमण-श्रमणीओ, तेमना उपाश्रयो,           |                          |
|         | समुदाय, संघ आदिने उद्देशीने करेल आधाकमीदि           |                          |
|         | पिण्डनो करुप्याकरुप्य विभाग                         | १४१८–२०                  |
| 4348-46 | चोबीस तीर्थकरना श्रमण-श्रमणीओना कल्पस्थित           |                          |
|         | अकल्पस्थित तरीकेना विभागनुं कारण समजाव-             | · · · · · / · · · · · ·  |
| •       | वामाटे तेमना ऋजु-जड, ऋजु-प्राज्ञ अने वक-            |                          |
|         | जडपणातुं वर्णन अने नटप्रेक्षणकतुं दृष्टान्त         |                          |
| ५३५९–६१ | कल्पस्थित अकल्पस्थितने आश्री आधाकमीदिना             |                          |
|         | महणने लगतो अपवाद                                    | :१४२ <b>३</b> —२४        |
|         |                                                     |                          |

| *\*3                                   |                                                                                                                                               |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| বাধা                                   | विषय                                                                                                                                          | पत्र                              |
| 4364-4846                              | शणान्तरोपसंत्यस्यकृतः सृत्र २०-२८                                                                                                             | १४२४—५                            |
| <i>e\$66-6484</i>                      | २० शिक्षुविषयक गणान्तरोप-<br>सरूपत्सूत्र<br>छोई पण निवंत्यने ज्ञानदिना कारणे वीजा गणमां                                                       | <b>ર</b> ઝર્પ્ડ- <b>ર</b> પ્ડપ્રધ |
|                                        | चपरंपदा छेदी होय हो। श्राचार्य, उपाध्यायादिने<br>पृष्ठतां देश्रो सम्मति श्रापे तो च देन यह श्रके                                              | £.1.0.11                          |
| ५३६२                                   | गंगान्दरेत्यस्यत्रहत्ते। पृदं स्त्र साथे सम्यन्य<br>भिक्षुविषयक्ष गणान्तरोपसम्प-                                                              |                                   |
|                                        | त्सुघनी च्याख्या                                                                                                                              | 1,550                             |
| 68862-6888                             | उपसम्पदार्स सहय                                                                                                                               | 53±2'-80                          |
| ५३६३-७७                                | हान-दर्शन-चारित्रनी दृद्धि निमित्रे गणान्तरीप-<br>सम्पद्दातो सीकार, तेना १ सीन २ चिन्त्रयन् ३                                                 |                                   |
|                                        | वित्रविदेश संसदी ५ पिछ्यादि ६ अविदेशक<br>(वित्रियमक) ७ पपदान् ८ सुन्वेपिन ए आठ<br>अविचारो, तेन छगनां प्रायक्षितो अने आठ                       |                                   |
|                                        | क्षतिचारोत्तं सन्य                                                                                                                            | १४२५-२८                           |
| પેર્ <b>ડ-</b> હવ્                     | ते मिश्रु निष्कारण प्रतिषेत्रकादि पासे उपसंपदा<br>सीकारे देने लगना विवि                                                                       |                                   |
| 4.4.4                                  |                                                                                                                                               | १४२८                              |
| 4360-64                                | अप्रतिषेषक, परवान, अने प्रतीच्छक्ने छाती।<br>अपनाद                                                                                            | १५२९–३०                           |
| ५३८६–९४                                | व्यक्त अव्यक्त शिष्यतं स्वत्य अने तसने स्पर्ध-<br>पदा लेवामादे बीजा खाद्य साथे मोक्जवामां आने<br>सादे प्रतीच्छनीय आवार्य अने मृहाचार्यने लगता |                                   |
|                                        | <b>ज्ञामा</b> च्य श्रनामाच्यना विमाग                                                                                                          | १४३०-३२                           |
| ५३९५-९६                                | आचारे, उपाध्याय आदिनी अनुसति विदाय द्य-<br>संपदा खीद्यारनार द्विष्य अने प्रतीच्छक आचारेन                                                      | •                                 |
| 17 717                                 | प्रायित्र अने आहा नहि आरवानां कारणा                                                                                                           | ક્ષ્ટક્ર,—કુક્                    |
|                                        | १ ३ ज्ञानोपसम्पदानी विधि                                                                                                                      | १ <b>५</b> ३३–३३                  |
| ************************************** | द्यसंपदा सीकारता पहेलां आहा मेळप्रया मांट<br>आचाये, दपाव्याय अने गच्छते पृछवानी विधि                                                          | * - * * * * * * *                 |

विषय

. 97

अने विधिपूर्वक एटळे आज्ञा छइने अविला शिष्यने उपसंपदा निह आपनार आचार्यने प्रायश्चित्त तेम ज जे कारणसर उपसंपदामाटे आवेळा शिष्यने उपसंपदा आपवाथी प्रायश्चित्त ळागे ते कारणोतुं वर्णन अने आ वधायने ळगता अपवादो

8833-38

4808-28

वर्णन अने आ वधायने छगता अपवादो

उपसम्पदा स्वीकारनार श्रमणनो शिष्य उपसम्पदा
आपनार आचार्यनो अनाभान्य होय तो ते आचार्य
तेने छह न शके तेने छगतो अपवाद अने ते अनाभान्य शिष्य ते आचार्य पासे भणीन तैयार थया
पछी ते आचार्य काळधर्म पामे तो ते शिष्ये काळधर्म
पामेछ आचार्यना गच्छने निष्णात वनाववानो
विधि तथा तेमना पारस्परिक आभान्य-अनाभान्यने
छगता आदेशो अने तेना अगीआर विभागो आदि
तेमज उपरोक्त रीते काळधर्म पामेछ आचार्यना
शिष्यो निष्णात न थइ शके तो तेमने माटे कुछ,
गण अने संघमां अध्ययनमाटे जवानो विधि आदि
[गाथा ५४०८—क्षेत्रोपसम्पन्न अने सुखदुःखोपसम्पन्ननो आभान्य-अनाभान्यविधि
गाथा ५४२३—पांच प्रकारनी उपसम्पदा अने
तेने आश्री आभान्य-अनाभान्यनुं स्वरूप ]

१४३४-३९

५४२५--३९

२ दर्शनोपसम्पदानो विधि दर्शनप्रभावक शास्त्र, छेदशास्त्र आदिना अध्ययन निमित्ते तेमज प्रवचननी रक्षानिमित्ते उपसम्पदा स्वीकारवा आदिनो विधि

१४३९-४३

५४४०-४९

३ चारित्रोपसम्पदानी विधि एपणादोप-स्त्रीदोपरूप देशदोप अने गुरुदोप-गच्छ-दोषरूप आत्मसमुत्थदोपथी वचवा माटे तथा चारित्रनी वृद्धिमाटे उपसम्पदा छेवानो विधि आदि १४४२–४३

५४५०-५३

२१-२२ गणावच्छेदक अने आचार्य-उपाध्यायविषयक गणा-न्तरोपसम्पत्सूत्रो

१४४४–४५

| - •                 | •                                                    |                    |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| ग्राचा              | विषय                                                 | : पन्न             |
|                     | गणावच्छेदक अने आचार्य-उपाध्यायने छगवी                |                    |
|                     | उपसम्पदा छेवानो विधि                                 |                    |
|                     | २३ मिझुविपयक सम्भोगोपसम्प-                           |                    |
|                     | त्सूत्र अने तेनी व्याख्या                            | 5883-82            |
| ५४५३–६९             | संसोगोपसम्पदानां कारणो, गच्छ अने आचार्यना            |                    |
|                     | ग्नेंथित्यविषयक चतुर्भंगी अने तेमने चारित्रमार्गमां  |                    |
|                     | <b>उद्यत करवानो विधि तथा गणान्तर</b> संक्रमणने आश्री |                    |
|                     | संवित्र भिश्च अने संवित्र गण विषयक चतुर्भंगी         |                    |
|                     | अने तेने छगती उपसम्पदानों विस्तृत विधि               | १४४६-४९            |
| 6,3,00              | २४–२५ गणावच्छेदक अने आचार्य-                         |                    |
|                     | उपाध्यायविषयक सम्भोगोपसम्प-                          |                    |
|                     | त्स्त्रो                                             | १४५०-५१            |
|                     | २६ भिश्चने लगतुं अन्य आचार्य-                        |                    |
|                     | उपाघ्यायने श्रीकार्वा विषयक                          |                    |
|                     | सूत्र अने तेनी व्याख्या                              | <b>ક્ષ્યુક્</b> કૃ |
| ५४७१                | अन्य आचार्य-उपाध्यायने स्त्रीकारवानां कारणी          | १४५१               |
| ५४७२-७३ वृ          | 🗴 ज्ञाननिमित्ते अने दृश्निनिमित्ते अन्य आचार्य-उपा-  |                    |
|                     | ध्यायने स्तीकारयानो विवि                             | १४५२               |
| ५४७३ उ०-१           | २ पृ० चारित्रनिमिचे अन्य आचार्य-च्पाय्यायना          |                    |
|                     | स्तीकारविषयक विवि, श्रुतच्यक्त-वयोच्यक पदनी          |                    |
|                     | चतुर्यंगी अने तेने आश्री आचार्य-उपाध्यायना           | • • •              |
|                     | स्त्रीकारनो विस्तृत विधि                             | १४५२–५६            |
| ५४९२ उ०-            | ९६ २७-२८ गणावच्छेदक अने                              | ·                  |
|                     | आचार्य-उपाच्यायने आश्री अन्य                         |                    |
| •                   | आचार्य-उपाध्यायने श्रीकारवा                          | •                  |
|                     | विपयक सुत्रो                                         | १४५६-५८            |
|                     | ***************************************              | 4-11-10            |
| <i>પુષ્ઠ૧૭–પુ</i> ષ |                                                      | १८५८-७३            |
|                     | काछघर्म पामेछ मिश्रु कादिना देहनी परिष्ठापना-        |                    |
|                     | विपयक सुत्र                                          |                    |
|                     |                                                      |                    |

| गिया              | विषय                                                        | "पत्र            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 48'9 <b>0-9</b> ८ | विष्वग्भवनप्रकृतनो पूर्वप्रकृत साथे सम्बन्ध                 | १४५८–५९          |
|                   | विष्वरभवनसूत्रनी व्याख्या                                   | १४५९             |
| ५४९९–५५०२         |                                                             |                  |
|                   | तद्विषयक द्वारगाथाओ                                         | <b>्र १४५</b> ९  |
| 4403-8            | १ प्रत्युपेक्षणाद्वार                                       | १४६०             |
|                   | कालधर्मगत भिक्षु आदिना शवना परिष्ठापनने                     |                  |
|                   | योग्य स्थण्डिलभूमीनुं निरीक्षण                              | • • • •          |
| ५५०५-९            | २ दिग्द्वार                                                 | १४६०–६१          |
|                   | कालधर्मगत साधुना शवना परिष्ठापनने योग्य दिशा                |                  |
| 5,13              | अने तेने लगता उपघातोतुं सक्प                                | 3                |
| ५५१०–१३           | ३ णन्तकद्वार                                                | १४६१–६२          |
|                   | कालधर्मगत भिक्षुने योग्य वस्त्रोतुं प्रमाण अने संख्या       |                  |
| <b>4488-89</b>    | ४ 'दिवा रात्रो वा कालगतः' द्वार                             | १४६२∸६३          |
|                   | कालधर्म पामेल साधुने गीतार्थ साधु आदि वोस-                  |                  |
| •                 | रावे अने योग्य विधि करे पण शोक न करे                        |                  |
| <b>५५१८–२६</b>    | ५ जागरण-वन्धन-छेदनद्वार                                     | १४६३–६४          |
| *                 | कोई कारण प्रसंगे दिवसे के रात्रिमां साधुना मृत              | • • • •          |
|                   | देहने राखी मूकबुं पडे तेने अंगे जागवानो, वन्ध-              |                  |
|                   | ननो अने छेदननो विधि                                         | <b>A.1. G.1.</b> |
| ५५२७              | ६ कुशप्रतिमाद्वार                                           | ् १४६४           |
|                   | साधु कालधर्म पामे ते वखतना नक्षत्रने आश्री                  |                  |
|                   | डामनां पुतळां बनाववानो विधि                                 | 0 n C la         |
| ५५२८–२९           | ७ निवर्त्तनद्वार                                            | १४६५             |
|                   | कालधर्मगत साधुना शवने भूलथी आगळ लइ                          | · •              |
|                   | गया पछी पाछुं स्थंडिलभूमीमां लाववानो विधि                   | 0064             |
| ५५३०              | ८ मात्रकहार                                                 | १४६५             |
| - , -             | कालधर्मगत साधुना देहने परठन्या पछी आचम-<br>नादिने लगतो विधि | · · ·            |
| <b>લ</b> લ રૂ     | नादन लगता वाय<br>९ शीर्पद्वार                               | १४६५             |
| 7744              | ५ सापदार<br>कालगत भिक्षुना मस्तकने राखवानी दिशा             |                  |

| RE                            | वृहत्करपसूत्र पंचम विमागनो विषयानुक्रम ।                                                                                                             | •                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ा</b> या                   | विषय                                                                                                                                                 | स्य                         |
| મંત્ર કંદ—કુલ                 | १० तृणादिद्यार<br>काल्धर्मगत साधुना सब नीचे डाभनो संधारी<br>इत्यानो विधि                                                                             | <b>፞</b> ፞፞፞ጜፘዿቘ            |
| <b>પ્</b> યુર્ <b>દ્—રે</b> હ | कर्ममा निवयं<br>११ डपकरणद्वार<br>काल्यमेगत साधुनी पासे साधुनां उपकरण नहि<br>द्राखन्नाथी लागता दोषो अने प्रायिश्चत्त                                  | <b>१४६६</b>                 |
| ५५३८                          | १२ कायोत्सर्गद्वार<br>साधुना मृत देहने परठच्या पछी च्पाश्रयमां छात्री<br>क्राइंस्सरा काञानो विधि                                                     | १४६७                        |
| <b>હ્</b> ષરૂ <b>ુ</b>        | १३ प्रादक्षिण्यद्वार<br>साधुना मृत देहने प्रदक्षिणा कर्या सिवाय उपाश्र-<br>धर्मा खासबुं                                                              | १४६७                        |
| <b>પ્</b> લસ્ત્ર—જીદ          | १४ अभ्युत्यानद्वार<br>काल्यमंगत साम्रुतं रेह मृतादिना प्रवेशने लीवे<br>ल्ह जतां के रमशानम्सीमां ल्ह गया पछी उपा-<br>श्रयमां पाछुं आवे तेने लगतो विवि | ₹ <b>%</b> \$% <b>-</b> \$& |
| ५५४७                          | १५ व्याहरणहार<br>काल्यमंगन साधु भृताविष्ट श्रया पत्नी झे साधु<br>आदितुं नाम ले तेने लोचाहि करवानो विधि                                               | १४६८–६९                     |
| ¥486—86                       | १६ कायोत्सर्गद्वार<br>काळगत साबुने परठ्वीने इपाश्रयमां आह्या पृष्टी<br>परिष्ठापक साबुओए करवानो काइस्सम्ग अते<br>अजितशान्तिस्त्रवादिनुं गणवुं         | <b>ጳ</b> ጳፍዓ -              |
| <b>ધ</b> હ્યુ હ               | १० अपण-साध्यायमागेणाहार<br>आसार्यादि प्रभावक सुरुप अधवा सोटा कुटुंब-<br>वाळो साधु कालवर्ग पामे त्यारे उपवास असन्हा-<br>यने लगतो विधि                 | १४६९                        |
| <b>५५५१–५३</b><br>• • • • •   | १८ व्युत्सर्जनद्वार<br>काल्घर्मगत साधुना उपकरणादिनुं विसर्जन                                                                                         | १४६९-७०                     |
| ५५५४–५८                       | १९ अवलोकन्द्रार                                                                                                                                      | १४७०-७१                     |

|                    | School was a construction of the state of th | 43                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| नाया               | विपय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पत्र                  |
|                    | कालधर्मगत साधुना परठवेला मृतदेहनी अखंडता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                     |
|                    | आदि उपरथी निमित्त, गति वगेरेनी परीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                     |
| ५५५९–६५            | कालधर्मगत साधुने लगतो विधि नहि करवाथी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| •                  | लागतां प्रायश्चित्त, दोपो अने प्रस्तुत सूत्रनो समन्वय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१</b> ४७१–७२       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| <del>५५६६–९३</del> | अधिकरणप्रकृत सूत्र ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४७३-८०               |
|                    | भिक्षुए गृहस्थनी साथे अधिकरण-झघडो कर्यो होय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|                    | तेने शमाव्या सिवाय ते भिक्षुने भिक्षाचर्या वगेरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                     |
| •                  | कशुं करबुं कल्पे नहि इत्यादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| ५५६६               | अधिकरणप्रकृतनी पूर्वप्रकृत साथे सम्वन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४७३                  |
| ,                  | अधिकरणसूत्रनी च्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४७४                  |
| 4440-02            | भिक्षुने गृहस्थनी साथे छेश थवानां कारणी, ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                     |
|                    | क्षेशने शान्त निह करवाथी थतां नुकशानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४७४ <b>–</b> ७५      |
| 4463-60            | झघडेला भिक्षु अने गृहस्थने शान्त पाडवानी रीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १४७५-७७               |
| 4468-68            | झघड़ो करीने शान्त नहि थनार भिक्षु, आचार्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| •                  | उपाध्याय, गणावच्छेदकने लगतां प्रायश्चित्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १४७७–७९               |
| ५५९०–९१            | पक्षपातथी ओछुंवत्तुं प्रायश्चित्त आपवाथी दोपो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १४७९                  |
| ५५९२–९३            | अधिकरणने लगतुं अपवादपद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9869-60               |
| •                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                     |
| ५५९४–५६१।          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४८०—८६               |
| er<br>Geografia    | परिहारकरुपियत भिक्षुने आचार्य-उपाध्याय इन्द्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| •                  | मह जेवा उत्सवने दिवसे विपुल भक्तपानादि अपावी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·                     |
|                    | शके, ते पछी आपी-अपावी शके नहि. तेनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|                    | कोइ पण प्रकारनी वेयावच करी करावी झके इत्यादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 4438-34            | परिहारिकप्रकृतनो पूर्वप्रकृत साथे सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४८१                  |
|                    | परिहारिकसूत्रनी च्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४८१                  |
| <b>५५९६</b>        | प्रिहारतप्रायश्चित्त लागवानां कारणो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४८१                  |
| 449७               | परिहारतपनो विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४८२                  |
| 3496-4830          | परिहारकत्पिकसूत्रना अंशोनी व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$86 <del>5=</del> 68 |
|                    | परिहारकल्पिक अने गच्छवासीओनो पारस्परिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|                    | व्यवहार अने तेने लगतां प्रायश्चित्त आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u></u>               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |

| ******          | विषय                                                                                 | " <b>Ý</b> Ž |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| गाया<br>५६१८—६४ | सहानदीप्रकृत सूत्र ३२-३३                                                             | १४८७–९८      |
|                 | ३२ महानदी खूत्र                                                                      | १४८७-९१      |
| ५६१८–३७         | निर्प्रत्य-निर्प्रन्थीओने गंगा यसुना जेवी महानदीओ                                    |              |
|                 | सहिनामां एकथी वधारे बार उत्तरवी करपे नहि                                             |              |
| h=9.4 ~         | महानदीप्रकृतनो पृत्रंसूत्र साथ संत्रंघ                                               | ** 7775°     |
| भ्रहेश्ट -      | ३२ महानदीसृत्रनी व्याख्या                                                            | १४८७         |
| ५६१९–२१         | ३२ महानदीसूत्रगत इमाओ, उदिहाओ, वंजिताओ,                                              | •            |
| •,••            | संतरित्तए, उत्तरित्तए आदि पदोनी व्याख्या                                             | 3866-66      |
| <b>५६</b> २२–३४ | महानदीओने नावधी संतरणने छगना अनुकंपा                                                 |              |
| •               | तेम ज प्रसनीकताविषयक विविध दोषोतुं वर्णन                                             | १४८८-९०      |
|                 | [ गाथा ५६२५—अनुकंपाविषये मुर्रंडराजनुं                                               | C. 20 1      |
|                 | उदाहरण -                                                                             |              |
|                 | गाथा ५६२७–२८ प्रसनीकताविषये महावीर-                                                  |              |
|                 | देव अने मुदाद-फंबल-ग्रम्बलदेवीनुं उदाहरण ]                                           | ·            |
| ५६३५–३७         | महानदी उत्तरणविषयक संघट्ट, छेप अने छेपो-                                             |              |
| •               | परि ए त्रण प्रकारो अने तद्विपयक दोपो                                                 | 3860-68      |
| <u>६</u> ६३८–६४ | ३३ सहानदीसूत्र                                                                       | १४२१-९८      |
| •               | ऐरावती जेवी छीछरी नदीओं महिनामां वे अगर                                              |              |
|                 | त्रण बार उत्तरवी करपे .                                                              |              |
|                 | ३३ महानदीस्त्रनी व्याख्या                                                            | १४९१         |
| ५६३८–३९         | ३३ महानदीसृत्रमानां विषम पदोनी व्याख्या                                              | १४९१–९२      |
| ५६४०–५२         | नदी उत्तरवा माटेना संक्रम, खळ अने नोखळ ए                                             |              |
|                 | त्रण प्रकारना मार्गा तेना प्रकारो, स्तरूप अने आ                                      |              |
| - ~             | प्रकारो पंकी कया मार्ग जा तेने छगतो विभाग,                                           |              |
| 1642 64         | भांगाओ वर्गरे                                                                        | १४९२–९५      |
| બ્લ્પર્-દ્રપ્ટ  | संक्रम, खढ आदि मार्गान ढक्षीने नदी उत्तरवानी                                         | •            |
|                 | विधि, तेने छगती चतनाओं, दोपो, अपवाद आदि                                              | १४९५-९८      |
| पुर्द्धप-८१     | उपाश्रयविधिप्रकृत सूत्र ३४–३७ १                                                      | 896-1402     |
|                 | निर्यन्थ-निर्यन्थीओने ऋतुबद्धकाळमां अने वर्षा<br>ऋतुमां रहेवा छायक उपाश्रयोतुं वर्णन |              |
|                 | च्छम रदम जायक अगुत्रयानु वण्न                                                        |              |

| न्माथा            | विषय                                              | . <b>पत्र</b>      |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| ५६६५–६६           | उपाश्रयविधिप्रकृतनो पूर्व सूत्र साथे संवंध        | <sup>?</sup>       |
|                   | ३४-३७ उपाश्रयनिधिसूत्रोनी व्याख्या                | १४९९               |
| ५६६७-७५           | ऋतुयद्धकाळविषयक ३४-३५ उपाश्रयविधिसूत्रोनी         |                    |
|                   | विस्तृत व्याख्या, यतना, अपवाद आदि                 | १५००-१             |
| ५६७६–८१           | वर्षावासविषयक ३६–३७ डपाश्रयविधिसूत्रनी            |                    |
| ,                 | विस्तृत न्याख्या, यतना, अपवाद आदि                 | १५०१–२             |
|                   | Park Services Services Services Services Services |                    |
|                   | पंचम उद्देशक ।                                    |                    |
| <b>५६८२–५७२</b> ५ |                                                   | १५०३–१३            |
| ५६८२-८७           |                                                   | १५०३–५             |
|                   | १-४ ब्रह्मापायसूचोनी व्याख्या                     | १५०५               |
| 4866-4020         | १-२ निर्यन्थविपयक ब्रह्मापायसूत्रनो विपय अने      | • • •              |
| 1,00              | विस्तृत व्याख्या                                  | १५०५–१२            |
| ५६९१–९९           | गच्छने विपे शास्त्रसारणने लगता न्याघातोनुं धर्म-  |                    |
|                   | कथा, महर्द्धिक, आवश्यकी, नैपेधिकी, आलोचना,        |                    |
|                   | वादि, प्राघुणक, महाजन, ग्लान आदि द्वारोवडे        |                    |
|                   | निक्तपण                                           | १५०६–८             |
| ५७००-१२           | गुरुनी आज्ञा सिवाय शासस्परण निमित्ते जुदा         |                    |
|                   | जनारने छागता दोपोनुं देवताकृत उपसर्गद्वारा        |                    |
| 4000              | निरूपण अने तद्विषयक छ भंगो                        | १५०८-१०            |
| 4684-20           | गच्छवासना गुणोनुं वर्णन                           | १५१०—१२<br>१५१२—१३ |
| ५७२१–२५           | ३-४ निर्भन्थीविपयक ब्रह्मापायसूत्रोतुं व्याख्यान  | ****               |
| ५७२६-८३           | अधिकरणप्रकृत सूत्र ५                              | १५१३२३             |
|                   | भिक्षु हेशने उपशमाव्या सिवाय अन्य गणने            |                    |
| ; ; ; ;           | आश्रीने रही न शके                                 |                    |
| ५७२६              | अधिकरणप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध              | . १५१३             |
| ,                 | अधिकरणसूत्रनी व्याख्या                            | १५१३               |
| ५७२७-४९           | ्रिजुओ तृतीय विभागनो गाथा २६८२ थी                 | 04.00.04.          |
|                   | २७१७ सुधीनो विपयानुकम पत्र ३०-३१ ]                | १५१४–१५            |

घटमान मांगाओनी सोळ हताओ, आठ हाद

| गींचा                                 | विषय 😁 🔭 🗎                                                                                                       | पेर्झ            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                       | र्खताओं अने आठ अशुद्ध रुताओं अने अशुद्ध रुतान                                                                    | grand and        |
|                                       | ओने अंगे काल, द्रव्य अने भावने आश्री प्राय-                                                                      |                  |
|                                       | श्चित्तनो विभाग                                                                                                  | १५२६-३१          |
| 4८०७–१४                               | संस्तृतनिर्विचिकित्ससूत्रगत संस्तृत आदि पदोनी                                                                    | 6 12             |
| •                                     | र्व्याख्या कि विकास कि विकास कर कि विकास | १५३१–३३          |
| ५८१५–१६                               | ७ संस्तृतविचिकित्ससूत्रनी व्याख्या                                                                               | १५३३             |
| ५८१७-२७                               | ८ असंस्तृतनिर्विचिकित्ससूत्रनी व्याख्या                                                                          | १५३४–३७          |
|                                       | तपोअसंस्टत, ग्लानासंस्टत, अध्वासंस्टत ए त्रण                                                                     |                  |
|                                       | प्रकारना असंस्तृतर्जुं खरूप, प्रायश्चित्त आदि                                                                    | <b>(,,</b> , , , |
| ५८२८                                  | ९ असंस्तृतविचिकित्ससूत्रनी च्याख्या                                                                              | १५३७             |
| ५८२९–६०                               | उद्गारप्रकृत सूत्र १०                                                                                            | १५३७–१५          |
|                                       | निर्प्रत्थ-निर्प्रत्थीओ वमन, गचरकं वगेरे आन्या                                                                   | •                |
|                                       | पछी थुंकी नाखे अने मोढुं साफ करी नाखे तो                                                                         |                  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | रात्रिभोजनदोप न छागे                                                                                             |                  |
| 4628                                  | उहारप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध                                                                               | १५३८             |
|                                       | उद्गारसूत्रनी च्याख्या                                                                                           | १५३८             |
| 4630-32                               | भिक्षु आचार्य आदिने आश्री उद्गारविपयक प्राय-                                                                     | •                |
|                                       | श्चित्त, दोषो अने अमात्य-चटुकर्नु उदाहरण                                                                         | १५३८–३९          |
| ५८३३–४५                               | उद्गारनां कारणो अने तद्विपयक विविध पदोने                                                                         | :                |
| •                                     | आश्री प्रायश्चित्तो अर्ने प्रायश्चित्तना प्रस्तारनी रचना                                                         | ૧૫३९–४૨          |
| ५८४६—५५                               | उद्गारने छक्षी भोजन करवा विपयक विविध                                                                             |                  |
|                                       | आदेशो, कव्छीनुं दृष्टान्त अने शासकारने मान्य                                                                     |                  |
|                                       | भोजननो आदेश                                                                                                      | १५४२–४४          |
| <b>વેં ૮૫૬–૬ે ૦</b> ે                 | उद्गार गिलनविपयक अपवाद अने ते विपे रत-                                                                           | :                |
|                                       | विषिग्तुं दृष्टान्त                                                                                              | १५४४–४५          |
| ५८६१–९६                               | आहारविधिप्रकृत सूत्र ११                                                                                          | <b>૧૫</b> ੪६–૫੪  |
| ५८६१                                  | आहारविधिप्रकृतनो पूर्वसूत्र साये संवंध                                                                           | ः १५४६           |
|                                       | आहारविधिसूचनी व्याख्या                                                                                           | १५४६             |

| गाया               | विपय                                            | पत्र.      |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------|
| પ <b>્રદ્વ-</b> ६૪ | प्राण, बीज, रज आदि पदोनी व्याख्या अने           |            |
| 4047-40            | आगन्तुक, तदुद्भव प्राणादिनुं खरूप               | १५४६–४७    |
| ५८६५–६६            | आहारविधिसूत्रनो अधिकार                          | १५४७       |
| ५८६७               | जे देशमां ओद्न, सज्ज, द्यि, पाणी बगेरे जीवादियी |            |
| ,                  | संसक्त ज मळतां होय तेवा संसक्त देशमां जवानी     |            |
|                    | विचार करती, त्यां जवा माटे प्रयत करवी, ते       |            |
|                    | देश तरफ प्रयाण करवुं अने ते देशमां पहोंचबुं     |            |
|                    | आदिने छगतां प्रायित्रतो                         | १५४८       |
| ५८६८–८४            | अगिव, दुर्भिक्ष आदि कारणे संसक्त देशमां जुडुं   |            |
|                    | आदि याय तो जीवादिथी संसक्त ओदनादिने             |            |
| ,                  | छेवानो अने तेनी प्रतिछेखना फरवानो विधि, ते      |            |
| •                  | प्रमाणे न करवाथी छागता दोषो, अने ओदन            | 65 m 6 m m |
|                    | आदिमां रहेला प्राण आदिना पारिष्ठापननो विधि      | १५४८–५२    |
| ५८८५–९६            | जीवादिसंसक ओर्नादिना ग्रहण आदिविपयक             |            |
|                    | अपवाद अने यतनादि                                | १५५२—५४    |
| <b>५८९७–५९</b> १   | ८ पानकविधिप्रकृत सूत्र १२                       | १५५५–६०    |
| ५८९७               | पानकविधिप्रकृतनो पृर्वसूत्र साथे संयंघ          | . १५५५     |
|                    | पानकविधिसूत्रनी व्याख्या                        | १५५५       |
| 4686               | दक, दकरज, दकरपशित आदि पदोनी व्याख्या            | १५५५       |
| ५८९९–५९१८          | पानकना-पाणीना श्रहणनो विधि, तेने छनता           |            |
|                    | भागाओ, तेना परिष्ठापननो विधि अने तद्विपयक       |            |
|                    | अपवाद वरोरे                                     | १५५५-६०    |
| 7.0.00             |                                                 | ,          |
| <i>षु</i> ९१९–७५   | ब्रह्मरक्षाप्रकृत सूत्र १३–३६                   | १५६०-७८    |
| 200                | १२-१४ इंद्रियस्त्र अने ओतःस्त्र                 | १५६०       |
| ५९१९               | ब्रह्मरख्नामक्रवनो पूर्वसूत्र साथे संबंध        | १५६१       |
| ر زر بر از فو<br>  | इंद्रियस्त्र अने श्रोतःस्त्रनी व्याख्या         | १५६१       |
| लंदंडं ०-५८        | इंदियस्त्र अने श्रोतःस्त्रनी विस्तृत            | :          |
| F 10 - 2           | व्याख्या                                        | १५६१–६३    |

| गाथा                  | विषय                                                          | पत्र             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|                       | पंशु-पश्चित्रपयक स्पर्शादियी संभवता होपो,<br>प्रायश्चित्त आदि | · .              |
| ५९२९–३४               | १५ एकाकिस्च                                                   | १५६३–६५          |
| F - C - C             | निर्भन्थीओने एकछा रहेवुं कल्पे नहि                            |                  |
| 4978                  | एकाकि आदि सूत्रोनो पूर्वसूत्र साथे सम्त्रन्य                  | १५६३             |
|                       | एकाकिसूत्रनी व्याख्या                                         | १५६४             |
| ५९३०–३४               | एकली निर्प्रन्थीने प्रायश्चित्त, दोषो अने अपवादो              | १५६४–६५          |
| ६०३६-३०               | १६ अचेल सुत्र अने तेनी व्याख्या                               | १५६५–६६          |
| 100                   | निर्मन्यीने नम्न रहेवुं कल्पे नहि. नम्न निर्मन्यीने           |                  |
|                       | प्रायश्चित्त, दोषो, अपवाद आदि                                 |                  |
| 6980-83               | १७ अपात्र सूत्र अने तेनी व्याख्या                             | १५६६–६७          |
|                       | निर्प्रन्थीने पात्ररहित रहेवुं न कल्पे. निर्प्रन्थीने         |                  |
|                       | पात्र नहि राखवाथी छागता दोपो, तद्विपयक                        |                  |
|                       | स्तुपातुं उदाहरण अने अपवाद                                    |                  |
| 6688                  | १८ व्युतसृष्टकाय सूत्र                                        | १५६७             |
|                       | निर्धन्थीने काया वोसरावीने रहेवुं कल्पे नहि                   |                  |
| ५१४५-५२               | १९ आतापना स्त्र                                               | १ <i>५६७-</i> ७० |
| $\mathcal{F}^{\pm}$ . | निर्श्रन्थीने गाम, नगर आदिनी वहार आतापना                      |                  |
|                       | छेवी कल्पे नहि                                                | •                |
|                       | आतापना सूत्रनी च्याख्या                                       | १५६७             |
| 4984-42               | जघन्य मध्यम उत्कृष्ट आतापनातुं सहस्य अने                      |                  |
|                       | निर्प्रन्थीने योग्य आतापनानो प्रकार अने तेने योग्य            |                  |
|                       | स्थान                                                         | १५६८-७०          |
| ५९५३–६४               | २०-३० स्थानायत, प्रतिमास्थित,                                 |                  |
|                       | निपद्या, उत्कदुकासन, वीरासन,<br>दंडासन, लगंडशायि, अवाङ्युख,   |                  |
|                       | उन्हान आमकन अने एकपार्थ-                                      |                  |
|                       | शायि सूत्र                                                    | १५७०-७३          |
|                       | स्थानायतादि सूत्रोनी व्याख्या                                 | १५७०             |

| गाधा                                    | विषय                                               | ंपत्र            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>ષ</b> ્ષ3્–૫૬                        | स्थानायन, प्रतिमास्थित खादि पद्मेनी व्याख्या, तेने |                  |
| 3333 33                                 | छतवा दोयो अने निर्यन्थीन योग्य खानासनी             | १५७०-७१          |
| હ્રં ૧૫૭–૬૪                             | संयतीने स्थानायनादि स्थानासनोनी निपेय करया         | • •              |
| 7110 40                                 | विषयक शंका-समायान                                  | १५७२–७३          |
| ଞ୍ଜ୍ଞ୍ୟ-ବ୍ୟ                             | ३१ आकुंचनपह सृत्र                                  | \$0.03-08        |
|                                         | निर्यन्थीने आक्तंत्रनपट्ट राज्ययो अने तेनो उपयोग   |                  |
|                                         | फरवो फल्पे नहि                                     | • ;              |
| <b>५</b> ९६५                            | क्षार्क्डचनपट्टादिख्दोनो पृदंसुत्र साथै संदंब      | . १५७३           |
|                                         | थाकुंचनपट्ट सूत्रनी च्याख्या                       | १५७४             |
| ५९६६–६८                                 | निर्मन्थीने आङ्कंचनपट्ट राखदायी छागवा दोषो, वेने   |                  |
| , · · · .                               | छगती यतना अने अपयाद                                | १५७४             |
|                                         | ३२ सावश्रय आसनसूत्र अने व्याख्या                   | १६७६             |
|                                         | निर्यन्थीओने सावश्रय आसन उपर वेसर्हु सुर्हु        |                  |
|                                         | कस्ये निह                                          |                  |
| ५९६९-७२                                 | ३३ स्विपाण पीठफलक सूत्र :                          | १५७५-७इ          |
|                                         | नियन्यीयाने सविपाण पीठफछक उपर वेसर्बु सुर्बु       |                  |
|                                         | वगेरे ऋत्ये नहि                                    |                  |
| • •                                     | सविषाण पीठफछक सूत्रनी च्याख्या                     | १५७५             |
| ५९६९-७२                                 | निर्यन्यीओने सवियाण पीठफळक्ने आश्री छानठा          |                  |
|                                         | दोषो                                               | १५७६             |
| ६६७३                                    | ३४ सप्टनालाबु सूत्र अने न्याख्या                   | १५७६-७७          |
|                                         | नियन्थीओने नालयुक्त अलाबुपात्र रालवुं वरोरे        |                  |
| 22 1777                                 | कर्ने निह                                          |                  |
| द्रु७४                                  | ३५ सबृन्तपात्रकेसरिका सूत्र                        | १५७७             |
|                                         | निर्यन्थीओए दृण्ड्युक्त पात्रकेसरिका न राखवी       | , ,00            |
| ६०्७६                                   | ३६ दारुद्ग्डक सूत्र अने व्याल्या                   | ડદ⊸દ <i>ાર</i> ક |
|                                         | नियन्थीक्षोने दाददण्डक एउके पाद्योञ्छनक            | 1-100-00         |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | राखर्ड क्ल्पे नहि                                  |                  |
| : ¿.,                                   |                                                    |                  |

| गीधा              | विपय                                                 | 'पत्र                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>५९७६–९६</b>    | मोकप्रकृत सूत्र ३७                                   | १५७८-८३                    |
| र्ष ९७६           | मोकप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध                    | १५७८                       |
| ·                 | ३७ मोकसूत्रनी व्याख्या                               | <b>શ્લે</b> ૭૮             |
| 4900-64           | मोकसूत्रनी विस्तृत च्याख्या                          | १५७८–८३                    |
| • • • •           | [ गाथा ५९८७-८८ देवीनुं उदाहरण ]                      | 1100 01                    |
|                   |                                                      |                            |
| ५९९७-६०३          | २ परिवासितप्रकृत सूत्र ३८-४०                         | १५८३–९१                    |
| ६९९७-६०१२         | ३८ परिवासित आहार सूत्र                               | १५८३-८७                    |
| •                 | निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थीओने रात्रिमां राखी मुकेलो आहार | ***                        |
| ger and           | कल्पे नहि                                            | ı                          |
| 4९९७              | परिवासितप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्त्रन्ध           | १५८३                       |
| t was to be       | परिवासित आहार सूत्रनी व्याख्या                       | १५८४                       |
| 4996              | परिवासिताहारजं खरूप                                  | १५८४                       |
| <b>५९९९–६००</b> ४ | अञ्चलादि चार प्रकारना आहारनं अने अनाहारनं            |                            |
|                   | खरूप                                                 | 8468-64                    |
| ६००५-१२           | परिवासित आहार अने अनाहार विपयक दोपोतुं               |                            |
|                   | वर्णन, अपवादादि                                      | १५८५-८७                    |
| ६०१३–२४           | ३९ आलेपन सूत्र                                       | १५८७-८१                    |
| ₽ X               | निर्यन्थ-निर्मन्थीओने परिवासित आलेपनद्रव्यनो         |                            |
|                   | उपयोग करवो कल्पे नहि                                 |                            |
| <b>4084-68</b>    | षालेपनसूत्रनो पूर्वसूत्र साथे संबंध                  | १५८७                       |
|                   | आपलेनसूत्रनी च्याख्या                                | १५८७                       |
| ६०१५–१७           | आलेपनसूत्र अने म्रक्षणसूत्रना पौर्वोपर्य विपयक       |                            |
| • • •             | शंका-समाधान                                          | १५८८                       |
| ६०१९–२४           | आलेपनने परिवासित राखवाथी लागता दोपो अने              | 01.44-40                   |
|                   | प्रायश्चित्त                                         | १५८८-८ <b>९</b><br>१८८०-०१ |
| <b>६०२५—३३</b>    | ४० ब्रक्षण सूत्र                                     | १५८९९१                     |
|                   | निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थीओने परिवासित तैल आदि वडे       |                            |
|                   | अभ्यंगन वगेरे करवुं न कल्पे                          |                            |

| गाया                | विषय                                                | <sub>र</sub> पत्र |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| हर्द्ध भारत         | म्रक्षणसूत्रनो पूर्वसूत्र साथे संबंध                | 79490             |
| 37 4 d              | मक्षण सूत्रनी न्याख्या                              | १५९०              |
| ६०२६–३२             | परिवासित मुक्षणने लगतां प्रायश्चित्तो, दोपो अने     | , .               |
| H 2 C               | यतनादि                                              | <u> </u>          |
| ६०३३–४६             | व्यवहारप्रकृत सूत्र ४१                              | १५९२—९५           |
| 6.3                 | परिहारकल्पस्थित भिक्षुने योग्य व्यवहार-प्रायश्चित्त |                   |
| <b>६०३३</b>         | व्यवहारप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंध               | १५९२              |
|                     | ४१ व्यवहार सूत्रनी न्याख्या                         | ? ૫૬૨             |
| ६०३४-४६             | परिहारकल्पस्थित भिक्षुना कारणिक अतिक्रमादि          |                   |
|                     | अने तेने छगतां प्रायुश्चित्तादि                     | १५९२–९५           |
| , ;;                |                                                     | •••               |
| ६०४७–५९             | पुळाकभक्तप्रकृत सूत्र ४२                            | १५९५-९९           |
| • • •               | निर्मन्यीओने पुलाकसक्त छेवुं कल्पे नहि              | 9-37 2230         |
| ६०४७                | पुलाकभक्तप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथै सम्बन्ध           | १५९५              |
|                     | पुलाकभक्तसूत्रनी व्याख्या                           | ः -१५९६           |
| ६०४८-५०             | धान्यपुलाक, गंधपुलाक अने रसपुलाक एस त्रण            |                   |
| 18 (1) (4)          | पकारतं पुलाकभक्त, तेतं खरूप अने तेमने पुलाक         | . •               |
|                     | तरीके ओळखाववातुं कारण                               | १५९६              |
| ६०५१-५८             | पुलाकभक्तविपयक दोपोर्नुं वर्णन                      | १५९६–९८           |
| <b>६०५९</b><br>०००० | निर्घन्योने आश्री पुलाकभक्तमहणादिविषे भलामण         | १५९९              |

# पूज्यश्रीभद्रवाहुस्वामिविनिर्मितस्वोपज्ञनिर्युक्तयुपेतं बृह्हित् कुल्पसूत्रम् ।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम् । आचार्यश्रीमलयगिरिपादविरचितयाऽर्धपीठिकावृत्त्या तपाश्रीक्षेमकीर्त्या-चार्यवरानुसन्धितया शेपसमग्रवृत्त्या समलङ्कृतम् ।

चतुर्थ-पश्चमाबुद्देशको ।

॥ व्हत्या । वृहत्करुपसूत्र-पञ्चमविभागस्य शुद्धिपत्रम्

| पत्रम् | पङ्किः       | अगुद्रम्            | गुद्धम्                  |
|--------|--------------|---------------------|--------------------------|
| १३१८   | १०           | अम्हेदाणि           | अम्हे दाणि               |
| १३८८   | २३           | चुग्गाहिया,         | <b>बुग्गाहिया</b>        |
| १४१८   | २४           | <b>४३४</b> १        | <b>५३</b> ११             |
| १४३३   | ९            | ५६९६                | ५३९६                     |
| १४३३   | २७           | बहुरोगे             | बहुरोगी                  |
| \$888  | २६           | <b>५५</b> ६३        | <b>પ</b> ષ્ટેક્ <b>ર</b> |
| १४५३   | १७           | वतवची               | वतऽवत्तो                 |
| १४९३   | २३           | परिहीणो             | परिहीनो                  |
| १४९८   | <b>ે</b> ર્ક | , अयम क             | श्रं य वि वि प्र कु      |
| १५५५   | १३           | ं वनस्पतिकार्याः    | वनस्पतिकायः              |
| १५८०   | ं ३०         | न्युरस <b>न</b> र्न | व्युत्सर् <b>नं</b>      |
| १५८५   | 9            | -तोयं चिंदुम्मि     | -तोयंविद्धर्मिम          |
|        |              |                     |                          |



#### ॥ श्रीमद्विजयानन्दसूरिवरेभ्यो नमः॥

## पूज्यश्रीभद्रबाहुखामिविनिर्मितखोपज्ञनिर्युत्तयुपेतं

# बृहत् कल्पसूत्रम् ।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम् । तपाश्रीक्षेमकीर्त्याचार्यविहितया वृत्त्या समलङ्कृतम् ।

# चतुर्थ उद्देशः।

च्याज्यातस्तृतीय उद्देशकः, सम्प्रति चतुर्थ आरभ्यते । तस्य चेदमादिसूत्रम्— तओ अणुग्घाइया पन्नत्ता, तं जहा—हत्थकममं करे-माणे, मेहुणं पडिसेवमाणे, राईभोयणं भुंज-

माणे १॥

अथास सूत्रस्य कः सम्बन्धः ! इति चिन्तायां सम्बन्धविधिमेव तावदुपदर्शयति— सुत्ते सुत्तं वज्झति, अंतिमपुष्फे व वज्झती तंतू । इय सुत्तातो सुत्तं, गहंति अत्थातों सुत्तं वा ॥ ४८७७ ॥

इह सम्बन्धोऽनेकधा भवति—यथा पुष्पेषु प्रथ्यमानेषु यदा 'स्त्रम्' तन्तुर्निष्ठितो भवति तदा तत्रैव स्त्रेऽपरं स्त्रं वध्यते, अन्तिमपुष्पे वा तन्तुर्वध्यते, वद्धा च पुष्पाणि प्रथ्यन्ते; एवं यसिन्नन्तिमस्त्रे उद्देशको निष्ठितो भवति ततः स्त्रादपरस्रोदेशकस्य यद् आदं स्त्रं तद् 10 यदि सहशाधिकारिकं भवति तदा स्त्रात् स्त्रं प्रश्नन्तीत्युच्यते । कापि पुनर्र्थादपरस्त्रं सम्बध्यते । वाशब्दोपादानात् काप्यर्थादर्थस्य सम्बन्धः क्रियते ॥ ४८७७ ॥

तत्रार्थात् सूत्रसम्बन्धं तावद् दर्शयति---

घोसो त्ति गोउलं ति य, एगई तत्य संवसं कोई। स्वीरादिविधियतण्, मा कम्मं कुल आरंभो ॥ ४८७८॥

15

१ °ज्सते तं ° ताभा ।। २ सुत्तं, अत्थातो चा भवे सुत्तं मो ० दे ।। ३ °कारकं डे ०॥ ४ °परं स् भा ० को ०॥ ५ स्त्रीरादिपीणियतण् तामा ०॥ नृ ९६५

ប

घोष इति गोकुलमिति चेकार्थम् । तत्र तृतीयोद्देशकान्त्यमुत्राभिहितचलक्षेत्रद्वारावमरायाते गोकुले संवसन् कश्चित् साधुः 'क्षीरादिग्रंहिततनुः' प्रचुरदुग्य-दृष्याग्रुपचितग्ररीरो मोहोद्भवेन मा इस्तकर्म कुर्यात्, ⊲ उपलक्षणमिद्म्, तेन ⊳ मा वा मेशुनं प्रतिसेवेत, अतस्तद्वारणार्थमा-दिस्त्रस्यारम्मः क्रियते ॥ १८७८ ॥ अथ स्त्रात् स्त्रसम्बन्धमाह—

हेट्टाऽणंतरसुत्ते, ग्रुत्तमणुग्घाइयं तु पच्छित्तं ।

तेण व सह संबंधो, एसो संदद्धओं णामं ॥ ४८७९ ॥

तृतीयोद्देशके यद्यस्तादन्त्यस्त्रं तस्य 'अनन्तरस्त्रे' रीधकारःये यो विहर्भिक्षाचैयौ गतस्तां रजनीं तत्रेव विहरावसति तस्यानुद्धातिकं प्रायिश्वचं साक्षादेवोक्तम्, अत्रापि तदेवानुद्धातिकं साक्षादेव स्त्रेणामिधीयते, एवं 'तेन वा' रोधकस्त्रेण समं 'सन्द्रष्टको नाम' सहस्रपृवीपरस्त्र-10 ह्रयसन्दंशकगृहीत इव सम्बन्धो भवति ॥ १८७९ ॥ अथान्याचार्थपरिपाट्या सम्बन्धमेवाह—

उविचयमंसा वितयानिवासिणो मा करेख करकम्मं । इति मुत्ते आरंमो, आइछपदं च मृएइ ॥ ४८८० ॥ तह वि य अठायमाणे, तिरिक्खमाईसु होइ मेहुनं । निसिमत्तं गिरिजणो, अरुणम्मि च दुद्धमाईयं ॥ ४८८१ ॥

15 त्रजिकानिवासिनः सन्तः साधव उपचित्तमांसाः सञ्जाताः करकमें मा कापुँरिति प्रस्तुतस्-त्रविपय थारम्मः । र्थैयं च सम्बन्धः "हत्यकम्मं करेमाणे" इतिछक्षणं अत्राद्यपदं सूच-यति ॥ १८८० ॥

'तथापि' करकर्मणाऽप्यतिष्ठति परिणामे तिरश्चादिषु मेथुँनप्रतिसेवनमपि कदाचिद्र् मवेद् इति द्वितीयपदस्चा । त्रजिकायां च गिरियज्ञादे। सायाहसङ्ख्वां निश्चिमक्तं प्रतिसेवेत 20 अरुणोदयवेखायां वा दुग्वादिकं गृहीयादिति तृतीयपदस्चा ॥ १८८१ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याग्या—'त्रयः' त्रिसद्धवाकाः 'अनुद्धातिकाः' उद्धातो नाम— "अद्धेण छित्रसेसं" (गा० ) इत्यादिविधिना भागपातः सान्तरदानं वा उद्धातः, स विद्यते येषु ते उद्धातिकाः, तिद्धपरीता अनुद्धातिकाः 'प्रज्ञसाः' तीर्थकरादिमिः प्रकृषिताः । 'तद्यया' इत्युपप्रदर्शनार्थः । इन्ति इसित वा सुख्नमाष्ट्रत्यानेनेति हम्तः—ग्ररिरेकदेशो निश्नेपा-25 ऽञ्दानादिसमर्थः, तेन यत् कमे क्रियते तद् हस्तकमे, तत् क्रयेन् । तथा स्त्री-पुंसयुग्मं मिथुन-सुच्यते, तस्य मातः कमे वा मथुनम्, तत् प्रतिसेत्रमानः । तथा रात्री मोजनम्—अश्वनादिकं सुद्धानः । एप स्त्रार्थः ॥ अथ निर्धुत्तिविध्तरमाह—

एकस्स ऊ अभावे, कतो तिगं तेण एकगस्तेव । णिक्तेवं काऊणं, णिप्कची होइ तिण्हं तु ॥ ४८८२ ॥

३० इह त्रयाणां सह्या प्रथमतो वक्तव्या । तंत्रेकसामात्रे क्रुतन्त्रिकं सम्मर्थति ? तेन कारणेन १ प्राप्त पाठः मा० द्यां० नाचि ॥ २ एस्तो संदंसत्रो णाम तामा० । एस्तो च सद्दृत्रो भणित्रो द्यां० ॥ ३ व्चर्यागन भा० मा० ॥ ४ अमुं च सम्यन्त्रं "हु मा० ॥ ५ व्युनं प्रतिसेवेत इति हि भा० ॥ ६ स्तरः—एक व्यं० ॥ ७ विति ? अतः प्र॰ भा० को० ॥

प्रथमत एकस्यैव निक्षेपं कृत्वा ततस्त्रयाणां निक्षेपस्य निष्पत्तिः कर्तव्या सवित ॥ ४८८२ ॥ यथाप्रतिज्ञातमेव करोति-

> नामं ठवणा दविए, मातुगपद संगहेकए चेव। पज्जव भावे य तहा, सत्तेएकेकगा होंति ॥ ४८८३ ॥

नामैककं स्थापनैककं द्रव्येककं मानृकापदैककं सङ्गृहैककं पर्यवैककं भावेककम् । एतानि 5 सप्तैककानि भवन्ति ॥ १८८३ ॥

तत्र नाम-स्थापने क्षुण्णे । द्रव्यैककं पुनर्ज्ञशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्तमांह— दन्वे तिविहं मादुकपदम्मि उप्पणा-भूय-विगतादी। सालि ति व गामी ति व, संघो ति व संगहेकं तु ॥ ४८८४ ॥

'द्रैव्ये' द्रव्यविषयं एककं त्रिविधम्, तद्यथा—सचित्तमचित्तं मिश्रं च । सचित्तं पुनरिष 10 द्विपद-चतुष्पदा-ऽपदमेदात् त्रिधा । तत्र द्विपदैककं एकः पुरुपः, चतुष्पदैककं एकोऽध एको हस्ती, अपदैककं एको वृक्ष इत्यादि । अचित्तैककं एकः परमाणुः एकमाभरणम् । मिश्रैककं सालङ्कार एकः पुरुषः । मातृकापदे तु चिन्त्यमाने एककं उत्पन्न-मृत-विगतादिकम्, "उप्पन्ने इ वा, विगते इ वा, ध्रुवे इ वा" इत्यस्य पदत्रयस्यैकतरिमत्यर्थः । आदिशब्दाद् अकाराद्य-क्षरात्मिकाया वा मातृकाया एकतरं पदम् । सङ्गहैककं बहुत्वेऽप्येकवचनाभिघेयम्, यथा—15 शालिरिति वा प्राम इति वा सङ्घ इति वा ॥ ४८८४ ॥ अथ पर्यायैककादीनि दर्शयति—

दुविकप्पं पञ्जापः, आदिष्टं जण्ण-देवदत्तो ति । अणादिई एको ति य, पसत्थमियरं च भावम्मि ॥ ४८८५ ॥

पर्यायैककं 'द्विंविकल्पं' द्विप्रकारम् , तद्यथा-आदिएमनादिएं च, विशेपरूपं सामान्य-रूपं चेत्यर्थः । तत्रादिष्टं यज्ञदत्तो देवदत्त इत्यादि, अनादिष्टमेकः कोऽपि मनुष्य इत्यादि । 20 अथवा पर्यायैककं वर्णादीनामन्यतम एकः पर्यायः । भावैककं द्विधा-आगमतो नोआगम-तश्च । आगमतो ज्ञाता उपयुक्तः । नोआगमतः प्रशर्स्तम् 'इतरच' अपशस्तमिति द्विधा । प्रशस्तमौपशमिकादीनामेकतरो भावः, अप्रशस्तमौदयिको भावः । अत्रापशस्तभावैककेनाधि-कारः, हस्तकर्मादीनामप्रशस्तभावोदयादेव सम्भवात् ॥ ४८८५ ॥ अध 'त्रिकस्य निक्षेपे कृते द्विकनिक्षेपः कृत एव भवति' इति मन्यमानिक्षकनिक्षेपज्ञापनार्थमिदमाह— 25

नामं ठवणा द्विए, खेत्ते काले य गणण भावे य। एसो उ खळु तिगस्ता, निक्लेवो होइ सत्तविहो ॥ ४८८६ ॥

नामत्रिकं स्थापनात्रिकं द्रव्यत्रिकं क्षेत्रत्रिकं कालत्रिकं गणनात्रिकं भावत्रिकं चेति । एप खल त्रिकस्य निक्षेपः सप्तविधो भवति ॥ ४८८६॥

नाम-स्वापनात्रिके गतार्थे । द्रव्यत्रिकं ज्ञ-भव्यशरीरव्यतिरिक्तं ज्ञापयित-

१ द्रव्येषकं त्रिविधम्—सचि॰ भा॰ कां॰ ॥ २ °त् त्रेधा मा॰ ॥ ३ °पर्देषकं तु उत्प॰ भा॰ कां॰ ॥ ४ द्विधा—आदि॰ भा॰ कां॰ ॥ ५ °मान्यं चे॰ कां॰ ॥ ६ °स्तमप्रशस्तं चेति द्धि<sup>ं</sup> भा० फो॰ ॥

दन्ते सचित्तादी, सचित्तं तत्थ होइ तिनिहं तु । दुपय चतुष्पद अपदं, पद्भवणा तस्स कायन्ता ॥ ४८८७ ॥

द्रव्यत्रिकं सचिता-ऽचित्त-मिश्रमेदात् त्रिघा । तत्र सचित्तिकं म्यंस्त्रितियं मवति । तयथा—द्विपद्त्रिकं चतुष्पद्त्रिकं अपद्त्रिकम् । तस्य च सप्रमेदस्यापि परूपणा कर्तव्या । इसा च थया सचित्रकस्य कृता तथेवावगन्तव्या ॥ १८८७॥

परमाणुमादियं खलु, अचित्तं मीसगं च मालादी । तिपदेस तदोगाढं, तिण्णि व लोगा उ खेत्तिम ॥ ४८८८ ॥

परमाणुत्रयम्, आदिशब्दाद् हिमदेशिकत्रयं यावदनन्तप्रदेशिकत्रयम्, एतद्विचित्रिकं द्रष्टव्यम्। मिश्रत्रिकं तु मालात्रयं मन्तव्यम्, तत्र हि पुष्पाणि सचिचानि स्त्रमचिचमिति कृत्वा। 10 आदिग्रहणेन सालद्वारपुरुपत्रयमित्यादि गृह्यते। श्रेत्रत्रयम्—त्रय आकाशपदेशाः, "तदोगादं" ति तेषु वा—त्रिषु आकाशपदेशोषु अवगादं द्रव्यं श्रेत्रत्यम्, 'त्रयो वा लोकाः' अधोलोकनित्रिंगलोकोक्तिकेलक्षणाः श्रेत्रत्रयमुच्यते॥ १८८८॥

तिसमय तहितिगं वा, कालतिगं तीयमातिणो चेव । मार्चे पसत्थमितरं, एकेकं तत्थ तिविदं तु ॥ ४८८९ ॥

16 कास्त्रयं त्रयः समयाः, "तहितिगं व'' ति त्रिसमयस्थितिकं ना द्रव्यं कास्त्रयम्, स्वयना स्वतीता-ऽनागत-वर्तमानकारा एव कास्त्रयम् । मावत्रयं प्रश्नसम् 'इत्तर्द्' स्वप्रश्चसं चेति द्विधा । पुनरेकेकं त्रिविधम् । तत्र ज्ञानं दर्शनं चारित्रं चेति प्रश्नसम्, मिस्र्यात्वमज्ञानमित्रर-तिश्चेत्यप्रश्चस् । स्विरितरिष हस्त्रकर्म-मेशुन-रात्रिभक्तपतिसेवामेदादिह प्रस्तावे त्रिविधा । स्त्र चानयेवाधिकारः ॥४८८९॥ त्र्यास्त्रयातं त्रय इति पदम् । स्र्यानुद्वातिकपदं न्यास्त्रयातुमाह—

उपदात्तमणग्याते, तिक्येवी स्त्रविद्वी स्वर्याद्वी ।

उग्वातमणुग्वाते, निक्खेत्रो छन्त्रिहो उ कायन्त्रो । नामं ठत्रणा दविए, खेत्ते काले य मात्रे य ॥ ४८९० ॥

इह इसत्वाद् दीर्घत्ववद् उद्घातिकादनुद्धातिकस्य प्रसिद्धिरिति कृत्वा द्वयोरप्युद्धातिका-ऽनु-द्वातिकयोः पद्विधो निक्षेपः कर्चव्यः । तद्यथा—नामनि स्थापनायां द्वव्ये क्षेत्रे काले मावे चेति ॥४८९०॥ तत्र नाम-स्थापने गतार्थे । द्वव्यदिविषयमुद्धातिकमनुद्धातिकं च दर्शयति—

उग्वायमणुग्वाया, द्व्यम्मि हिलहराग-किमिरागा । खेत्तम्मि कण्हभूमी, पत्थरभूमी य हलमादी ॥ ४८९१ ॥

'द्रव्ये' द्रव्यत उद्घातिको हरिद्रारागः, सुखेनेवापनेतुं श्रव्यत्वात्; अनुद्धातिकः कृमि-रागः, अपनेतुमशक्यत्वात्। क्षेत्रत उद्घातिकं कृष्णम्मम्, अनुद्धातिका मन्तरम्मिः । कृतः ! इत्याह—''हल्मादि'' ति हल-कुलिकादिभिः कृष्णम्ममुद्धातियतुं न्थोदियतुं शक्यम्, प्रस्तर-30 म्मिरशक्या ॥ १८९१ ॥ तथा—

## कालम्मि संतर णिरंतरं तु समयो य होतऽणुग्यानो ।

१ विशेषच्यां भ का । २ चाविरत्याऽचि भा का । "एत्य अविरहंए अहियारी" इति चूर्णा विशेषचूर्णा च ॥ ३ वियितुं शक्यम्, न प्रस्तरभृतिः ॥ ४८९१ ॥ कास्ट का ॥

भन्वस्स अङ्क पयडी, उग्वातिमं एतरा इयरे ॥ ४८९२ ॥

कालत उद्घातिकं सान्तरं प्रायश्चित्तस्य दानम् , अनुद्वातिकं निरन्तरदानम् । तुश्चन्दाद् लघुमासादिकमुद्धातिकम्, गुरुमासादिकमनुद्धातिकम्। अथवा कालतः समयोऽनुद्धातिको भवति, खण्डशः कर्तुमशक्यत्वातः ; श्राविककाद्य उद्घातिकाः, खण्डियतुं शक्यत्वात्। भावत उद्घातिका मन्यस्याष्टी कर्मप्रकृतयः, उद्घातियतुं शक्यत्वात् । 'इतरस्य' स्यमन्यस्य सत्कान्ता व एव 'इतराः' अनुद्धातिकाः ॥ ४८९२ ॥ कुतः १ इति चेद् उच्यते---

> जेण खवणं करिस्तति, कम्माणं तारिसो अमन्वस्त । ण य उप्पज्जइ भावो, इति भावो तस्सऽणुग्वातो ॥ ४८९३ ॥

'येन' ग्रुमाध्यवसायेन 'कर्मणां' ज्ञानावरणादीनां क्षपणमसौ करिष्यति स तादशो भावोड-भन्यस्य कदाचिदिप नोत्पद्यते इत्यतस्तस्य भावोऽनुद्धातः, कर्मणामुद्धातं कर्तुमसमर्थः, अत एव 10 तस्य कर्माणि अनुद्धातिकानि मण्यन्ते । अत्र च प्रायश्चित्तानुद्धातिकेनायिकारः ॥ ४८९३ ॥

तच क्रत्र भवति ? इत्याह—

हत्थे य कम्म मेहुण, रातीभत्ते य होंतऽणुग्वाता । एतेसिं तु पदाणं, पत्तेय पद्धवणं चोच्छं ॥ ४८९४ ॥

हंस्तकर्मकरणे मैथुनसेवने रात्रिभक्ते, एतेषु त्रिषु सूत्रोक्तपदेषु 'अनुद्धातिकानि' गुरुकाणि 15 भायश्चित्तानि भवन्ति । तत्र हस्तकर्मणि मासगुरुकम्, मैथुन-रात्रिभक्तयोश्चतुर्गुरुकाः । पतच भायश्चित्तं यदा यत्र स्थाने भवति तत् पुरस्ताद् व्यक्तीकरिप्यते । अथ 'एतेपां' इस्तकर्मादीनां त्रयाणामपि पदानां 'प्रत्येकं' पृथक् पृथक् प्ररूपणां वैक्षे ॥ ४८९४ ॥

यथाप्रतिज्ञातमेव निर्वाहियतुकामो हस्तकर्मप्ररूपणां तावदाह-

नामं ठवणाहत्थो, दन्त्रहत्थो च भावहत्यो च । दुविहो य दन्वहत्थो, मृलगुणे उत्तरगुणे य ॥ ४८९५ ॥

20

नामहस्तः स्थापनाहस्तो द्रव्यहस्तो मावहस्त्रश्चेति चतुर्घो हस्तः । तत्र नाम-स्थापनाहस्तो गतार्थी । द्रव्यहस्तो ज्ञशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्तो द्विविघो भवति, तद्यथा—मूलगुणनिर्विति उत्तरगुणनिर्विर्तितश्च । तत्र यो जीवविष्रमुक्तस्य शरीरस्य हस्तः स मूळस्य-जीवस्य गुणेन-पयोगेण निवंतित इति मूलगुणनिवंतितः, यस्तु काष्ठ-चित्र-लेप्यकर्मोदिषु हस्तः स<sup>ँ</sup> उत्तर-25 गुणनिर्वर्तित उच्यते ॥ ४८९५ ॥ अथ भावहस्तमाह—

> जीवो उ भावहत्थो, णेयन्त्रो होइ कम्मसंजुत्तो । वितियो वि य आदेसी, जो तस्स विजाणश्री पुरिसी ॥ ४८९६ ॥

-d "नीवो" ति विभक्तिव्यत्ययाद् <a> यो जीवस्य हन्तः 'कर्मसंयुक्तः' आदान-निक्षेपादि-</a> कियायुक्तः स नोआगमतो मावहँसा उच्यते । द्वितीयोऽपि चात्रादेशः समिख--यः 'तस्य' ३० हस्तस्य 'विज्ञायकः' तदुपयुक्तः पुरुपः सोऽपि मावहस्तः, आगमत इत्यर्थः । अत्र नोआगमतो

१ ताटी॰ मो॰ दे॰ विनाऽन्यम—बह्ये ॥ ४८९४ ॥ तद्यथा—नामं को॰ ॥ २ प १० एत-दम्तर्गतः पाठः मा॰ नात्वि ॥ ३ °हस्तो ब्रातन्यः । हि॰ कां॰ ॥

: 05

भावहरतेनाधिकारः ॥ ४८९६ ॥ अथ कर्मपदं व्याचप्टे—
नामं ठवणाकम्मं, द्व्यकम्मं च भावकम्मं च ।
द्व्यम्मि तुण्णद्सिता, अधिकारो भावकम्मेणं ॥ ४८९७ ॥

नामकर्म स्थापनाकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म चेति चतुर्था कर्मणो निक्षेपः । तत्र नाम-स्थापने विद्युणो । द्रव्यकर्म ज्ञशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्तं त्रुत्रणं वा दिशकानां वन्धनं वा, उपलक्षण-मिदम्, तेन कुम्भकार-रथकारादिगतमपि द्रव्यकर्म मन्तव्यम् । यद्वा व्यतिरिक्तं द्रव्यकर्म हिधा—कर्मद्रव्यं नोकर्मद्रव्यं च । कर्मद्रव्यं ज्ञानावरणादिकर्मपर्यायमनापन्नाः कर्मवर्गणापु-द्रलाः, यद्वा यद् ज्ञानावरणादिकं कर्म वद्धं न तावदुद्यमागच्छति तत् कर्मद्रव्यम् । नोक-भद्रव्यं आकुश्चन-प्रसारणोत्सेपणा-प्रविक्षेपण-गमनमेदात् पश्चथा । भावकर्म द्विधा—आगमतो १० नोआगमतश्च । आगमतः कर्मपदार्थज्ञाता उपयुक्तः, नोआगमतोऽप्रविधो ज्ञानावरणादिकर्म-णासुद्यः । एषां मध्येऽत्र कतमेनाधिकारः १ इति चेद् अत आह—अधिकारोऽत्र 'मावकर्मणा' मोहोदयलक्षणेन । शेपास्तु शिष्यमतिव्युत्पादनार्थं प्रक्षिताः । ततो भावहस्तेन यत् कर्म कियते तद् हस्तकर्म भण्यते इति प्रक्रमः ॥ ४८९७ ॥ अय भावकर्मेव व्याचिख्यासुराह—

दुविहं च भावकम्मं, असंकिलिहं च संकिलिहं च।

ठप्पं तु संकिलिइं, असंकिलिइं तु चोच्छामि ॥ ४८९८ ॥

द्विविषं च भावकर्म, तद्यथा—असंक्षिष्टं च संक्षिप्टं च । चशन्दो स्वगतानेकमेदस्चको । तत्र संक्षिप्टं 'स्थाप्यं' पश्चाद् वक्ष्यते । असंक्षिप्टं तु साम्प्रतमेव वक्ष्यामि ॥ ४८९८ ॥

यथाप्रतिज्ञातमेव प्रमाणयति---

छेदणे भेयणे चेव, धंसणे पीसणे तहा।

अभिघाते सिणेहे य, काये खारे ति यावरे ॥ ४८९९ ॥

छेदनं मेदनं चैव धर्पणं पेपणं तथा अभिवातः स्नेहश्च कायः क्षार इति चापरः । एवमसं-क्षिप्टस्य कर्मणोऽष्टो मेदा भवन्ति ॥ ४८९९ ॥ एतानि च छेदनादीनि छुपिरे वा कुर्याद-शुपिरे वा । पुनरेकैकं शुपिरच्छेदनादि द्विधा । कथम् १ इति चेद् उच्यते—

एकेकं तं दुविहं, अणंतर परंपरं च णायन्वं।

अहाऽणहा य पुणी, होति अणहाय मासलहुं ॥ ४९०० ॥

यदशुपिरस्य शुपिरस्य वा छेदनं तदेकैकं हिविधम्—अनन्तरं परम्परं च ज्ञातन्यम् । पुनरेकैकं हिधा—अर्थादनर्थाच, सार्थकं निरर्थकं चेत्यर्थः । अनर्थकं छेदनादिकं कुर्वतो मासल्छ, असामाचारीनिष्पन्नमिति भावः ॥ ४९००॥

कथं पुनः छेदनमनन्तरं परम्परं वा सम्भवति ! इत्याह-

नह-दंतादि अर्णतर्, पिप्पछमादी परंपरे आणा । छप्पद्दगादि असंजमें, छेदे परितावणातीया ॥ ४९०१ ॥

नर्खेर्दन्तैः आदिग्रहणात् पादेन वा यत् छिचते तदनन्तरं छेदनमुच्यते । पिप्पलकेन आदिग्रहणात् पाइछक-छुरिका-कुठारादिभिर्यत् छिचते तत् परम्परच्छेदनम् । एवमनन्तरं पर- म्परं वा छिन्दता तीर्थंकर-गणधराणामाज्ञाभङ्गः कृतो भवति । तं छिन्दन्तं दृष्टाऽन्येऽिष छिन्दिन्त इत्यनवस्था । 'एते तिष्ठन्तश्चेदनादिकं सिद्धरं कुर्वन्ति न स्वाध्यायम्' एवं शब्या-तरादौ चिन्तयित मिथ्यात्वम् । विराधना द्विविधा—संयमे आत्मिन च । तत्र वस्नादौ छिद्यमाने पद्पदिकादयो यद् विनाशमश्चवैते सोऽसंयमः, संयमविराधनेत्यर्थः । अथ छेदनं कुर्वतो हस्तस्य पादस्य वा छेदो भवति तत आत्मिवराधना, तत्र च परिताप-महादुःखादिनि- एपत्रं पाराश्चिकान्तं प्रायश्चित्तम् ॥ ४९०१ ॥ अथ ग्रुद्धं ग्रुद्धेन प्रायश्चितमाह—

अञ्चित्तर ञ्चित्तरे लहुओ, लहुगा गुरुगो य होति गुरुगा य । संघट्टण परितावण, लहु-गुरुगऽतिवायणे मूलं ॥ ४९०२ ॥

अशुपिरमनन्तरं छिनति मासलघु, शुपिरमनन्तरं छिनति चतुर्लघुकम् । अशुपिरं परम्परं छिदन्तो गुरुको मासः, शुपिरं परम्परं छिन्दतश्चतुर्गुरुकाः भवन्ति । शुपिरे बहुतरदोषत्वाद् 10 गुरुतरम्, परम्परे शस्त्रग्रहणे संक्षिप्टतरं चित्तमिति कृत्वा गुरुतमं प्रायश्चित्तम् । एवं शुद्धपदे पद्कायविराधनाभावे मन्तन्यम् । अशुद्धपदे पुनिरदमपरं प्रायश्चित्तम्—"संघट्टण" इत्यादि, छेदनादिकं कुर्वन् द्वीन्द्रियान् सङ्घट्टयति चतुर्लघु, परितापयति चतुर्गुरु, उपद्रावयति पङ्लघु; त्रीन्द्रियान् सङ्घट्टयति चतुर्गुरु, परितापयति पङ्लघु, उपद्रावयति पङ्गुरु, चतुरिन्द्रियान् सङ्घट्टयति पङ्गुरु, परितापयति पङ्गुरु, उपद्रावयति पङ्गुरु, परितापयति पङ्गिरु, परितापयति पङ्गुरु, परितापयति पङ्गुरु, परितापयति पङ्गुरु, परितापयति पङ्गुरु, परितापयति पङ्गिरु, परितापयति पङ्गुरु, परिता

अञ्चित्तरणंतर लहुओ, गुरुगो अ परंपरे अञ्चित्तिस्म । ञ्चित्तराणंतरें लहुगा, गुरुगा तु परंपरे अहवा ॥ ४९०३ ॥

अञ्जूषिरेऽनन्तरे रुघुको मासः, अञ्जूषिरे परम्परे गुरुको मासः। ग्रुषिरेऽनन्तरे चतुर्रुघु, 20 ग्रुपिरे परम्परे चतुर्गुरुकाः। अथवेति प्रायश्चित्तस्य प्रकारान्तरताचोतकः॥ ४९०३॥ एवं तावत् छेदनपदं न्याख्यातम्। अथ भेदनादीनि पदानि न्याख्यातुकाम इदमाह—

एमेव सेसएस वि, कर-पादादी अणंतरं होइ। जं तु परंपरकरणं, तस्स विहाणं इमं होति॥ ४९०४॥

'एवमेव' छेदनवत् 'शेपेप्विप' मेदनादिपु पदेपु प्रायिश्चित्तं वक्तव्यम् । नवरं कर-पादाभ्याम् 25 आदिशब्दाद् जानु-कूर्परादिभिः शरीरावयवैः क्रियमाणं मेदनादिकमनन्तरं भवति । यत् तु मेदनादेः परम्पराकरणं तस्य विधानमिदं भवति ॥ ४९०४ ॥ तद्यथा—

कुवणयमादी भेदो, घंसण मणिमादियाण कहादी । पद्यावरादि पीसण, गोप्फण-धणुमादि अभिघातो ॥ ४९०५ ॥

''क़ुवणओ'' लगुडस्तेन आदिशब्दाद् उपल-लेष्टुकादिभिर्वा घटादेः 'मेदः' मेदर्नेम् , द्विधा ३० त्रिधा वा च्छिद्रपातनमित्यर्थः, एतत् परम्परामेदनमुच्यते । एवं घर्षणं मणिकादीनां मन्त-

१ °वते सा संयमविराधना। अथ भा०॥ २ °स्तरं प्रायिश्वतं यथा गां०॥ ३ °करेण वा पादेन वा आ° मां०॥ ४ °नं भवति। घर्षं भा०॥ ५ °चिछद्रं पातयतीत्यर्थः। घर्षं भा०॥

**ت**.

20

स्यस्, यया मणिकारा रुक्तरवेयान् कृत्वा नणिकान् वर्षन्ति । आदिशकात् प्रवाद्यदिपरि-शहः। "कट्टाइ" चि चन्दनकाष्टं फलकादिकं वा यद् यपेति तहा वर्षणम्। "पट्ट" चि गन्व-पद्दक्ततत्र वराः-पवाना चे गन्यान्तदादीनां पेपणं मन्तव्यम् । गोफणा-चर्मदवरक्रमची प्रसिद्धा, तया धनुःमसृतिभिन्नी लेहुकनुपर्छं वा यत् प्रक्षिपति एगोऽनिवात उच्यते ॥१२०५॥ अयवा—

विद्वण-णंत-कुसादी, सिणेह उदगादिशाविसणं तु । काओं तु विव सत्ये, खारो तु कलिंचमादीहिं ॥ ४९०६ ॥

विद्युवर्ग-बीजनकं णन्तकं-बन्धं द्रुद्याः-दर्मन्तस्यमृतिमिवीजयन् यत् प्राणिनोऽमिहन्ति एप वा अभियात उच्यते । लेहो नाम उदकेन आदिशब्दाद् पृतेन तेलेन वा आवर्षणं करोति । कायो नाम द्विपदादीनां 'विम्बं' प्रतिरूपमित्यर्थः नग् शक्तेण परम्पराकरणमृतेन 10 पत्रच्छेचादिषु निर्वर्तयति । 'क्षारः' छवणं तमशुपिरे शुपिरे वा कलिखादिमिः प्रक्षिपति । 'कलिखः' वंद्यकर्षरी ॥ ४९०६ ॥ एपु दोषानाह-

एकेकार्वो पदाती, आणादीया च संजमे दीसा । एवं तु अणहाए, ऋषद अड्डाऍ जयणाए ॥ ४९०७ ॥

एकैकसाद् मेदनादिपदादाज्ञामङादयो दोषीः, संयम आत्मनि च प्रागुक्तनीत्या विराघना, 15 एवमेते दोषा अनर्थकं छेदनादिकं कुवेदो सवन्ति । अय अर्थः-प्रयोज्नं तिसन् प्राप्ते यतनया छेदनादिकं करोति तदा कल्पते ॥ १९०७ ॥ इत्मेत्र हितीयपदं मानयति—

> असती अघाकडाणं, द्सिगादिगछेद्णं च जयणाए । गुलमादि लाउणाले, कप्परमेदादि एमेव ॥ ४९०८ ॥

ययाञ्चतानां बलाणाममावे द्रशिकारळेचच्याः, आदिश्चित् प्रमाणाधिकस्य वा बलादेरछे-20दर्न 'यत्तनया' यथा संयमा-ऽज्यविराधना न महति तथा ऋतिव्यन् । मेदनहारे-गुडादिपि-ण्डस्य मेदं ऋषीत्, अलाहु-तुम्बकं तस्य वा नान्यविकरणमयाद् भिन्यात्, कपेर्-कृपार्छ तदादिना वा कार्यमुत्तकं ततो घटमीवादेमेंदनम् 'एवमेव' यजनया कुर्यात् ॥ २२०८ ॥

अक्छाण चंद्णे ना, नि चंत्रणं पीत्रणं तु अग्तादी । चन्यार्ताणङमियानो, असनादि पनाय सुणसादी ॥ ४९०९ ॥

वर्षणहारे—अलाः-प्रसिद्धाः तेषां विषयाणां समीकरणार्थम्, चन्द्रनस वा ग्यानादेः -परिदाहोपश्रमनार्थं वर्षणं ऋतेत्र्यम् । पेषणहारे—न्छानादिनिनिचनेव अगदादेः पेषणं त्रिवेयम् । अभित्रातहारे—स्यात्रादीनामसिमवर्ता गोफणया घतुमा वाडमिवातः कार्यः, प्रजाप्यमानस्य शुनक-काकादयोऽमियतन्त्रो छेष्टुना नेययितच्याः ॥ ४२०२ ॥

वितिय दबुन्हण जनणा, दाहे वा भूमि-देहिंस्चणता।

पडिणीगा-ऽतिवसमणी, पडिमा खारी तु सेछादी ॥ ४९१० ॥ केहहारे—'हितीयम्' अपनाद्यदं प्रतीत्म केहमुद्वरितं झारमध्ये प्रक्षिप्य परिग्रापयेत्।

१ था सवन्ति, संबम्भ आत्मनि व विराध्ना छेट्नपद्वद् सावर्नाया । एवमेने छं॰ ॥ २ °रणम्, चन्द्रं मा० हां ।। ३ °पदं तत्र क्षेरे मा०॥

द्रवं-पानकं तस्योज्झनं यतनया विधेयम् । "दाहे" त्ति छताया उष्णस्य वा गाढतरमभि-तापे प्रतिश्रयमूमिकायामावर्षणं कुर्यात्, तृपाभिमूतं वा देहं सिञ्चेत्, ग्लानं भक्तपत्या-रुयानिनं वा दाहाभिभूतं सिश्चेत्। कायद्वारे-कश्चिद् गृहस्यः प्रत्यनीकस्तस्योपशमनीं प्रतिमां कृत्वा ततो यावदसावनुक्लो भवति तावद् मन्नं जपेत्, अशिवप्रशमनीं वा प्रतिमां विद-ध्यात् । क्षारद्वारे-अनन्तरं परम्परं वा शुपिरेऽशुपिरे वा प्रसूतिशमनार्थे क्षारं प्रक्षिपेत् । ह तत्र शुपिरे दर्शयति---''लारो तु सिल्लादि'' ति सेल्लं-नालमयं सिन्दूरं तत्र क्षारः क्षेपणीयः, िकं सञ्जातो न वा ? इति ॥ ४९१० ॥ ॳ उंपसंहरन्नाह—⊳

> कर्मं असंकिलिई, एवमियं विणयं समासेणं। कम्मं तु संकिलिष्टं, वोच्छामि अहाणुपुच्वीए ॥ ४९११ ॥

एवमिदमसंक्षिपं हस्तकर्म समासेन वर्णितम् । साम्प्रतं संक्षिपं हस्तकर्म यथानुपूर्व्या 10 वक्ष्यामि ॥ ४९११ ॥ अ तदेवाह—⊳

> वसहीए दोसेणं, दहुं सरितुं व पुन्वभ्रताइं। एतेहिँ संकिलिइं, तमहं वोच्छं समासेणं ॥ ४९१२ ॥

वसतेदों पेण वा स्त्रीणां वाऽऽलिङ्गनादिकं विधीयमानं हृद्वा 'पूर्वभुक्तानि वा' स्त्रीभिः सार्ध हिसत-क्रीडितादीनि स्मृत्वा एतैः कारणैः 'संक्रिप्टं' हस्तकर्म यथोत्पद्यते तदहं वक्ष्ये समासेन 15 ॥ ४९१२ ॥ तत्र वसतिदोपं तावदाह-

> दुविहो वसहीदोसो, वित्थरदोसो य रूवदोसो य। दुविहो य रूवदोसो, इत्थिगत णपुंसतो चेव ॥ ४९१३ ॥

द्विविधो वसतिदोपो भवति, तद्यथा-विस्तरदोपश्च रूपदोपश्च । तत्र विस्तरदोपो घहु-शालादिका विस्तीर्णा वसतिः, स पश्चाद् वक्ष्यते । रूपदोषो द्विधा—स्त्रीरूपगतो नपुंसक-20 रूपंगतश्च ॥ ४९१३ ॥

> एकेको सो दुविहो, सचित्तो खल तहेव अचित्तो । अचित्तो वि य दुविहो, तत्थगताऽऽगंतुओ चेव ॥ ४९१४ ॥

'सः' स्रीह्मपगतो नपुंसकरूपगतध दोप एकैको द्विविधः — सचिचोऽचित्रध, जीवयुत-विषयोऽजीवयुत्तविषयश्चेत्यर्थः । अचित्तः पुनरिष द्विविधः—तत्रगत आगन्तुकश्च ॥ ४९१४ ॥ 25 उभयमपि व्याच्छे ---

कट्ठे पुत्थे चित्ते, दंतीवल महियं व तत्थगतं।

एमेव य आगंतुं, पालित्तय वेद्दिया जवणे ॥ ४९१५ ॥

याः काष्टकर्मणि वा पुरतकर्मणि वा चित्रकर्मणि वा निर्विर्तिता सीप्रतिमा यद्वा दन्त-मयमुपलमयं मृत्तिकामयं वा सीरूपं यस्यां वसती वसति तत् तस्यां तत्रगतं मन्तन्यम्, तद्धि-30 षयो दोषोऽप्युपचारात् तत्रगत उच्यते । एवमेव चागन्तुकमपि मन्तव्यम् । आगन्तुकं नाम-यद् अन्यत आगतम् । ततो यथा तत्रगताः स्त्रीपतिमा भवन्ति तथाऽऽगन्तुका अपि भवेयुः ।

१-२ - > एतदन्तर्गतः पाठः मा॰ नास्ति ॥ ३ भतादिरेकेको दोषो छिवि॰ फा॰ ॥ यु० १६६

तथा चात्र पाद्लिप्ताचार्यकृता "बेहिक" ति राजकन्यका दृष्टान्तः। स चायम्—

पालित्तायरिएहिं रत्नो भगिणीसरिसिया जंतपडिमा कया । चंकमणुम्मेस-निमेसमयी तालविंटहत्था आयरियाणं पुरतो चिट्ठइ। राया वि अईव पालित्तगस्स सिणेहं करेइ। विजाइएहिं पडेट्टेहिं रहो कहियं—मिगणी ते समणएणं अभिओगिया। राया न पिचयति, ह मणियो थ—पेच्छ, दंसेमु ते। राया आगतो, पासिचा पालिचायरियाणं रुट्टो पचीसरियो य । तस्रो सा सायरिएहिं चैंड चि विगरणी कया । राया सुहुतरं साउद्दो ॥

एवमागन्तुका अपि स्तीप्रतिमा भवन्ति । ''ववणे'' ति यवनविषये ईदशानि स्त्रीरूपाणि प्राचुर्येण क्रियन्ते ॥ ४९१५ ॥ व्याख्यातं द्विविचमप्यचित्तम् । अथ सचितं व्याख्यायते, तद्पि द्विविवम्---तत्रगतमागन्तुकं चै । एतदुभयमपि व्याख्यानयति---

पिडवेसिग-एक घरे, सचित्तस्त्रं तु होति तत्थगयं। 10 सुण्णमसुण्णवरे वा, एमेव य होति आगंतुं ॥ ४९१६ ॥

प्रातिवेश्मिकगृहे एकगृहे वा-एकत्रेचोपाश्रये कारणतः स्थितानां यत् स्त्रिया रूपं दृश्यते तत् तत्रगतं सचितं रूपं भवति । अथवा शून्यगृह्मशून्यगृहं वा प्रविष्टेन या तत्र स्थिता स्त्री विद्योक्यते तदिप तत्रगतम् । एवमेव चागन्तुकमिप सचित्तं स्वीर्द्धपं मवति, प्रतिश्रये या स्त्री 16 समागच्छति तदागन्तुक्रमिति भावः ॥ ६९१६ ॥ अत्र तिष्टतां दोषानुपदर्शयित-

आलिंगणादी पडिसेवणं वा, द्हुं सचित्ताणमचेदणे वा।

सदेहि स्वेहि य इंथितो त्, मोहिंग्ग संदिप्पति हीणसत्ते ॥ ४९१७॥

तेयां तत्रगतानामागन्तुकानां या सचिचानां खीक्षाणामालिङ्गनादीनि प्रतिसेवनां वा कुर्वतो हृद्रा, अचेतनानि वा स्नीरूपाणि विरोक्य, प्रतिसेव्यमानाया वा खियः शब्दान् शुला, तैः शब्दै 20 रूपेंब 'इन्चितः' प्रज्वालितः ৺ 'तुंः' पुनर्थं ▷ मोहाग्निः कस्यापि हीनसत्त्वस्य मुक्तमोगिनोऽमुक्त-

मोगिनो वा सन्दीप्यते, ततः स्मृतिकरण-कोतुकदोषा मवेयुः ॥ १९१७॥ क्यम् ? इत्याह--

कोतृहलं च गमणं, सिंगारे झुइछिद्दकरणे य। दिहे परिणय करणे, मिक्खुणों मूलं दुवे इतरे ॥ ४९१८ ॥

कुतृह्छं तस्रोत्यदो—आसन्ने गत्वा पश्यामि, शृणोमि वा शब्दम्, एवं कुतृह्छे उत्पन्ने 25 तुत्र गमनं कुर्यात्, शृह्मारं वा गायन्तीं श्रुत्वा गच्छेत्, कुट्यस्य वा छिद्रं कृत्वा प्रलोक्तयेत्, हैष्टे च सोऽपि तद्भावपरिणतो भवेत्—अहमध्येवं करोमीति, एतद्भावपरिणतः कश्चित् तदेवालिङ्गनादिकं करणं कुर्यात् । एतेषु स्थानेषु मिश्रोर्म्छं यावत् प्रायश्चित्तम्, 'इतर्योः' उपाच्याया-ऽऽचार्ययोर्थथाकमं 'हे' अनवस्थाप्य-पाराञ्चिके चरमपदे सवतः ॥ ४९१८ ॥

इदमेव व्याचष्टे-

30

लहुतो लहुना गुरुना, छम्मासा छेद मूल दुनमेव।

१°यचित्रो मणि° इं॰॥ २ छड चि मो॰ दे॰॥ ३ चेति । तदु° इं॰॥ ४ ° रूपं वेदितच्यम्, प्रति° र्हा०॥ ५ ४ 🌣 एतदन्तर्गतः पाठः क्षां० एव वतते ॥ ६ स्ट्रा च मा० क्षां०॥ ७ °नादिकं क्व भा०॥

25

### दिट्ठे य गहणमादी, पुन्तुत्ता पच्छकम्मं च ॥ ४९१९ ॥

तत्रगतः शृणोति मासल्घु, कुत्ह्लं तस्योत्पद्यते मासगुरु, वजतश्चंतुर्लघुकाः, शृक्षारं शृण्व-तश्चतुर्गुरुकाः, कुट्यस्य च्छिद्रकरणे पंण्मासा लघवः, छिद्रेण पश्यन्तास्ते पहुरवः, तद्भावप-रिणते च्छेदः, आलिङ्गनादिकरणे मूलम्, एवं भिक्षोः प्रायश्चित्तमुक्तम् । उपाध्यायस्य मास-गुरुकादारव्धमनवस्थाप्ये पर्यवस्यति । आचार्यस्य चतुर्लघुकादारव्धं पाराञ्चिके तिष्ठति । अन्यच्य—आरिक्षकादिभिर्वदेष्टे सति प्रहणा-ऽऽकर्पणादयः पूर्वोक्ता दोषाः । या वा प्रतिमा सा कदाचिदालिङ्गयमाना भज्येत ततः पश्चात्कर्मदोषः ॥ ४९१९॥

एप वसतिविषयो रूपदोप उक्तः । अथ विस्तरदोपमाह—

अप्पो य गच्छो महती य साला, निकारणे ते य तिहं ठिता उ ।
कि के ठिता वा जतणाएँ हीणा, पात्रंति दोसं जतणा हमा तृ ॥ ४९२० ॥
व्यव्पश्चासौ गच्छो यस्तत्र प्रतिश्रये स्थितः, शाला च सा 'महती' विन्तीर्णा घह्मशालेत्यर्थः, ते च साधवो निष्कारणे 'तत्र' उपाश्रये स्थिता वर्तन्ते, अथवा कार्ये स्थिताः परं
'यतनया' वक्ष्यमाणलक्षणया हीनाः, ततो वेश्याप्रमृतिषु स्त्रीषु समागच्छन्तीषु 'दोषं' कोतुक-

स्मृतिकरणादिकं प्रामुवन्ति ॥ ४९२० ॥ कारणे तु तत्र तिष्ठतामियं यतना-

असिवादिकारणेहिं, अण्णाऽसति वित्थडाऍ ठायंति । ओतप्पोत करिती, संथारग-वत्थ-पादहिं ॥ ४९२१ ॥

अशिवादिमिः कारणेः क्षेत्रान्तरेऽतिष्ठन्तस्तत्र अन्यस्या वसतेरमावे विस्तृतायामपि वसती तिष्ठन्ति । तत्र च संस्तारकेर्वस्त्र-पात्रेश्च मृमिकां अतियोतां कुर्वन्ति, माल्यन्तीत्यर्थः ॥ ४९२१ ॥ इदमेव व्यनक्ति—

भूमीए संथारे, अइवियहे करेंति जह दहुं।

ठातुमणा वि दिवसओ, ण ठंति रित्तं तिमा जतणा ॥ ४९२२ ॥
विस्तीर्णायां वसतौ तथा मूम्यां संस्तारकान् अर्दवितदीन् कुर्वन्ति यथा तान् दृष्टा स्वातु-

मनसोऽपि न तिष्टन्ति । एपा दिवसतो यतना । रात्रो पुनरियं यतना ॥ ४९२२ ॥

वेसत्थीआगमणे, अवारणे चउगुरुं च आणादी । अणुलोमण निग्गमणं, ठाणं अचत्थ रुक्खादी ॥ ४९२३ ॥

वेश्यास्त्री यदि रात्रावागच्छिति भणित च—'अहमप्यत्र वसामि' इति ततः सा वार-णीया । अथ न वारयन्ति ततश्चतुर्गुरुकम् आज्ञादयश्च दोपाः । "अणुरोमणे" चि अनुक्र्रै-वेचनैः सा प्रतिपेद्धन्या न खरपरुषैः, 'मा साधूनामभ्याख्यानं दचाद्' इति कृत्वा । "निग्गमणे" चि यदि सा वेश्या निर्गन्तुं नेच्छति ततः साधुभिर्निर्गन्तन्त्र्यम्, 'अन्यस्मिन्' शून्यगृहोदि-

१°भ्रत्वारो लघु॰ भा॰ कां॰॥ २ पद्ल॰ भा॰ कां॰॥ ३ °भिस्तदीये बालिङ्गनादी एष्टे कां॰॥ ४ °न्तरे गच्छन्तस्तत्र तिष्ठन्तोऽन्यस्या कां॰॥ ५ भा॰ विनाऽन्यत्र—ब्रोतपोत चि कुर्यन्ति, माल॰ ताटी॰ मो॰ टे॰। ब्रोतपोतां कुर्यन्ति, देशीपदिस्दम्, तेन माल॰ कां॰॥ ६ °च्छति 'अद्यमप्यत्र वसामि' इतियुद्ध्या ततः कां॰॥ ७ °हादी स्थात॰ कां॰॥

25

स्थाने स्थातन्यम्, तदमावे वृद्धमृलादाविप स्रोयम्, न पुनम्तत्रेति ॥ १९२३ ॥ • ईदमेव व्यक्तीकरोति -- ▷

पुढ्यी ओस सजीती, हरिय तसा उत्रधितेण वासं चा । सावय सरीरतेणग, फरुसादी जाव ववहारी ॥ ४९२४ ॥

यचिप बहिः पृथिवीकायोऽवद्यायो वा, 'सज्योतिवी' नामिका वा अन्या वसतिः, हरितकायस्रसपाणिनो वा तत्र सन्ति तथापि निर्गनतन्त्रयम् । अथ वहिरुपिनस्तेनमयं वर्षे वा वर्षति श्वापदाः शरीरखेनका वा तत्र सन्ति ततः परुपवचनरपि सा वेदया मणितच्या-निर्गच्छासादीयात् प्रतिश्रयात् । यादिशब्दात् तथाप्यनिर्गच्छन्यां वन्यनादिकमपि विवीयते, यावद् व्यवहारोऽपि करणे उपस्थितायाः कर्तव्यः ॥ ४९२४ ॥ इदमेव मावयति-

अम्हेदाणि विसहिमो, इड्डिमपुत्त चलवं असहणोऽयं । णीहि अणितें यंघण, णिवकडूण सिरिचराहरणं ॥ ४९२५ ॥

साधवी मणन्ति—वयं क्षमाशीला इदानीं विविधं विशिष्टं वा सहामहे, ततो यन्तत्रा-कारवान् साद्युः स दर्च्यते — खयं तु 'ऋद्विमत्पुत्रः' राजकुमारादिः 'वङवान्' सहस्रयोधी 'असहनः' कोपनो वळादपि भवतीं निष्काशयिष्यति ततः स्वयमेव निर्गच्छ । यदि निर्गच्छिति 16 ततो रुप्तम्, अय न निर्गच्छति तदा सर्वेऽपि साधव एको वा बछवान तां वशाति, ततः प्रमाते मुच्यते । मुक्ता च यदि नृपस्यान्तिके साधनाकर्पति तदा करणे गत्या कारणिकादीनां च्यवहारो दीयते । तत्र च श्रीगृहोदाहरणं कर्तव्यम् । यथा---

यदि राज्ञः श्रीगृहे रहापहारं कुर्वन् कश्चिचौरः पाप्यते ततस्तस्य कं दण्डं प्रयच्छय ? । कारणिकाः प्राहुः—श्चिरखर्दायं गृह्यते । साधवो मणन्ति—असाकमप्येषा रत्नापहारिणी 20 अन्यापादिता मुर्पेत्र मुक्ता । ते पाहु:--कानि युप्माकं रहानि ? । साधवी मणन्ति--ज्ञानादीनि । क्यं तेपामपहारः ! । अनाचारप्रतिसेचनादपव्यानगमनादिनेति ॥ १९२५ ॥ थय सम्रीकः पुरुषः समागच्छेत् सोऽपि वारणीयः । तथा चाह्—

अहिकारों वारणम्मि, जत्तिय अष्फुण्ण तत्तिया वसही । अतिरंग दोस मगिणी, रत्ति आरर्द्धे णिच्छुमणं ॥ ४९२६ ॥

आवरिनो कम्मेहिं, सत्तृ विव उद्वितो यर्थरंतो । मुंचित य मेंडितातो, एकेंक मे निवादेमि ॥ ४९२७ ॥ निग्यमणं तह चेत्रा, णिहोस सदोसऽनिग्यमे जतणा। सञ्झाए झाणे वा, आवरणे सद्करणे वा ॥ ४९२८ ॥

यत्र फेबला पुरुपमिश्रिता वा सी समागच्छति तत्र सर्वत्रापि वारणायामधिकारः, सा 30 कर्तन्त्रेति मात्रः । अत एव चोत्सर्गतो घङ्घग्राख्यां न वन्तन्त्रं किन्तु यावद्भिः साधुपिः सा "अप्कुण्ण" चि व्याप्ता भवति 'तावती' तावत्यमाणा वसतिरन्त्रेपणीया । अथातिरिक्तायां वसतो वसन्ति ततः 'दोपाः' पृवेक्ति भवन्ति । कारणतन्त्रस्यामपि स्थितानां कश्चित् पुरुषः

१ -४ १ एतदन्तर्गतमवत्तर्गं भा॰ कां॰ नान्ति ॥

स्त्रीसहितः समागच्छित स चानुक्छैर्वचोभिर्वारणीयः, वार्यमाणश्च त्र्यात्—'एपा मे भिगनी संरक्षणीया, साधूनां समीपे चाशङ्कनीया' इति च्छद्मना भिणत्वा स्थितोऽसौ, रात्रौ च प्रारब्धलां प्रतिसेविद्धं ततः साधुभिर्वक्तव्यः—अरे निर्ठजा ! किमसानत्र स्थितान् न पश्यिस यदेवम-कार्यं करोषि ?; एवमुक्तवा निष्काशनं तस्य कर्तव्यम् ॥ ४९२६ ॥

अथासो निष्काश्यमानो रुष्येद् रुप्टश्च 'कर्मभिः' कपायमोहनीयादिभिः 'आवृतः' ह आच्छादितः साधूनामुपरि शत्रुरिव रोपेण ''थरथरंतो'' त्ति भृशं कम्पमानः महारं दातु- मुस्थितः वाग्योगेन च 'भिण्डिकाः' त्राडीर्महता शब्देन मुझति, यथा—''भे'' युष्माकमेकैकं निपातयामि ॥ ४९२७॥

एवं तसिन् विरुद्धे सङ्जाते तस्या वसतेः साधुभिर्निर्गमनं 'तथैव' कर्तव्यं यथा पूर्व वेदया-स्त्रियामुक्तं यदि वहिर्निर्दोपम् । अथ सदोपं ततः 'अनिर्गमे' अनिर्गच्छतामियं यतना—10 स्त्राध्यायो महता शब्देन कियते ध्यानं वा ध्यायते । यस्य स्त्राध्याये ध्याने वा रुव्धिर्न भवति सः 'आवरणं' कर्णयोः स्थगनं विद्धाति 'शब्दकरणं वा' महता शब्देन वोस्रो विधीयते ॥ ४९२८॥ एवमपि यतमानस्य कस्यापि तत् प्रतिसेवनं दृष्ट्वा कर्मोदयो भवेत् । कथम् १ इति चेद् उच्यते—

वडपादव उम्मूलण, तिक्खिम व विज्ञलिम वर्चतो । कुणमाणो वि पयत्तं, अवसो जह पावती पडणं ॥ ४९२९ ॥ तह समणसुविहिताणं, सन्वपयत्तेण वी जतंताणं । कम्मोदयपचइया, विराधणा कासति हवेजा ॥ ४९३० ॥

यथा वटपादपस्यानेकम्रूछपतिवद्धस्यापि गिरिनदीसिळिछवेगेनोन्मूरुनं भवति, ० "तिर्वेखिन्म व" ति विभक्तिन्यत्ययाद् ⊳ यथा वा तीक्ष्णेन नदीपूरेण कृतप्रयत्नोऽपि पुरुपो हियते, 20 'विजले वा' कर्दमाकुले वा व्रजन् प्रयत्नं कुर्वाणोऽप्यवशः पतनं यथा प्रामोति, तथा श्रमण-स्रुविहितानां सर्वप्रयत्नेनापि निर्विकृतिकविधान-वाचनाप्रदानादिना यतमानानां ० वैसतिदोपे-णानाचारदर्शनाद् मोहोदयः सङ्जायते । ततश्च ⊳ 'कर्मोद्यपत्यिका' ० वेदैमोहनीयक्मों-दयहेतुका ⊳ कृत्यचिदनगारस्य चारित्रविराधना भवेत् ॥ ४९२९ ॥ ४९३० ॥ एवमसा-वुदीर्णमोहो धृतिदुर्वलस्तुद्यमिथसोदुमशक्तो हस्तक्म करोति तत्र प्रायश्चित्तमाह— 25

पढमाएँ पोरिसीए, वितिया ततियाएँ तह चउत्थीए ।
मूलं छेदो छम्मासमेव चत्तारि या गुरुगा ॥ ४९३१ ॥
प्रथमायां पोरुप्यां हस्तकर्म करोति मूलम्, द्वितीयायां छेदः, तृतीयायां पण्मासा गुरवः,

१ व्य विघेयम्॥ ४९२६॥ अ॰ कां०॥ २ ॰ नस्यापि तत् प्रतिसेवनं एष्ट्रा कस्यापि मोहोदयो कां०। "एवं पि जयंतस्य कस्सति कम्मोदतो होजा। कहं १—वडपादव० गाहाद्वयम्" इति चूर्णा विद्योपचूर्णां च॥ ३ ० ० एतिपान्तर्गतः पाठः वां० एव वतंते॥ ४ ० ० एतदन्तर्गतः पाठः भा० कां० नास्ति॥ ५ ० ० एतदन्तर्गतः पाठः कां० एव वतंते॥ ६ कस्यापि चारि मा० कां०॥ ७ मोहोद्भवानन्तरं प्रध० कां०॥

चतुथ्यी चत्वारो मासा गुरवः ॥ १९३१ ॥ एँनामेव निर्मुक्तिगार्था व्याचिष्टे— निसि पढमपोरिसुटभव, अदृहिधती सेवणे भन्ने मृतं । पोरिसिपोरिसिसहणे, एकेक ठाणगं हसह ॥ ४९३२ ॥

'निशि' रात्रे। प्रथमपारित्यां मोहोद्भियो जातः तस्यामेवादृद्धितर्यदि हस्तकर्म सेवते तदा ठम्हम् । अथ प्रथमपारिपीमविसद्य द्वितीयायां सेवते छेदः । द्वे पारुप्याविषस्य तृतीयायां सेवते पद्गुरवः । तिस्रः पारुपीरिषस्य चतुर्थ्यां सेवमानस्य चतुर्गुरुकाः । एवं पारुपीपोरुपी-सहने एकेकं प्रायश्चितस्थानं इसति ॥ ४९३२ ॥

वितियम्मि वि दिवसम्मि, पिडसेवंतस्स मासियं गुरुअं । छद्वे पचक्खाणं, सत्तमए होति तेगिच्छं ॥ ४९३३ ॥

16 एवं रात्री चतुरो यामानिधसहा हिर्ताये दिवसे प्रथमपैरिष्यां प्रतिसेवमानस्य मासगुरुकम् । ततः परं सर्वत्रापि मासगुरुकम् । लघृनि तु प्रायश्चित्तानि अत्र न भवन्ति, अत एवेदं हस्तकमे-सेवनमनुद्वातिकमुच्यते । एवमसे प्रतिसेव्य सङ्घाटिकस्यान्यस्य वा कस्याप्यालोचयेत् । स च प्रागुक्तहस्तकमेकारकसाधुपञ्चकापेक्षया पष्टः साधुस्तं प्रति त्रवीति—यत् कृतं तदकृतं न भवति, सम्प्रति मक्तप्रत्याख्यानमङ्गीकृरु । ल संसमके चेकित्स्यं भवति । इयमत्र मावना — > 15 सप्तमो व्रवीति—अस्य मोहोदयस्य निर्विकृतिका-ऽवमादिरकादिख्या चिकित्सा कर्तव्या ॥ ४९३३ ॥ तथा—

पडिलाभणः इमिर्मि, णवमे सही उवस्सए फासे । दसमस्मि पिता-पुत्ता, एकारसमस्मि आयरिए ॥ ४९३४ ॥

अप्टमे साथे। प्रतिलामनाया उपदेशो भवति । नवमो वृते—श्राद्धिका उपाश्रये समानी-20यते सा मवतः शरीरं रिंग्ट्रोत् । दशमे साथें।—पिता-पुत्रो युवां सज्ञातिकश्रामं गत्वा चिकित्सां कुरुतमित्युपदिशति । ४ ऍकादशे सङ्घाटिकसाथे। श्राचार्याः इत्युहेखेनोपदेशो मवति । किमुक्तं भवति १— एकादशो व्रवीति—यदाचार्या श्रादिशन्ति तद् विवेहि । श्रयं शुद्धः ॥ ४९३४ ॥ शेपेषु प्रायक्षित्तमाह—

> छड़ो य सत्तमो या, अहसुद्धा तेसि मासियं छहुयं। उपरिष्ठ जं भणंती, थेरस्स वि मासितं गुरुगं॥ ४९३५॥

र इत्मेव व्या° मा० ॥ २ °द्भ्वोऽलिन ततस्तस्या° हे० ॥ ३ तारी० मो० हे० विनाऽन्यत्र— ध्यत्र न भवन्ति । ध्यत प्रश्चानुद्धां भा० । अत्र इस्तकर्मायसरे न भवन्ति । अत प्रत्य सृत्ये "तथो अणुग्वाइया पत्रत्ता" इत्यादिना इद्मनुद्धाँ कां० । "तेण परं धव्यत्य मासगुर्द्र, जम्हा सुत्तिवादो णित्य छहुग्रुं" इति चूर्णा विशेषचूर्णा च ॥ ४ च ध्यनन्तरोक्तः कां० ॥ ५ ० १० एतिबहान्तर्गतः पाठः भा० कां० नात्ति ॥ ६ ताटी० मो० हे० विनाऽन्यत्र— द्य 'चैकित्स्यं निर्विकृतिकादिकं चिकित्नताकमं स्वति ॥ ४९३३ ॥ कां० । व्य चिकित्सा कर्चव्या भा० ॥ ७ ताटी० मो० हे० विनाऽन्यत्र—स्पृद्यति । द्शमः प्राह—पिता मा० । स्पृदोदिति । द्शमः प्राह—पिता द्यं० । ८ ० १० एतिबहमध्यगतः पाटः भा० वां० नात्ति ॥

20

पष्ट-संप्तमो 'यथाशुद्धो' न दोपयुक्तमुपदेशं ददाते, यतश्च गुरूणामुपदेशमन्तरेण सेच्छया मणतस्ततो मासिकं छघुकं तयोः प्रायश्चित्तम् । 'उपरितनाः' अप्टग-नवम-दशमा यत् सदोप-सुपदेशं मणन्ति तेन त्रयाणामपि मासगुरुकम् । स्विरस्यापि पितुः पुत्रेण सह सज्ञातप्रामं गच्छतो मासगुरुकम् ॥ ४९३५ ॥ अथामूनेव पष्टादिसाधूनामुपदेशान् विवृणोति—

संघाडगादिकहणे, जं कत तं कत इयाणि पचक्खा। अविसुद्धो दुद्ववणो, ण समित किरिया से कायन्त्रा॥ ४९३६॥

सङ्घाटिकस्य आदिशब्दाद् अन्यस्य वा 'हरतकर्म कृतं मया' इत्येवं कथने कृते सित स म्रूयात्—यत् कृतं तत् कृतमेव, इदानीं भक्तं प्रत्याचक्ष्य ?, किं ते अप्रप्रतिज्ञस्य जीवितेन ? इति । सप्तमः प्राह—'अविशुद्धो दुष्टत्रणः' रप्फकादिकः कियां विना न शाम्यति अतः किया "से" तस्य कर्तव्या, एवं भवताऽप्यस्य मोहोद्यत्रणस्य निर्विकृतिका-ऽवमोदिरकादिका किया 10 विधेया येनोपशमो भवति ॥ ४९३६ ॥

> पिंडलाभणा उ सही, कर सीसे वंद ऊरु दोचंगे। सलादिरुयोर्मञ्जण, ओअङ्गण सिंहमाणेमो॥ ४९३७॥

अप्टमः पाह—"सङ्घी" श्राविका सा प्रतिलाभनां करोति, प्रतिलाभयन्त्यां चोवोंः पात्रके स्थिते यथाभावेनाभ्युपेत्य वा वालिते ऊरुमध्येन द्वितीयाङ्गादिकमवैगलति, ततः सा श्राद्धिका 15 करेण स्प्रशति, "सीसे वंद" ति शीर्षण वा वन्द्रमाना पादो स्प्रशेत्, ततः स्रीस्पर्शेन वीज-निसर्गो भवेत्। नवमः प्राह—"सूलाइरुय" ति शूलम् आदिग्रहणाद् गण्डमन्यतरद्वा तदनु-रूपं रुग्जातमकसादुत्पाद्यते ततः श्राद्धिका आनीयते, सा तत् शूलादिकमपँमार्जयति "ओअट्टण" ति गाढतरमुद्वर्तयति एवं वीजनिसर्गो भवेत् ततः श्राद्धिकामानयामः॥ ४९३७॥

सन्नायपिष्ठ णेहिं [णं], मेहुणि खुइंत णिग्गमोवसमो। अविधितिगिच्छा एसा, आयरिकहणे विधिकारो॥ ४९३८॥

यस्य मोहोदयः समुत्पन्नस्तस्य पितरं प्रति दशमो भणति—'सज्ञातकपिछं' सज्ञातकप्रीमं "णं" इति एनं आत्मीयं पुत्रं नय, तत्र मेथुनिका—मातुरुदुहिता तया सह "खुडुंत" वि सोपहासवचनैर्भिन्नकथाभिः परस्परं हस्तसङ्घर्षण च कीडतो बीजनिर्गमो भवेत्, तत्रश्च मोहो- पशमो भवति । एपा सर्वाऽप्यविधिचिकित्सा भणिता । यस्तु त्रवीति—आचार्याणामेतदा- 25 रोचय, ततस्ते यां चिकित्सामुपदिशन्ति सा कर्तन्या । एतदेकादशस्य साधोर्विधिकथनमुच्यते ॥ ४९३८ ॥ अत्रैव प्रकारान्तरमाह—

सारुवि गिहत्थ [ मिच्छे ], परतित्थिनपुंसेगे य स्पणया । चउरो य हुंति लहुगा, पच्छाकम्मम्मि ते चेत्र ॥ ४९३९ ॥

१ °समी साधू यथाशुद्धी मन्तव्यो । यथाशुद्धी नाम-दोवयुक्तमुपदेशं न ददतः। यत° षां ॥ २ "महण मो । एतलाशनुसारंणव मो । दीका । द्दयतां दिपाणी ४ ॥ ३ विलगति का ॥ ४ °पमर्दयति मो । ॥ ५ °द्रामं 'तम्' इति भा । ॥ ६ °णां गत्वाऽन्ते आलो भो । थे ।॥ ७ यां फ्रियामुप ° बां ॥ ८ सारूविय निद्दये, पर भा । विना ॥ ९ "सर्गेस स्य तामा ॥

कश्चिद् मृयात्—'सारूपिकः' सिद्धपुतः तद्रूपो यो नपुंसकस्तेन इस्तकमें कार्यताम् । द्वितीयः माह्— गृहस्यपुराणनपुंसकेन । तृतीयो मणति— मिथ्यादृष्टिनपुंसकेन । चतुर्थों म्वीति — परतीर्थिकनपुंसकेन । एतेषां चतुर्णामिष "स्यणय" ति इस्तकमंकरणे 'सूचनां' प्रेरणां कुर्वाणानां चत्वारो छववस्तपः-कारुविशेषिता मवन्ति । तत्र प्रथमे द्वाम्यामिष रुघवः, हितीये तपसा रुघवः, तृतीये कारुन रुववः, चतुर्थे द्वाभ्यामिष गुरव इति । अथ ते इस्तकमं कृत्वा पश्चास्त्रमं कुर्वेन्ति, उदकेन इन्हों धावन्तीत्यर्थः, तत्राषि 'त एव' चतुर्रुघवः ॥४९३९॥

एसेवं कमो नियमा, इत्थीम वि होह आणुपुन्वीए । चउरो य अणुग्वाया, पच्छाकम्मस्मि ते लहुगा ॥ ४९४० ॥

'एप एव' सारूपिकादिकः कमो नियमात् स्त्रीणामपि आनुपूर्व्या वक्तव्यो मवति ।

10 तद्यथा—प्रथमो व्रवीति—सिद्धपुत्रिकया हस्तकमे कार्यताम्, एवं द्वितीयः—गृहस्यपुराणि-क्या, तृतीयः—मिथ्यादृष्टिगृहस्यया, चतुर्थः—परतीर्थिक्या । चतुर्णामप्येवंमणतां स्त्रीस्पर्शकारापणप्रत्ययाद्यत्वारः 'अनुद्धाताः' गुरुका मासान्त्रथेव तपः-कालविद्शेषिताः प्रायश्चित्तम् ।

पद्यात्कर्मणि तु 'त एव' चत्वारो मासा लघुकाः ॥ ४९४० ॥ तदेवं गतं 'वसतेदंषिण' इति द्वारम् । 'हृद्या स्मृत्वा वा पृवेभुक्तानि' इति द्वारद्वयं तु यथा निज्ञीये प्रथमोदेशके

15 प्रथमसूत्रे व्याख्यातं तथेवात्रापि मन्तव्यम् । तदेवभुक्तं हस्तकर्म । अथ मेथुनमिषित्युराह—

मेहुण्णं पि य तिविहं, दिच्वं माणुस्सयं तिरिक्खं च । ठाणाहं मोत्तृणं, पिंडसेवणि सोधि स चेव ॥ ४९४१ ॥

मैशुनमिप त्रिविषम् । तद्यथा—दिन्यं मानुत्यं तैरश्चं च । अत्र च येषु स्थानेप्नेतानि दिन्यादीनि मैशुनानि सम्भवन्ति तानि सुत्तवा स्थातन्यम् । यदि तेषु तिष्ठति तानि वा 20 दिन्यादीनि प्रतिसेवते तदा तदेव स्थानप्रायश्चित्तं सैत च प्रतिसेवनायां ग्रोधिर्या प्रथमोद्देशके सागारिकसूत्रेऽभिहिता (गा० २४७० तः) ॥ ४२४१॥

थय द्वितीयपदं समायश्चित्तमुच्यते । तत्र परः भेरयति —

मृहुचरसेवासं, अवरपद्मिंग णिसिन्झती सोघी । मेहुण्णे पुण तिविध, सोघी अववायतो किण्णु ॥ ४९४२ ॥

25 'म्रुगुणोचरगुणप्रतिसेवनायुं' अ प्राणातिपात-पिण्डविद्योघिप्रमृतिविषयायु ▷ 'अपरपदें' उत्सर्गोपेक्षया अन्यसिव्नपवादास्ये स्थाने 'शोधिः' प्रायक्षित्तं ताविव्नपिष्यते, न दीयत इत्यर्थः, मेथुने पुनिव्नविदेऽपि किमर्थमपवादतः प्रतिसेव्यमाने शोधिरंभिष्यास्यते ? ॥४९४२॥ स्रिराह—द्विवा प्रतिसेवना—दर्पिका किष्णका च अनयोः प्रकृपणीर्थं ताविद्दमाह—

राग-दोसाणुगया, तु दिष्या किष्या तु तदमावा । आराधणा ट कप्पे, विराधणा होति दृष्येणं ॥ ४९४३ ॥

राग-द्वेपाम्याम् अनुगता-सहिता या मितसेवना सा दर्पिका, या तु करिपका सा 'तद-

१ °च गमो तामा॰ ॥ २ °मिम चडळहुगा तामा॰ ॥ ३ ॰४ ▷ एतदन्तर्गतः पाटः भा॰ छां॰ नास्ति ॥ ४ °रिमधीयते १ मा॰ ॥ ५ °णार्थमिद्माह मा॰ छां० ॥

भावात्' राग-द्वेपाभावाद् भवति । शिष्यः प्राह—द्र्पेण कल्पेन वाऽऽसेविते किं भवति ! इति उच्यते—कल्पेनासेविते ज्ञानादीनामाराधना भवति, द्र्पेण प्रतिसेविते तेपामेव विराधना भवति ॥ ६९४३ ॥ आह—यदि राग-द्वेपविरहिता कल्पिका भवति तर्हि मैथुने कल्पिकाया अभावः प्रामोति । उच्यते—प्रामोतु नाम, का नो हानिः ! । तथा चाह—

कामं सन्वपदेसु वि, उस्सग्ग-ऽववादधम्मता जुत्ता । मोत्तुं मेहुणभावं, ण विणा सो राग-दोसेहिं ॥ ४९४४ ॥

'कामम्' अनुमतिमदमस्माकम्—'सर्वेष्विप पदेषु' मूलोत्तरगुणरूपेषु 'उत्सर्गा-ऽपवाद-धर्मता युक्ता' उत्सर्गः—प्रतिपेधः अपवादः—अनुज्ञा तद्धर्मता—तल्लक्षणता सर्वेष्विप पदेषु युज्यते; तथापि मुक्तवा 'मैथुनभावम्' अब्रह्मासेवनम्, तत्र उत्सर्गधर्मतेव घटते नापवादधर्मता। किमर्थम् श्रुत्याह—असौ मैथुनभावो राग-द्वेपाभ्यां विना न भवति, अतो द्वितीयपदेऽपि न 10 तत्राप्रायिश्वत्तीति हृदयम् ॥ ४९४४ ॥ अयं पुनरस्ति विशेषः—

> संजमजीवितहेउं, कुसलेणालंबणेण वऽण्णेणं। भयमाणे तु अकिचं, हाणी वही व पच्छित्ते ॥ ४९४५ ॥

'संयमजीवितहेतोः' 'चिरकालं संयमजीवितेन जीविष्यामि' इति बुद्धा 'कुशलेन वा' तीर्थाव्यवच्छित्त्यादिलक्षणेनान्येनाष्यालम्बनेन 'अकृत्यम्' अव्रह्म 'भजगानस्य' आसेवमानस्य 15 प्रायश्चित्ते हानिर्वा वृद्धिर्वा वक्ष्यमाणनीत्या भवति ॥ ४९४५ ॥

आह—मैथुने कल्पिका सर्वथैव न भवति ? इति अत आह— गीयत्थो जतणाए, कडजोगी कारणिम णिदोसो । एगेसिं गीत कडो, अरत्तऽदुटो तु जतणाए ॥ ४९४६ ॥

गीतार्थः 'यतनया' अल्पतरापराधस्थानप्रतिसेवारूपया 'कृतयोगी' तपःकर्मणि कृताभ्यासः 20 'कारणे' ज्ञानादो सेवते, एप प्रथमो भङ्गः, अत्र च प्रतिसेवमानः कल्पिकपतिसेवावानिति कृत्वा निर्दोपः । गीतार्थो यतनया कृतयोगी निष्कारणे, एप द्वितीयो भङ्गः, अत्र सदोपः । एवं चतुर्णो पदानां पोडश भङ्गाः कर्तव्याः । एकेपां पुनराचार्याणामिह पञ्च पदानि भवन्ति—गीतार्थः कृतयोगी अरक्तो अद्विष्टो यतनया सेवते, एप प्रथमो भङ्गः; गीतार्थः कृतयोगी अरक्तोऽद्विष्टोऽयतनया, एप द्वितीयो भङ्गः; एवं पञ्चभिः पदेद्वीत्रिंशद् मङ्गा भवन्ति । अत्रापि 35 प्रथमभङ्गे कल्पिका प्रतिसेवा मन्तव्या, न शेपेषु ॥ ४९४६ ॥

भाह-यदि तत्र कल्पिका तर्हि निर्दोप एवासी, उच्यते-

जित सन्वसी अभावी, रागादीणं हविज निहीसी । जतणाजुतेसु तेसु तु, अप्पतरं होति पन्छित्तं ॥ ४९४७ ॥

यदि 'सर्वशः' सर्वप्रकारेणेव रागादीनामभावो मेथुने भवेत् ततो भवेतिर्दोपः, तच 50 नास्ति, अतो न तत्र सर्वथा निर्दोपः, परं यतनायुतेषु 'तेषु' गीतार्यादिविशोपणविशिष्टेषु साधुष्वरूपतरं प्रायश्चित्तं भवति ॥ ४९४७ ॥ अथ यदुक्तम्—"हानिर्वृद्धिर्वा प्रायश्चित्ते भवति" (गा० ४९४५) तत्र हानि तावद् विवरीषुराह—

कुलवंसिम पहींणे, रखं अकुमारगं परे पेछे । नं कीरतु पक्खेबो, एस्य य बुद्धीप पात्रण्णं ॥ ४९४८ ॥

कश्चिद् नृपतिरनपत्यः स मित्रणा शोक्तः—यूयमपुत्रिणम्ततः कुळवंदी पक्षीणे राज्यमकु-मारकं मत्ना परे राजानः भरयेयुः ततः कियनामपरपुरुपप्रदेषः, स चौपायेन तथा कर्तव्यः ४यथा छोके अपयद्यः प्रवादो न समुच्छछित कुमारश्चोत्वयते, 'अत्र च' उपायनिक्षणे बुद्धेः प्राधान्यम्, त्रवेवासी सम्यक् परिज्ञायते नान्ययेति मावः॥ ४९४८॥ इदमेव सविदोषमाह—

सामत्य णिव अपुत्ते, सचिव मुणी घम्मछक्ख वेसणता । अणह्वियनकृणरोत्रो, एगेसि पहिमदायणता ॥ ४९४९ ॥

'अपुत्रे' अपुत्रस्य नृपेस्य सचित्रन सह "सामस्थणं" पर्या छोचनम्, यथा—कथं नाम 10 कुमारः सम्मिताः । तता मित्रणा भणितम्—यथा पर्यत्तेऽपरेण वीजसमं क्षेत्रसामिन आमान्यं मवति एवं तवान्तःपुर्येत्रेऽन्येनापि वीजं निम्नष्टं तवेत्र पुत्रो भवति । राज्ञा मितिपत्तं तहत्त्वनम् । मृयोऽप्यमात्यः माह्—त्रे सुनयोऽप्यशःभवादाख्यज्ञन्ते ते 'वर्मछक्षेण' वर्मकथा-कारापणव्याज्ञेन यहा "यम्मछक्षे"ित 'राज्ञा मान्तःपुरः श्रावको गृहेऽहेतां मितिमाः शुश्रूपते ताः सावतो बन्दिनुमागच्छत् हास्यवं धर्मध्याज्ञेन "वेसणय" ति प्रवेधनीयाः । एवममात्य-1७ वचनं प्रतिपद्य राज्ञा तथेत्र कृतम् । तत्रो राजगृहं प्रविष्टेषु साधुपु ये तहणाः अनववीजाः— श्रित्रक्षीं छश्णादिमिज्ञांत्वा रोधः—नियन्नणा कृता, दोषास्तु शुद्धक-स्विरादयो विसर्जिताः । यहा "तहण रोहे" त्ति पाटः, ते तहणाः 'अवराधे' अन्तःपुरं तहणसीमिः सार्थे वछाद् भोगान् मोजयितुमारेमिरे । राजपुरुपाश्च घोरन्यपारिणो भणन्ति—यदि भोगान्न मोक्ष्यच्ये तत्रो वयं मारिष्य्यामः । तर्नेकः साधुः

20 "वरं प्रवेष्टुं ज्वलितं हुताशनं, न चापि ममं चिरसिंद्धतं व्रतम् । वरं हि मृत्युः सुविश्चद्धक्रमणो, न चापि श्रील्स्वलितस् जीवितम् ॥" इत्यादि परिमान्य मैंनुमञ्चवित्तः, तस्वेवमनिच्छतो राजपुरुषेः शिरिल्छित्तम् । "एनेसिं पहिमदायणय" नि 'एकेपान्' आचार्याणामयमिपायः, यथा—मन्दंतरप्रकारो प्रदेशे रूप्य-प्रतिमाया शिक्षारसपूर्णायाः श्रीषे छित्त्वा द्रिश्तिम्, ततः सामवो मणिताः—येथतस्य 25 शिरिल्डियम् एवं सवतामपि शिर्श्लेदो विवासते ॥ २९२९ ॥ इदमेव मावयति—

तरुणीण य पक्खेबी, भोगहिँ निर्मतुणं च मिक्खुस्स । मोर्त्तं अणिच्छमाणे, मरणं च निर्ह ववसियस्य ॥ ४९५० ॥

वर्ष्णानां साह्निः सहान्तःपुरे प्रश्नेषः छतः, भागश्चेकस्य मिश्नाः प्रथमतो निमन्नणं इतम्, तस्य च भोक्तुमनिच्छतो मरणं च तत्र व्यवसितस्य शिर्छ्छदश्चकं ॥ १९५० ॥

20 दहुण तं विगयणं, सहसा सामावियं कहन्त्रं चा ।

१ °पतेः स॰ दे॰ ॥ २ °एवीर्यासे वे॰ ॥ ३ °से छझणादिमिर्झात्वा रुद्धाः, रोपा॰ मा० ॥ ४ तारी॰ मो० दे॰ तिनाप्त्यत्र—सरणसच्य॰ मा० । सरणमङ्गीकर्तुमध्य॰ डा० ॥ ५ °न्द्यका॰ मा० डा॰ ॥ ६ °याः 'पुरुषोऽयं मायते' इति नृषपुरुषेः द्यापं डां॰ ॥

ं विगुरुन्त्रिया य ललणां, हरिसा भयसा व रोमंची ॥ ४९५१ ॥ 'तत्' तथाविधं 'विशसनं' व्यपरोपणं 'सामाविकं' साधोरेव 'कैतविकं वा' प्रतिमायाः कियमाणं सहसा दृष्टा 'विकुर्विताश्च' अलङ्कृत-विम्पिता ललना विलोक्य कस्यापि हर्पेण भयेन वा रोमाञ्चो भवेत् । ⊲ संकारोऽलाक्षणिकः ⊳ ॥ ४९५१ ॥ अत्रैव प्रायश्चितमाह—

सुद्धिसते भीए, पचक्लाणे पडिच्छ गच्छ थेर विद् । मूलं छेदो छम्मास चंडर गुरु-लहु लहुग मासो ॥ ४९५२ ॥

यस्तावद् मरणमध्यवसितः स शुद्धः । द्वितीयः—उल्लिस्तः-'एतेनापि मिपेण स्त्रियं प्राप्त्यामः' इति बुच्चा उद्घपितरोमकृपः सङ्घातस्तस्य मूरुम् । अपरः — यदि न प्रतिसेवे ततो मम शिरिश्चियते; एवं मीतस्य प्रतिसेवमानस्य च्छेदः । अपरिश्चन्तयति—अहमेवं मार्यमाणः समाधि नासादयिष्यामि, असमाधिमरणेन च दुर्गतिङ्गमी, अतो भक्तपत्याख्यानं कृत्या मरिप्ये: 10 एवं सेवमानस्य पङ्गरवः । अपर इदमालम्बनं करोति-अहं जीवन् प्रतीच्छकानां वाचनां दास्यामि; तस्य पड्लघवः । अन्यश्चिन्तयति—गच्छं सारयिप्यामि; तस्य चतुर्गुरवः । अपर इदमालम्बते--मया विना स्वविराणां न कोऽपि कृतिकर्म करिप्यति अतस्तेपां वैयावृत्यकर-णार्थं प्रतिसेवे; तस्य चतुर्रुधुकम् । अपरः परिभावयति—विद्वांसः—आचार्याग्तेपां वैयावृत्यकर्ता कोऽपि न विद्यते तदर्थं प्रतिसेवे; तस्य मासल्घुकम् ॥ ४९५२ ॥ इँदमेव व्याख्याति— 15

निरुवहयजोणिथीणं, विउन्वणं हरिसमुद्धसितें मृलं। भय रोमंचे छेदो, परिण्ण काहं ति छग्गुरुगा ॥ ४९५३॥ मा सीदेख पडिच्छा, गच्छो फिहेख थेर संघेच्छं। गुरुणं वेयावचं, काहं ति य सेवतो लहुओ ॥ ४९५४ ॥

पञ्चपञ्चाञ्चतो वर्पाणामुपरिष्टांदुपहतयोनिका स्त्री भवति, "तेपामारतो अनुपहतयोनिका, 20 गर्भे गृह्वातीत्यर्थः । एवं निरुपहतयोनिकस्त्रीणां 'विकुर्वणं' मण्डनं दृष्ट्वा यस्य हर्षः समुहसति ततश्राव्रक्ष प्रतिसेवमानस्य तस्य मूरुम् । यस्य तु भयेन रोमाञ्च उत्पचते तस्य च्छेदः । परिज्ञा-भक्तप्रत्याख्यानं तां करिप्यामीति यः परिणतस्तस्य पद्गुरुकाः ॥ ४९५३ ॥

'मा प्रतीच्छकाः सीदेयुः' इति बुद्धा यः सेवते तस्य पड्लघुकाः । यस्तु 'मां विना गच्छः स्फिटेत्' इत्यालम्बते तस्य चतुर्गुरु । 'खविरान् सङ्गहीप्यामि' इति कृत्या सेवमानस्य 26 चतुर्रुषु । 'गुरूणां वैयावृत्यं करिप्ये' इति हेतोः सेवमानस्य रुषुमासः ॥ ४९५४ ॥

उक्ता प्रायश्चित्तस्य हानिः । अथ वृद्धिमाह-

लहुओ उ होति मासो, दुन्भिनखऽविसज्जणे य साहूणं। णेहाणुरागरत्तो, खुट्टो चिय णेच्छए गंतुं ॥ ४९५५ ॥ कालेणेसणसोधि, पयहति परितावितो दिगिछाए।

30

१ ⁴ > एतदन्तर्गतः पाठः भा० कां० नास्ति ॥ २ चडर गुरुगा लहुग मास्तो ६विहर एव पाठः सर्वास्तिप प्रतिषु बतेते, अग्रमीचीनधायमित्यस्माभिग्ले परावर्तितः पाठः ॥ ३ एनामेच निर्युक्तिः गाथां व्या° कां ।। ४ तदारतो भा ।।।

अलभंते चिय मर्गं, असमाही तित्थवोच्छेदो ॥ ४९५६ ॥

'इह दुर्भिक्षं मिनिष्यति' इति मत्त्रा स्रिभिरनागतमेय गच्छं गृहीत्त्रा निर्गन्तव्यम् । अथ स्वयं जङ्घाबलपिरिक्षीणास्ततः साधवो निर्सर्जनीयाः । अथ न निर्सर्जयन्ति तत आचार्यस्या-सामाचारीनिष्पन्नो लघुको मासो भवति आज्ञाद्यश्च दोषाः । एते चापरे तत्र दोषा भवन्ति— ह स गच्छो दुर्भिक्षे भक्त-पानमलभमानः ''दिर्गिष्ठाए'' ति नुमुक्षया परितापितः सन् 'कालेन' कालकमेण एपणाग्रुद्धिमिप प्रजहाति, मरणमिप चासमाधिना भक्तमलभमानस्य मन्नेत्, तीर्थ-व्यवच्छेदश्च भवति, अतो निर्सर्जनीयः सर्वोऽिष गच्छः । तत्र च निर्सार्जते च कि भैवति श इति अत आह—''नेहाणुराग'' इत्यादि पूर्वगाथायाः पश्चार्द्धम् । ले सेहानुरागरक्तः कश्चित् शुक्षको नेच्छिति गन्तुं परमिनच्छन्नि मेपितः । ततोऽसो गुरुकेहानुरागपरविशो देशस्कन्यात् अख्यतिनिन्नृतः । स्रिभिरिभिहितम्—दुष्टु त्वया कृतं यदेवं मृयः प्रत्यागतः । आचार्यश्च स्वयं केषुचिन्निश्चागृहेषु यां भिन्नां लमन्ते तस्याः संविभागं शुक्षकस्य प्रयच्छन्ति । ततः शुक्षकश्चिन्तयति—अहो । मया गुरवोऽिष क्रिशिताः । ततः स पृथम् भिन्नां हिण्डितः । ततेः सृर्थम्यामीति ॥ ४९५५ ॥ ४९५६ ॥ एवं च—

15 मिक्खं पि च परिहायति, मोगेहिं णिमंतणा च साहुस्स ।
गिण्हति एकंतरियं, लहुगा गुरुगा चरुम्मासा ॥ ४९५७ ॥
पिंडसेवंतस्स तिहं, छम्पासा छेदों होति मूलं च ।
अणवद्वयो पारंचिओ च पुच्छा च तिविहम्मि ॥ ४९५८ ॥

मैक्षमि दुर्भिक्षानुमानेन परिद्दीयते भोगेश्च निमन्नणा तस्य साधोः समजनि ततः स
20 चिन्तयति—यद्येनां प्रतिसेवितुं नेच्छामि ततो भक्तामान्नादसमाधिमरणेन म्रिये, अतः साम्प्रतं तावत् प्रतिसेने, पश्चाद् दीर्घ काछं संयमं पाछ्यिप्यामि स्त्रार्थो च प्रहीप्यामि एतस्प्रत्यं च प्रायश्चित्तं चरिप्यामि; एवं चिन्तयिता यतनां करोति । कथम् ? इत्याह—"गिण्ह्ह्" इत्यादि, एकान्तरितं मक्तं गृह्यति प्रतिसेनते च । तत्र प्रथमदिनसे प्रतिसेनमानस्य चत्नारो छन्नुमासाः । हितीये दिनेऽभक्तार्थन स्थित्ना तृतीये दिने प्रतिसेनमानस्य चत्नारो गृहमासाः ॥ ४९५० ॥
25 एवमेकान्तरितं भक्तं गृहतत्तां ने 'तत्र' ताहरो दुर्भिन्ने प्रतिसेनमानस्य पञ्चम-सर्त्तमयोदिनयो-र्थथाक्रमं पण्मासा छन्नो गुरम्भ भवन्ति, ततो ननमे दिने च्छेदः, तत एकादरो मूल्म्, तदनन्तरं त्रयोदरो दिनसेऽननस्थाप्यम्, ततः पञ्चदरो दिनसे प्रतिसेनमानस्य पाराञ्चिकम् । अथ निरन्तरं प्रतिसेनते तदा हितीयदिनस एन मूल्म् । एमा वृद्धिरमिहिता ।

"पुच्छा य तिविहम्मि" चि शिप्यः पुच्छति—'त्रिविघे' दिव्य-मानुप्य-तरश्चरुक्षणे मैश्रुने ः ३० कथममिराप उत्पद्यते ? ॥ ४९५८ ॥ सूरिराह—

१ ४० ० एतदन्तर्गतः पाठः सा० कां॰ नास्ति ॥ २ ताटी॰ सो० दे॰ विनाऽन्यत्र—च प्रतिसेच॰ मानस्य 'तत्र' पञ्च° मा० कां॰ ॥ ३ °समादिषु दिनेषु पणमासा छघयो गुरवश्च मवन्ति, ततद्देदः, ततो मूळम्, तदनन्तरमनवस्थाप्यम्, ततः पाराञ्चिकम्। अथ निर° मा० ॥

वसहीए दोसेणं, दहुं सरिउं व पुन्वभुत्ताई। तेगिच्छ सद्दमादी, असजजा तीसु वी जतणा ॥ ४९५९ ॥

'वसतेदों मेण' स्त्री-पशु-पण्डकसंसक्तिलक्षणेन, यहा स्त्रियम् आलिङ्गनादिकं वा दृष्टा, गृहस्थकाले वा यानि स्त्रीभिः सार्धे भुक्तानि वा हिसतानि वा लिलतानि वा तानि स्मृत्वा मैथनभाव उत्पद्यते । एवमुत्पन्ने किं कर्चन्यम् १ इत्याह—''तेगिच्छ" इत्यादि, चिकित्सा 5 कर्तव्या, सा च निर्विकृतिकप्रभृतिका। तामतिकान्तस्य शब्दादिका ० वा यतना कर्तव्या। किमुक्तं भवति १--> यत्र स्थाने स्त्रीशब्दं रहस्यशब्दं वा शृणोति तत्र स्थविरसहितः स्थाप्यते. आदिशब्दाद यत्रालिङ्गनादिकं पश्यति तत्रापि स्थाप्यते । "असज्जण" ति तस्यां शब्द-श्रवणादिरूपायां चिकित्सायां सजनं-सङ्गो गृद्धिरिति यावत् सा तेन न कर्तन्या । एवं 'त्रिष्विप' दिव्यादिपु मैथुनेषु यतना मन्तन्या ॥ ४९५९ ॥ इदमेव सविशेषमाह—

विइयपदे तेगिछं, णिन्बीतियमादिगं अतिकंते। सिनिमित्तं प्रिण, उदयाऽऽहारे सरीरे य ॥ ४९६० ॥

द्वितीयपदे निर्विकृतिका-ऽनमौदरिका-निर्वलाहारोर्द्धस्थाना-ऽऽचाम्ला-ऽभक्तार्थ-पष्टा-ऽप्टमा-दिरूपां चिकित्सामतिकान्तस्य शञ्दादिकाऽनन्तरोक्ता यतना भवति । एपा च सनिमिचेऽनिमिचे वा मैथुनाभिलें। भवति । तत्र सनिमित्तो वसतिदोपादिनिमित्तसमुत्यः, अनिमित्तः पुनः कर्मी-15 दयेन १ आहारतः २ शरीरपरिवृद्धितश्च ३ य उत्पचते । सर्वमेतद् यथा निशीधे प्रथमोद्दे-शके भणितं तथैव द्रष्टव्यम् ॥ ४९६० ॥ गतं मैथुनम् । अथ रात्रिमोजनमाह-

> रातो य भोयणम्मि, चउरो मासा हवंतऽणुग्घाया। आणादिणी य दोसा, आवजण संकणा जाव ॥ ४९६१ ॥

रात्री भोजने कियमाणे चत्वारो मासाः 'अनुद्धाताः' गुरवो भवन्ति आज्ञादयध्य दोषाः । 20 ये च प्राणातिपातादिविषया आपत्ति-शङ्कादोपाः परिप्रहस्यापतिं शङ्कां च यावत् प्रथमोद्देशके च "नो<sup>3</sup> कप्पह राओ वा वियाले वा असणं वा ४" इत्यादो रात्रिभक्तासूत्रे (सूत्र ४२) № इहैवाभिहितास्ते सर्वेऽपि द्रष्टव्याः ॥ ४९६१ ॥ अय द्वितीयपदमाह-

णिरुवद्वं च खेमं च, होहिति रण्णो य कीरतू संती। अद्धाणनिग्गतादी, देवी पूयाय अज्झियगं ॥ ४९६२ ॥

उपद्भवो नाम-अशिवं गलरोगादिकं वा, तस्याभावो निरुपद्भवम् । 'क्षेमं' परचकानुपह्मवा-भावः । ततः 'निरुपद्रवं च क्षेमं च मदीये देशे भविष्यति' इति परिगाव्य राजा शान्ति कर्तुकामस्तपिसनो रात्रौ भोजयेत् । यद्वा राजपुत्रो वा नागरा वा 'राजः शान्तिः कियताम्' इति कृत्वा ये रात्री न भुज्जते सुतपितनश्च ते रात्री भोजनीयाः, एप तत्या विद्याया उपचार **इति परिभावयन्ति, ते** च साघवोऽध्वनिर्गताद्यस्तत्र सम्प्राप्तास्ततो वस्यमाणो विषिर्विधातन्यः। 30 यद्वा राज्ञः कस्यापि देवी वानमन्तरपूजां कृत्वा तपित्वनां रात्रिगोजनस्मणम् ''अन्सियकं''

१ • एतिकहमण्यगतः पाठः भा० कां० नास्ति॥ २ ° छापे कर्त्तत्रा । तत्र कां• ॥ रे प्रवृत्तर्गतः पाठः भा• कां॰ नास्ति ॥

उपयाचितं मन्येत ॥ ४९६२ ॥ कुतः १ इति चेद् उच्यते---अवधीरिया व पतिणा, सवतिणीए व पुत्तमाताए। नेलण्णेण व पुद्वा, बुग्गह्डप्याद्यमणे वा ॥ ४९६३ ॥

'पतिना' मत्री 'अवधीरिता' अपमानिता सा देवी, यहा या तस्याः सपन्नी सा पुत्रमाता धत्तया न सुष्टु बहुमान्यते, ग्छानत्वेन वा सा गाडतरं स्प्रष्टा, विष्रहो वा तस्याः केनापि सार्धमुत्पन्नमतो विषदोत्पादस्य द्यमनार्थं वानमन्तरपूजा कर्तव्या, स च वानमन्तरो रात्री साधुपु मोजितेषु परितोपसुहृह्ति ॥ ४९६३ ॥ ततः-

एकेकं अतिणेडं, निर्मतणा भोयणेण विष्ठुरेणं। मोर्त्तं अणिच्छमाणे, मरणं च तिहं ववसितस्य ॥ ४९६४ ॥

एकैकं साधुं वळाभियोगेन राजमवने 'अतिनीय' प्रवेदय रात्री विपुळन मोजनेन निमन्नणा कृता, अभिद्तिताश्च साधवः — यदि सम्प्रति न मोक्ष्यःचे ततो वयं व्यपरोपयिष्यामः। एवष्टके तेपामेकस्य साबोस्तदानीं मोक्तुमनिच्छतो मरणं च तत्र व्यवसितस्य शिरिइछन्नम्, द्वितीयो हर्षाहुछसितः, तृतीयो भीत इत्यादि यथा मेथुने तथा मन्तत्र्यम् ॥ ४९६२ ॥ धत्र प्रायश्चित्तमाह—

सुद्धुष्टिसिने भीए, पचक्याणे पडिच्छ गच्छ थेर विद्। मुळं छेदो छम्मास चडरों मासा गुरुग लहुओ ॥ ४९६५ ॥ गतार्था (गा॰ ४९५२) ॥ ४९६५ ॥ अत्र यतनामाह-नत्येव य मोक्खामो, अणिच्छें भ्रंजामों अंघकारिम ।

कोणादी पक्खेवी, पोइल भागे व जति गीता ॥ ४९६६ ॥

रात्री मोज्यमानः साधुमिर्मिघातव्यम्—माजनेषु गृदीत्वा ततः 'तत्रेव' स्वप्रतिश्रये भोक्यामहै, न वर्तते गृहस्थानां पुरतो भोक्तुम्; एवमुक्तवा ततोऽल्यसागारिकं नीत्वा परिष्टाप-यन्ति । अथान्यत्र नेतुं न प्रयच्छन्ति भणन्ति च—अग्माकं पुरतो भोक्तव्यम्; ततो वक्तव्यम्—प्रदीपमपनयत, अन्यकारे भोजनं कुर्मः; ततन्त्रेपामपश्यतां कोणेषु आदिशब्दाद् थपरत्र वा एकान्ते कवळान् प्रक्षिपन्ति । अथवा वस्त्रेण पोष्टळकं बद्धा तत्र प्रक्षिपन्ति, भाजनेषु 25 या प्रक्षिपन्ति यदि निजकानि अछात्रृनि भवन्ति ॥ ४९६६ ॥

थथ प्रदीपं नापनयन्ति तत इदं वक्तव्यम्-

गेलण्णेण च गुद्धा, बाहाइऽरूची च अंगुली चा वि । भ्रंनंता वि य असहा, सालंबाऽम्मच्छिता सुद्धा ॥ ४९६७ ॥

यदि ते दुर्वशासतो भणन्ति—ग्छानत्वेन सृष्ट्या वयम्, एतचासाकमपथ्यम्, 20 समुद्दिशादनतो प्रियामहे, तन्मान्मा ऋषिहत्यां कुरुत । अथवा भणितत्र्यम् —अस्मामिर्गेलकं यावद् भुक्तम्, बाहाहं च-प्रमृतं भुक्तानां कृतो रुचिरुपजायते ?। यदेवं न प्रत्यप्यन्ति तती मातृस्यानेनाहुर्ली वदने प्रक्षिप्य वमनमुत्पादयन्ति । यदि तथापि न पैतियन्ति ततः स्तीकं

१ प्रस्पयन्ति वाटी० माँ० है०॥

तन्मध्यादास्तादयन्ति । अथ तथापि न विसर्जयन्ति तत एवं सारुम्बनाः 'अश्रठाः' राग-द्वेप-रहिता अमूर्च्छिताः स्तोकं भुझाना अपि शुद्धाः ॥ ४९६७ ॥ उपसंहरन्नाह—

> एत्थं पुण अधिकारी, अणुघाता जेस जेस ठाणेस । उचारियसरिसाई, सेसाईँ विकीवणद्वाए ॥ ४९६८ ॥

'अत्र पुनः' प्रस्तुतस्त्रे ॳ हैंस्तकर्म-मैथुन-रात्रिभक्तविषयैः स्थानैः ▷ 'अधिकारः' प्रयो-ठ जनम् । केः ? इत्याह--येषु येषु स्थानेषु 'अनुद्धातानि' गुरुकाणि प्रायश्चित्तानि भणितानि तैरेवाधिकारः । 'शेपाणि' 🗠 लैंघुपायश्चित्तसहितानि स्थानानि ⊳ पुनरुचारितार्थसदशानि शिप्याणां विकोपनार्थमुक्तानि ॥ ४९६८ ॥

### ॥ अनुद्धातिकप्रकृतं समासम्॥

### पा राश्चिक प्रकृत म्

सूत्रम्-

तओ पारंचिया पन्नता, तं जहा—दुट्टे पारंचिए, पमत्ते पारंचिए, अन्नमन्नं करेमाणे पारंचिए २॥

अस्य सम्बन्धमाह-

बुत्ता तवारिहा खलु, सोधी छेदारिहा अध इदाणि। देसे सन्वे छेदो, सन्वे तिविहो तु मूलादी ॥ ४९६९ ॥

15

10

तपोर्हा शोधिः खलु पूर्वसूत्रे गोक्ता, अथेदानीं छेदाहीं अभिधायते । स च च्छेदो द्विषा-देशतः सर्वतश्च । देशच्छेदः पञ्चरात्रिन्दिवादिकः पण्मासान्तः । सर्वच्छेदः 'मूलादिः' मूला-ऽनवस्थाप्य-पाराञ्चिकभेदात् त्रिविधः । अत्र सर्वच्छेदः पाराञ्चिकलक्षणोऽधिकियते ॥ ४९६९ ॥ आह यधेवं तर्हि---20

छेओ न होइ कम्हा, जित एवं तत्य कारणं सुणसु । अणुघाता आरुवणां, कसिणा कसिणेस संबंधो ॥ ४९७० ॥

छेद एव सूत्रेऽपि कसान्न भवति ?, "ततो छेदारिहा पन्नचा, तं नहा—दुट्टे छेदारिहे" इत्यादिसूत्रं किमर्थं न पठितम् ! इति भावः । सूरिराह—यद्येवं भवदीया बुद्धिस्ततोऽत्र कारणं र्थेणु—या किलादिस्त्रेऽनन्तरोक्तेऽनुद्धाताख्याऽऽरोपणा भणिता सा 'कृत्सा' ० गुँरकेत्यर्थः, ५ ऽठ इयमपि पाराधिकाख्याऽऽरोपणा कृत्स्त्रेय, अतः कृत्स्त्राया आरोपणाया अनन्तरं कृत्स्त्रेयारोपणा-ऽभिषीयते । एप सम्बन्धः ॥ ४९७० ॥

१ ॰० № एतन्मध्यगतः पाठः भा० को० नास्ति ॥ २ ॰० एतशिहान्तर्गतः पाठः को० एव वर्षते ॥ रे 'श्रुणु' निशमय। तथाहि—या कां०॥ ৪.५० ० एतदन्तर्गतः पाटः मा० कां० नावि ॥

3775

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयः पाराध्विकाः प्रज्ञताः । तद्यथा—दुष्टः पारा-ध्विकः, प्रमत्तः पाराध्विकः, 'अन्योन्यं' परस्परं मुख-पायुपयोगतः प्रतिसेवनां कुर्वाणः पाराध्विक इति सूत्रसमासार्थः ॥ अथ विस्तरार्थं भाष्यकृद् विमणिपुराह्—

अंचु गति-प्यणम्मि य, पारं पुणऽणुत्तरं ग्रुघा विति । सोधीय पारमंचइ, ण यावि तदप्तियं होति ॥ ४९७१ ॥

त्रिधाय पारमचइ, ण याच तद्पूतिय हाति ॥ १८९१ ॥
"अख्रु गति-पूजनयोः" इति यचनाद् अद्धुर्धातुर्गतो पूजने चात्र गृह्यते । तत्र गत्यथों
यथा—पारं-तीरं गच्छित येन पायि वित्तेन तत् पाराध्विकम्। अथ पारं किमुच्यते !
इत्याह—'पारं पुनः' संसारसमुद्रस्य तीरमृतम् 'अनुत्तरं' निर्वाणं 'युत्राः' तीर्थकृदादयो द्रुवते,
अनेनासेवितेन साधुर्गोद्यं गच्छतीति भावः । तद् यस्यापद्यते सोऽप्युगचारात् पाराध्विकः
10 उच्यते । यद्वा शोधेः 'पारं' पर्यन्तमञ्चति यत् तत् पाराञ्चिकम् , अपित्रमं प्रायिधित्तिस्ययः ।
पूजार्थो यथा—'न चापि' नेव 'तत्' प्रायिधित्तपारगमनमपृज्ञितं किन्तु पूजितमेव, ततो येन
तपसा पारं प्रापितेन अञ्चयते—श्रीश्रमणसङ्घेन पूज्यते तत् पाराञ्चिकं पाराञ्चितं वाऽिमधीयते ।
तद्योगात् साधुरपि पाराञ्चिकः ॥ १९०१ ॥ अथ तमेव मेदतः प्रकृपयति—

आसायण पहिसेवी, दुविही पारंचिती समासेणं।

15 एक्केक्सिम य भयणा, सचरित्ते चेव अचरित्ते ॥ ४९७२ ॥

पाराधिकः समासेन द्विविधः, तद्यथा—आज्ञातनापाराधिकः प्रतिसेविपाराधिकश्च । पुनरेकैकस्मिन् द्विविधा भजना कर्तव्या । कथम् १ इत्याह—द्वावप्येतौ सचारित्रिणी वा स्यातामचारित्रिणो वा ॥ १९७२ ॥ कथं पुनरेपा भजना १ इत्याह—

सन्त्रचरित्तं भस्पति, केणति पिडसेनितेण तु पदेणं।

<sup>20</sup> कत्थित चिहति देसी, परिणामऽवराहमासज ॥ ४९७३ ॥

केनचिद्पराधपदेन पाराश्चिकापित्योग्येन प्रतिसेचितेन सर्वमिष चारित्रं अद्यति, कुत्रापि पुनः चारित्रस्य देशोऽवितष्टते । कुतः ? इत्याह—'परिणामं' तीत्र-मन्दादिस्तपम् 'अपराधं च' उत्कृष्ट-मध्यम-जघन्यस्तपमासाद्य चारित्रं भवेद्वा न वा ॥ ४९७३ ॥ इदमेव मावयति—

तुछम्मि वि अवराधे, परिणामवराण होति णाण्तं।

कत्थति परिणामिम वि, तुछे अवराहणाणत्तं ॥ ४९७४ ॥

तुरुयेऽप्यपराघे 'परिणामवरोन' तीत्र-मन्दाद्यव्यवसायवैचित्र्यवसाय चारित्रपरिश्रंशादी नानात्वं मवति, कुत्रचित् पुनः परिणामे तुरुयेऽपि 'अपराघनानात्वं' प्रतिसेवनावैचित्र्यं भवति ॥ ४९७४ ॥ अथाग्रातनापाराञ्चिकं व्याचिरुयासुराह—

तित्यकर पत्रयण सुते, आयरिए गणहरे महिद्वीए। एते आसायंते, पच्छिते मग्गणा होइ ॥ ४९७५ ॥

तीर्थकरं प्रवचनं श्रुतमाचार्यान् गणधरान् महर्द्धिकांश्च, एतान् य आशातयति तस्य प्रायश्चिते वक्ष्यमाणरुक्षणा मार्गणा भवति ॥ १९७५ ॥

१ °त्रिणावचारित्रिणी वा मवेताम् ॥ ४९७२ ॥ का॰ ॥

02

10

तत्र तीर्थकरं यथाऽऽशातयति तथाऽभिषीयते—

पाहुडियं अणुमण्णति, जाणंती किं व संजती भोगे। श्रीतित्थं पि य द्वचित, अतिकक्लडदेसणा यावि॥ ४९७६॥

'प्रामृतिकां' सुरविरचितसमवसरण-महाप्रातिहार्यादिपूजारुक्षणामर्हन् यद् अनुमन्यते तल सुन्दरम् । ज्ञानत्रयप्रमाणेन च मवस्तरूपं जानन् विपाकदारुणान् मोगान् किमिति सुद्धेः १।६ मित्रनाषादेश्य स्त्रिया अपि यत् तीर्थसुच्यते तद् अतीवासमीचीनम् । 'अतिकर्फशा' अतीवदुरनुचरा तीर्थकरैः सर्वोपायकुश्छेरपि या देशना कृता साऽप्ययुक्ता ॥ १९७६ ॥

अण्णं व एवमादी, अवि पंडिमासु वि तिलोगमहिताणं। पंडिरूवमकुर्व्वतो, पावति पारंचियं ठाणं॥ ४९७७॥

अन्यमप्येवमादिकं तीर्थकृतामवर्णं यो भापंते, तथा 'अपी'त्यभ्युचये, 'त्रिलोकमिहतानां' 10 भगवतां याः प्रतिमास्तास्विप यद्यवर्णं भापते, यथा—'किमेतासां पापाणादिमयीनां माल्या-ऽल्ह्रारादिपूजा क्रियते ?' एवं हुवन्, 'प्रतिरूपं वा विनयं' वन्दन-स्तुति-स्तवादिकं तासाम-वज्ञानुच्या अकुर्वन् पाराश्चिकं स्थानं प्राप्तोति ॥४९७७॥ अथ प्रवचनं—सङ्घन्तस्याद्यातनामाह—

अकोस-तज्जणादिसु, संघमहिक्खिवति संघपडिणीतो ।

अण्णे वि अत्थि संघा, सियाल-णंतिक-ढंकाणं ॥ ४९७८ ॥

यः सङ्घात्यनीकः सः ० "अक्रोस-तज्जणाइसु" ति विभक्तिव्यत्ययाद् ⊳ आक्रोश-तर्जना-दिभिः सङ्घमधिक्षिपति । यथा—सन्त्यन्येऽपि शृगाल-नान्तिक-ढङ्कप्रमृतीनां सङ्घाः, यादशास्त्रे तादृशोऽयमपीति भावः, एप आक्रोश उच्यते । तर्जना तु—'हुं हुं ज्ञातं भवदीयं सङ्क्ष्यम्' इत्यादिका ॥ ४९७८ ॥ अथ श्रुताशातनागाह—

काया वया य ते चिय, ते चेव पमायमप्पमादा य । मोक्खाहिकारियाणं, जोतिसविज्ञास किं च पुणो ॥ ४९७९ ॥

दश्वेकालिकोत्तराध्ययनादौ यत् त एव पर् कायास्तान्येव च व्रतानि तावेव प्रमादा-ऽप्रमादौ भूयोभूय उपवर्ण्यन्ते तद् अतीवायुक्तम् । मोक्षाधिकारिणां च साधूनां ज्योतिपविद्यायु पुनः किं नाम कार्य येन श्रुते ताः प्रतिपाद्यन्ते ? ॥ ४९७९ ॥ स्थाऽऽचार्याशातनामाह—

इड्डि-रस-सातगुरुगा, परीवदेसुजया जहा मंखा । अत्तद्वपोसणस्या, पोसॅति दिया व अप्पाणं ॥ ४९८० ॥

आचार्याः स्वभावादेव ऋदि-रस-सातगुरुकाः, तथा महा इव परोपदेशोयताः, लोकाय-र्वनमसक्ता इति भावः, 'आत्मार्थपोपणरताः' स्रोदरभरणकचेतसः । इदमेव व्याचिः—दिजा इवाऽऽत्मानमभी पोषयन्ति ॥ ४९८० ॥ अथ गणधराशातनामाह—

> अब्भुजयं विहारं, देसिंति परेसि सयग्रदासीणा । उवजीवंति य रिद्धिं, निस्संगा मो ति य भणंति ॥ ४९८१ ॥

१ 'बते, अपि च 'जिलो' मा॰ ॥ २ प १- एतदन्तर्गतः माठः भा॰ वां नाति ॥ ३ धार्माः उपलक्षणत्वाद् मन्त्र-निमित्तादिभिश्च पुनः किं कां॰ ॥ ४॰ १६८ गणधरा गौतमादंयो 'अभ्युचतं विहारं' जिनकरुपपभृतिकं परेपामुपदिशन्ति स्वयं पुन-रुटासीनास्तं न प्रतिचन्ते, 'ऋद्धिं वा' अक्षीणमहानसिक-चारणादिकां छिव्यमुपजीवन्ति 'निस्सङ्गा वयम्' इति च भणन्ति ॥ ४९८१ ॥ अध महद्धिकपदं व्यास्यानयति—

गणघर एव महिही, महातवस्सी व वादिमादी वा।

तित्थगरपढमसिस्सा, आदिग्गहणेण गहिता वा ॥ ४९८२ ॥

इह गणघर एव सर्वेलिव्यसम्पन्नतया महर्द्धिक उच्यते, यद्वा महर्द्धिको महातपस्ती वा वादि-विद्या-सिद्ध्यमृतिको वा भण्यते, तस्य यद् अवर्णवादादिकरणं सा महर्द्धिकाद्यातना । गणघरास्तु तीर्थकरप्रथमशिष्या उच्यन्ते, आदिप्रहणेन वा ते गृहीता मन्तव्याः ॥ १९८२ ॥ अथैतेपामाञ्चातनायां प्रायश्चित्तमार्गणामाह—

पढम-वितिएसु चरिमं, सेसे एक्केक चडगुरू होंति । सच्चे आसादिंतो, पावति पारंचियं ठाणं ॥ ४९८३ ॥

शत्र ४ "तित्थैयर पवयण सुयं" इति (१९७५) गाथाक्रमप्रामाण्यात् ⊳ प्रथमः— तीर्थक्करो द्वितीयः—सङ्घलयोर्देशतः सर्वतो वाऽऽशातनायां पाराश्चिकम् । 'शेषेषु' श्रुतादिषु एकेकसिन् देशतः शाशात्यमाने चतुर्गुरुकाः प्रायश्चित्तं भवन्ति । अथ सर्वतस्तान्याशातयित 16 तत्तत्तेष्विप पाराञ्चिकं स्तानं प्रामोति ॥ १९८३ ॥

तित्थयरपदमसिस्सं, एकं पाऽऽसाद्यंतु पारंची । अत्यस्सेव जिणिंदो, पमवो सो जेण सुत्तस्स ॥ ४९८४ ॥

'तीर्थकरप्रथमशिष्यं' गणवरमेकमप्याशातयन् पाराञ्चिको सवति । कुतः ? इत्याह— 'जिनेन्द्रः' तीर्थकरः स केवल्सेवार्थस्य 'प्रमवः' प्रथमत उत्पत्तिहेतुः, सूत्रस्य पुनः स एव 20 गणधरो येन कारणेन 'प्रभवः' प्रथमतः प्रणेता, ततस्त्तमेकमप्याशातयतः पाराञ्चिकमुच्यते ॥ १९८१ ॥ उक्त आशातनापाराञ्चिकः । सम्प्रति प्रतिसेवनापाराञ्चिकमाह—

पिंडसेवणपारंची, तिविधो सो होइ आणुपुन्त्रीए। दुट्टे य पमत्ते या, णेयन्त्रे अण्णमण्णे य ॥ ४९८५ ॥

प्रतिसेवनापाराश्चिकः 'सः' इति पूर्वापन्यस्तः 'त्रिविधः' त्रिपकारः 'आनुपूर्व्या' सूत्रोक्त-25परिपाट्या सवति । तद्यथा—दुष्टः पाराश्चिकः, प्रमतः पाराश्चिकः, अन्योन्यं च कुर्वाणः पाराश्चिको ज्ञातव्यः ॥ १९८५ ॥ तत्र दुष्टं तावदाह—

दुनिघो य होह दुद्दो, कसायदुद्दो य विसयदुद्दो य । दुनिहो कसायदुद्दो, सपक्ख परपक्ख चडमंगो ॥ ४९८६ ॥

द्विषय मनति दुष्टः—कपायदुष्टश्च निषयदुष्टश्च । तत्र कपायदुष्टो द्विनिष्यः—खप20 सदुष्टः परपस्दुष्टश्च । अत्र चतुर्भन्नी, गाथायां पुंत्त्वं माक्तत्वात् । तद्यथा—खपक्षः खपक्षे
दुष्टः १ खपक्षः परपक्षे दुष्टः २ परपक्षः खपक्षे दुष्टः ३ परपक्षः परपक्षे दुष्टः १ ॥१९८६॥
६ °दयो जिनकच्पादिक्षपमभ्युद्यतं विहारं परेषा° कां०॥ २ ४ № एतन्मच्यगतः पाटः

तत्र प्रथमभक्तं विभावयिपुराह—

सासवणाले ग्रहणंतए य उद्धगच्छि सिहरिणी चेव। एसो सपक्खदुद्दो, परपक्खे होति णेगविधो ॥ ४९८७॥

"सासवणाले" ति सर्पपमर्जिका, "मुहणंतकं" मुखबिक्षका, उद्धकः-धूकरतस्येवाक्षिणी यस्य स उद्धकाक्षः, 'शिखरिणी' मर्जिता । एते चत्वारो दृष्टान्ताः । एप स्वपक्षकपायदुष्टो ६ मन्तन्यः । परपक्षकपायदुष्टः पुनरनेकविधो भवतीति निर्युक्तिगाथासमासार्थः ॥ ४९८७ ॥

**अथैनामेव** विवरीपुः सर्पपनालदृष्टान्तं तावदाह—

सासवणाले छंदण, गुरु सन्दं भुंजें एतरे कोवी। खामणमणुवसमंते, गणि ठवेत्तऽण्णहिं परिण्णा ॥ ४९८८ ॥ पुच्छंतमणक्खाए, सोचऽण्णतों गंतु कत्थ सें सरीरं। गुरु पुन्व कहितऽदीतण, पिडयरणं दंतभंजणता ॥ ४९८९ ॥

इह प्रथमं कथानकम्—एगेण साहुणा सासवभिज्ञया सुसंभिया छद्धा, तत्य से अतीव गेही। आयरियस्स य आलोइयं। पडिदंसिए निमंतिए य आयरिएणं सन्वा वि समुिहृष्टा। इतरो पदोसमावण्णो। आयरिएणं छिक्स्यं, 'मिच्छामि दुक्कं' कयं तहावि न उवसमइ, भणइ य—तुज्झ दंते मंजामि। गुरुणा चितियं—'मा असमाहिमरणेण मारिस्सइ' वि गणे 15 अन्नं गणहरं ठवेता अन्नं गणं गंतूण भत्तपचक्खाणं कयं। समाहीए कालगया। इयरो गवेसमाणो सज्झंतिए पुच्छइ—कत्य आयरिया?। तेहिं न अवखायं। सो अन्नतो सोधा तत्थ गंतुं पुच्छइ—कहिं आयरिया!। ते भणंति—समाहीए कालगया। पुणो पुच्छइ—किं सरीरगं परिदृवियं?। आयरिएहि य पुन्वं भणियं—मा तस्स पायस्स मम सरीर-परिद्वावणियाभूमिं कहेज्जाह, मा आगिह-विगिष्टं करेमाणो उद्धाहं काहिइ। तेहिं अकिहए 20 अन्नतो सोउं तस्थ गंतुं उविदृयाओ गोलोवलं किंग्डिजण दंते मंजंतो भणइ—एतेहिं तुमें सासवनालं खइयं। तं साहृहिं पडियरंतिहें दिहं॥

अथाक्षरगमनिका—सर्पपनारुविषयं 'छन्दनं' निमग्नणं गुरोः कृतम् । गुरुणा च सर्वे भुक्तम् । इतरस्य कोपः । गुरुणा क्षामणे कृतेऽपि स नोपशान्तः । ततोऽनुपशान्ते तिसन् 'गणिनम्' आचार्यं स्थापयित्वा अन्यस्मिन् गच्छे 'परिज्ञा' भक्तप्रत्याख्यानमङ्गीकृतम् । तत्य च 25 शिप्याधमस्य 'गुरवः कुत्र गताः ?' इति प्रच्छतोऽपि सिज्ञिलकसाधुभिनीख्यातम् । ततोऽन्यतः श्रुत्वा तत्र गत्वा 'कुत्र तेपां शरीरम् ?' इति प्रच्छा कृता । गुरुभिश्च पूर्वमेव तदीयो पृतान्तः कथित आसीत् । ''दायण'' चि अकारप्रश्चेपात् ततन्तेराचार्यशरीरपरिष्ठापनाम्भिनं दर्शिता । स चान्यतः श्रुत्वा गतो दन्तभञ्जनं कृतवान् । साधुभिश्च गुपिलसाने स्थितः प्रतिचरणं कृत-मिति ॥ ४९८८ ॥ ४९८९ ॥ अथ मुखानन्तकदृष्टान्तमाह—

मुहणंतगस्य गहणे, एमेव य गंतु णिसि गलग्गहणं । सम्मृढेणियरेण वि, गलए गहितो मता दो वि ॥ ४९९० ॥

१ 'पपः' पतहृष्टान्तोक्तः सप् का । २ °दाइत, प भा भा के के तारी ।।

£5

एकेन साहुना सुखानन्तकमतीयोज्नरं स्ट्यम्, तस च गुरुनिर्प्रहणं ऋतम्। तत्रापि 'एवमेव' पूर्वोग्यानकसदृशं वक्तव्यम् । नदरं तत् पुनर्भुसानन्तकं श्रत्यपेयतोऽपि न गृही-तम् । ततो गुरुगा सगण एव सक्तं प्रसाप्यादम् । निद्यायां च विरद्धं ख्ट्या 'मुसानन्तकं गृहासि' इति मणता गावतरं गले प्रहणं कृतम् । सन्मृदेन च 'इतरेणापि' गुरुणा स गलके 

अत्यंगए वि सिव्यप्ति, उलुगच्छी ! उक्सणामि ते अच्छी । पदमगमी नवरि इहं, उलुगच्छीउ चि होकेनि ॥ ४९९१ ॥

एकः साबुरनक्षतेऽपि सूर्वे गीव्यन् अपरेण साबुना परिहासेन मणितः—उद्धकाक ! किमेवमन्त्रक्तेऽपि सूर्ये सीव्यसि ? । स प्राह—एवं सणवन्तव द्वे अध्यक्षिणी उत्खनामि । 10 अत्रापि सर्वोऽपि प्रथमान्यानकगमो मन्तव्यः । नदर्मिह् स्त्रगणे प्रत्यान्यातमकस्य काळग-तस रनोहरणाद् अयोगर्यी कीलिकामाङ्ग्य 'मां उच्छक्त सं रणिस !' इति हुर्वाणी द्वै अप्य-खिणी उद्धृत्य चस देशक्रयति, 'वैरं मया निर्यामितम्' इति कृत्वा ॥ १९९२ ॥

जिखरिषीदयान्त्रमाइ-

निहरिणिरंमाऽञ्जोषण, छंदिप् सच्चाह्ते अ उग्गिरणा I यचपरिष्णा अण्यहि, ण गच्छती सो इहं णवरि ॥ ४९९२ ॥

एकेन साष्ट्रना टरकृष्टा शिव्हरिणी ब्ट्या । सा च गुक्णामाळीचित्रा, तया च गुरवः 'छन्दिताः' निमन्निताः । सा च तैः सर्वोऽप्यापीता । ततः स साहुः प्रदेषसुन्गतो सारणार्थे दण्डक्स् द्वीपेवान् । स गुक्तिः क्षामित्रोऽपि यदा नोपद्यान्यति तदा मक्तपरिज्ञा कृता । नदरमिद्द 'सः' आचार्योऽन्यसिन् गणे न गनः । बस्य च समाविना क्रास्त्रानस्य श्रदीरकं ध्यतेन पापासना दण्डकेन क्रिहितस् ॥ १९९२ ॥

यत एने दोपासतो छोमनीको न कर्तव्यः । तथा चाइ---

विव्यक्तमायपरिणतो, निव्ययस्ताणि पावह मयाई। मयगस्त इंतर्मजण, सममर्णं होऋणुनिष्णा ॥ ४९९३ ॥

तीत्राः—उत्कृश ये क्यायान्तेषु परिणतो जीवन्त्रीत्रतरकाणि स्यानि यासोति । युवा---<sup>23</sup> प्रथमहर्यान्त्रोक्तसाचार्यसः तीवहोमपरिणवसः दन्त्रमञ्जनमयन्, द्वितीयहर्यान्त्रोक्तयोस् शिष्या-उड्यायेयोन्दीवकाषपरिणतयोः समकार्छ मरणम्, तृतीयदृष्टान्त्रपसिद्धस र्धेदनदैकनम्, चतुर्थेदयन्तीकस दण्डकोदिरणम्। देदयाः चपत्रकपाबदुष्टा छिक्रपासः विकाः कर्तन्याः ॥ ४९९३ ॥ गतः प्रयन्ते महः । अय हितीयमङ्गमाह---

रायदवादिपरिणतो, अहवा वि हवेल रायवहको तु । सो लिंगतों पार्ची, जो ति च परिकडूती ते तु ॥ ४९९४ ॥

राजी राजामात्रस्य वा अगुरूस वा प्राञ्चतगृहस्त्रस्य वयाच परिणवः, अथवा राजवयक एव स भवेत् विहित्तरावन्त्र इत्यर्थः, एतमनेकविषः पर्पसृद्धुष्टः । एए सर्वेऽपि छिक्तगराविकः १ °वाणी सृतस्य हु मा• ॥

कर्तव्यः । 'योऽपि च' आचार्यादिकः 'तं' राजवषकं 'परिकर्पति' वर्जापयति सोऽपि लिजापाराधिको विधेयः ॥ ४९९४ ॥

भभ तृतीयमङ्ग उच्यते—परपक्षः स्वपक्षे द्वष्टः स कथं भवति ? उच्यते—पूर्वे गृह-वासे वसतो वादे पराजित आसीत्, स्कन्दकाचार्येण पालकवत्, वैरिको वा'स तस्याऽऽ-सीत्। स पुनः कीदको भवेत् ? इत्याह—-

सभी व असन्नी वा, जो दुहो होति तृ सपक्यमा। तस्स निसिद्धं लिंगं, अतिसेसी वा वि दिखाहि॥ ४९९५॥

स न संज्ञी वा असंज्ञी वा यः संपक्षे दुष्टो भवति तस्य लिक्षं निषिद्धम्, ग्रमज्या न दातन्येति भावः । अतिशयज्ञानी वा 'उपशान्तोऽयम्' इति मत्वा तस्यापि लिक्षं दसात् ॥ ४९९५ ॥ अथ चतुर्थभक्षः परपक्षः परपक्षे दुष्ट इति भाव्यते——

रनो जुनरनो ना, नधतो अहना नि इस्सरादीणं । सो उ सदेसि ण कप्पइ, कप्पति अण्णान्मि अण्णाओं ॥ ४९९६ ॥ बो राज्ञो ना युनराजस्य ना नधकः अथनाऽपि ईश्वरादीनां घातकः 'स तु' स पुनः सदेशे दीक्तिं न कल्पते, किन्तु कल्पतेऽन्यसान् देशेऽज्ञातो दीक्षितुम् ॥ ४९९६ ॥

> इस्थ पुण अधीकारो, पहिम्छुग-चितियमंगदुहेहिं। तेसि लिंगविवेगो, दुचरिमें वा लिंगदाणं तु ॥ ४९९०॥

अत्र पुनः प्रथम-द्वितीयभङ्गदुष्टेरिधकारः, 'सपक्षः सपद्में दुष्टः, सपक्षः परपेक्षे दुष्टः' इत्याद्यभङ्गद्वयविभिरिति भावः । एतेपां लिङ्गविवेकरूपं पाराधिकं दातव्यम् । अतिशयज्ञानी वा यदि जानाति 'न पुनरीहशं करिष्यति' इति ततः सम्यगावृत्तस्य लिङ्गविवेकं न करोति । ''दुचरिमे'' वि तृतीय-चतुर्थलक्षणो यो द्वो चरमभङ्गो तयोः 'वा' विकल्पेन लिङ्गदानं २० कर्तव्यम् । किमुक्तं भवति !—'परपक्षः स्वपक्षे दुष्टः, परपक्षः परपक्षे दुष्टः' इति भङ्गद्वये वर्षमाना यधुपशान्ता इति सम्यग् ज्ञायन्ते ततो लिङ्गदानं कर्तव्यम्, अथ नोपशान्तास्ततो न भवाज्यन्ते । प्रवाजिता अपि तानि स्थानानि परिहार्यन्ते; एप वाशव्यस्त्वितोऽर्थः ॥४९९०॥

अथ 'सर्पपनारोदिदृष्टान्तप्रसिद्धा दोगा मा भूवन्' इति हेतोराचारेंगी यया सामाचारी सापनीया तथा प्रतिपादयनाह—

# सच्चेहि वि घेत्तव्यं, गहणे य निमंतणे य जो तु विही ।

१ च 'तं' राजवधकं परिकर्पति सोऽपि भा॰ कां॰ ॥ २ 'लंगी वा' आवेकः 'सर्लर्धी या' अआवकः यः स्व॰ कां॰ ॥ ३ 'अत्र पुनः' प्रस्तुते पाराञ्चिकसूत्रे प्रधमः कां॰ ॥ ४ तार्टा॰ मो॰ दे॰ बिनाऽन्यत्र—स्ति 'परपक्षः स्वपक्षे दुष्टः, परपक्षः परपक्षे दुष्टः' इति इतीय-चतुर्धा यो हो चरमा भक्षे तयोर्घशुः कां॰ । सि हतीय-चतुर्धालक्षणी यो हो चरममही तयोषशुः भा॰ ॥ ५ तार्टी॰ मो॰ दे॰ विनाऽन्यत्र— कादिए हान्तोका दोपा कां॰ । 'लाद्यो होपा मा॰ ॥ ६ तार्टी० मो॰ दे॰ विनाऽन्यत्र— व यादशी सामाचारी स्वापनीया नादशी यहकाम आह—सब्तेहि को॰ । 'ण इयं सामाचारी स्वापनीया—सब्तेहि मा॰ ॥

20.

भुंजंती जतणाए, अजतण दीसा इमे होति ॥ ४९९८ ॥

सर्वेरिप साधुमिराचार्यप्रायोग्यं सत्त्वमात्रकेषु प्रहीतच्यम् । तथा प्रहणे च निमन्नणे च यो वक्ष्यमाणो त्रिषिः स सर्वोऽपि कर्त्तच्यः । एवं यतनया खर्यो भुज्ञते । अयतनया तु भुज्ञा- चानाम् 'हमे' वक्ष्यमाणा दोषा मवन्ति ॥ ४९९८ ॥ एनामेव निर्मुक्तिगाथां मावयति—

सन्वेहि वि गहियम्मी, थोवं थोवं तु के वि इंच्छंति । सन्वेसिं ण वि शुंजति, गहितं पि वितिज्ञ आदेसो ॥ ४९९९ ॥

संवैरिष आचार्यपायोग्ये गृहीते केचिदाचार्या इदिषच्छिन्ति, यथा—तत एकैकस्य हस्तात् स्तोकं स्तोकं गृहीत्वा गुरुणा मोक्तव्यम्; एप प्रथम आदेशः। अपरे ह्वते—एकेनैव गुरु-योग्यं ब्रहीतव्यम्, अयान्यरिष गृहीतं ततस्त्रहृहीतमिष तेषां सर्वेषां हस्तात् स्तोकं स्तोकं न 10मोक्तव्यम्, किन्तु तैनिमित्रितेन वक्तव्यम्—पर्यासन्, इत उन्हें न गच्छिति; एप हितीय आदेशः॥ १९९९॥ अमुमेव व्याचिष्टे—

> गुरुवित्तमं नो हिययाशृक्लो, सो गिण्हती णिस्समणिस्सतो या । तस्सेय सो गिण्हति णेयरेसिं, अलब्यमगणिस्म व थोव थोवं ॥ ५००० ॥

यो गुरुमिक्तमान् यश्च गुरुणां 'हृदयानुहुन्छः' छन्द्रोनुवर्षी स गुरुपायोग्यं निश्रागृहेम्यो-16 ऽनिश्रागृहेम्यो वा गृहाति, तस्येव च सम्बन्धि 'सः' आचार्या मक्त-पानं गृहाति, न 'इतरे-पान्' अपरसाधूनान् । अथेकः पर्याप्तं न रुमते नतोऽक्रम्यमाने न्तोकं न्तोकं सर्वेपामपि गृहाति ॥ ५००० ॥ एप श्रहणविविक्कः । सम्प्रति निमन्नणे विधिमाह—

सित रुंमिम वि गिण्हति, ह्यरेसि जाणिऊण निर्व्यं । ग्रंचित य सावसेसं, जाणित उचयारमणियं च ॥ ५००१ ॥

20 'सित' विद्यमानेऽपि प्राचुर्येण लामे यदि इतरे साधवी निमन्नयमाणा गारं निर्वन्तं कुर्वते ततः ज्ञात्वा तेपामपि गृहाति । तच तदीयं मुझानः सावरोपं मुझति, मा सर्वसिन् मुक्ते प्रदेषं स गच्छेत् । उपचारमणितं च जानाति, 'अयमुपचारेण, अयं पुनः सङ्घावेन निमन्नयते' इत्येवं विद्शिहेहरपटश्चयतीत्यर्थः ॥ ५००१ ॥

गुरुणो(णं) भ्रतुच्यरियं, वालादसतीय मंडलिं जाति । चं पुण सेसगगहितं, गिलाणमादीण तं दिति ॥ ५००२ ॥

गुरूणां यद् मुक्तोद्वरितं तद् वाटादीनां दीयते । तेपाममात्रे 'मण्डलीं याति' मण्डली-मतिमहे क्षिप्यते । यत् पुनः शेषैः—गुरुमक्तिमद्यतिरिक्तः साद्विमिमीत्रके गृहीतं तद् ग्लाना-दीनीं मयच्छन्ति ॥ ५००२ ॥

सेसाणं संसई, न छुन्पती मंडलीपडिग्गहए । पत्तेग गहित छुन्पति, ओमासण्हंम मोत्तृणं ॥ ५००३ ॥

'श्रेमाणां' गुरुव्यतिरिक्तानां संसृष्टं मण्डलीयतिष्रहे न श्रिप्यते । यतु ग्लानादीनामयीय र स्तोकं स्रि: 'नापि' नैय मुद्दे, किन्तु डा॰ ॥ २ °य हितीयमादेशं व्या° डा॰ ॥ २ °नां मण्डलीस्यविरा: प्रय° डां॰ ॥ 'प्रत्येकं' प्रथक् पृथग् मात्रकेषु गृहीतं तत् तेषामुद्धरितं मण्डल्यां प्रक्षिप्यते, परमवमापितलामं मुक्तवा, स ने प्रक्षिप्यत इति भावः ॥ ५००३॥

पाहुणगद्वा व तर्ग, धरेतुमतिवाहुडा विगिचंति । इह गहण-भ्रंजणविही, अविधीए हमे भवे दोसा ॥ ५००४ ॥

प्राघुणकार्थं वा 'तकं' ग्लानार्थमानीतं प्रायोग्यं 'धृत्वा' स्थापयित्वा यदि 'अतिवाहडाः' ठ अतीवध्राताः प्राघुणकाश्च नायाताः तदा 'विवेचयन्ति' परित्यजन्ति । एवमिह प्रहण-मोजन- विधिमवति । यद्येनं विधि न कुर्वन्ति ततस्तस्मिन् अविधो इमे दोपा मवेयुः ॥ ५००४ ॥

तिव्वकसायपरिणतो, तिव्वतरागाइँ पावइ भयाई। मयगस्स दंतभंजण, सममरणं ढोक्कणुग्गिरणा ॥ ५००५॥

न्याल्यातार्था (गा० ४९९३) ॥ ५००५ ॥ उक्तः कपायदुष्टः । अथ विषयदुष्टमाह— 10 संजति कप्पद्वीए, सिज्जायरि अण्णउत्थिणीए य ।

एसो उ विसयदुद्दो, सपक्ख परपक्ख चडभंगो ॥ ५००६ ॥

इहापि खपक्ष-परपक्षपदाभ्यां चतुर्भिङ्गी, तद्यथा—खपक्षः खपँक्षे दुष्टः १ खपक्षः परपक्षे दुष्टः २ परपक्षः खपक्षे दुष्टः ३ परपक्षः परपक्षे दुष्टः ४ । तत्र 'कल्पिकायां' तरुण्यां संयत्यां 'संयतः' अध्युपपन्न इति प्रथमो भङ्गः । संयत एव श्रम्यातरभूणिकायामन्यतीर्थिक्यां 15 वाऽध्युपपन्न इति द्वितीयः । गृहस्थः संयतीकल्पिकायामध्युपपन्न इति तृतीयः । गृहस्थो गृहस्थायामिति चतुर्थः । एप विषयदुष्टश्चतुर्विधो मन्तव्यः ॥ ५००६ ॥

ॳ अथैतेपु प्रायश्चित्तमाह— ⊳

पढमे भंगे चरिमं, अणुवरए वा वि वितियमंगिम । सेसेण ण इह पगतं, वा चरिमे लिंगदाणं तु ॥ ५००७ ॥

20

प्रथमे भक्ते 'चरमं' पाराश्चिकम् 'अनुपरतस्य' अनिवृत्तस्य । द्वितीयेऽपि मक्ते पाराश्चिकम् । 'शेपेण तु' तृतीय-चरमभक्तद्वयेन नात्र प्रकृतम्, अत्र पाराश्चिकस्य प्रस्तुतत्वात् तस्य च परप-क्षेऽघटमानत्वात् । अथवा "वा चिरमे लिंगदाणं तु" ति 'वा' विकल्पेन—मजनया चरम-मक्तद्वये लिक्तदानं कर्तव्यम्, यद्युपशान्तस्तदाऽन्यस्मिन् स्थाने लिक्तं दातव्यम् अन्यथा तु नेति भावः ॥ ५००७ ॥ अथ प्रथमभक्ते दोपं दर्शयन्नाह—

िलंगेण लिंगिणीए, संपत्तिं जह णियच्छती पानो । सन्नजिणाणऽज्ञातो, संघो आसातिओ तेणं ॥ ५००८ ॥

'लिङ्गेन' रजोहरणादिना युक्तः 'लिङ्गिन्याः' संयत्याः सम्पत्तिं यदि अधमतया कथमपि कश्चित् पापः 'नियच्छति' प्रामोति तर्हि तेन पापेन सर्वजिनानाम् 'आर्याः' संयत्यः सङ्घश्च भगवानाशातितो मन्तव्यः ॥ ५००८ ॥

१ न मण्डल्यां प्रक्षिप्यते किन्तु ग्लानादीनामेव दीयत इति कां०॥ २ विविचंति मा०॥ ३ इइ ग° मा० कां० विना॥ ४ °पक्षे विषयाभिलापमङ्गीकृत्य दुष्टः कां०॥ ५ ⁴ ॎ एतदन्तः गतमवतरणं कां० एव वर्तते॥

पानाणं पात्रवरो, दिहिड्न्मासे नि सो ण नहति हु । जो जिणपुंगवसुदं, निमऊण वमेव घरिसेवि ॥ ५००९ ॥

पापानां सर्वेपामपि स पापतरः, अत एव हृष्टे:-छोचनस्याभ्यासेऽपि-समीपेऽपि कर्तुं सः 'न वर्तते' न करुपते यः 'जिनपुज्ञवसुदां' अमणीं नत्वा नामेव धर्पयति ॥ ५००९ ॥

संसारमणवयग्गं, जाति-जरा-मरण-वेद्गापडरं।

पावमलपडलक्सा, भनंति मुद्दाघरिसणेणं ॥ ५०१० ॥

संसारम् 'अनवद्यम्' अपर्यन्तं जाति-जरा-गरण-चेदनायसुरं पापमलपटलच्छना मुद्राघर्ष-णेन परिश्रमन्ति ॥ ५०१० ॥ ततः

जरशुप्पजाति दोसी, कीरति पारंचितो स तम्हा तु । सो पुण सेवीमसेवी, गीतमगीतो व एमेव ॥ ५०११ ॥

यत्र क्षेत्रे यस संयतीघर्षणादिको दोष उत्पद्यते उत्पत्सते वा स तसात् क्षेत्रात् पाराश्चिकः कियते । स पुनः सेवी वा स्यादसेवी वा, तेन तत् कार्यं कृतं वा भवेदकृतं चेति भावः; प्रमेव गीतार्थो वा मवेदगीतार्थो वा, स सर्वे। पाराध्विकः कर्तत्र्यः ॥ ५०११ ॥

कथम् १ इत्याह—

उवस्तय कुछे निवेसण, वाडग साहि गाम देस रखे वा । 15 कुल गण संवे निजृहणाएँ पारंचितो होति ॥ ५०१२ ॥

यस यसिनुपाश्रये दोप उत्पन्न उत्पत्स्यते वा स तत उपाश्रयात् पाराधिकः क्रियते । एवं यसिन् गृहस्त्रकुले दोप उत्पन्नः, तथा निवेशनम्-एकनिर्गम-प्रवेशद्वारो द्वयोशीमयोर-पान्तराले द्यादिगृहाणां सित्रवेद्यः, प्वंविधस्तस्य एव त्रामान्तर्गतः पाटकः, साही-शास्ता-२०रूपेण श्रेणिकमेण स्थिता त्रामगृहाणामेकतः परिपाटिः, त्रामः-प्रतीतः, देद्यः-जनपदः, राज्यं नाम-यावत्यु देशेषु एकम्पतेराज्ञा ताबहेशपमाणम् । एतेषु यत्र यस्य दोष उत्पन्न उत्पत्स्यते वा स ततः पाराश्चिकः कियते । तथा कुलेन यो निर्यूदः—बाह्यः कृतः स कुरुपाराधिकः । गणाद् वाद्यः कृतो गणपाराधिकः । सञ्चाद् यस्य निर्यृहणा कृता स सङ्घपाराञ्चिकः ॥ ५०१२ ॥ किमर्थम्याश्रयादिपाराञ्चिकः क्रियते ? इत्याह्—

उयसंतो वि सपाणो, वारिजति तेसु तेसु ठाणेसु । 25

हंदि हु पुणो वि दोसं, तहाणासेवणा कुणति ॥ ५०१३ ॥ 'रपशान्तोऽपि' स्विकितिनीप्रतिसेचनात् प्रतिनियुचोऽपि सन् 'तेषु तेषु स्थानेषु' प्रति-श्रय-कुल-निवेशनादिषु विहरन् वार्यते । कुतः ! इत्याह—'हन्दिं' इति कारणोपप्रदर्शने, 'हु'रिति निश्चये, पुनरप्यसी तस्य स्थानस्थासेवनात् तमेव दोषं करोति ॥ ५०१३ ॥

30 इदमेवे स्पष्टतरमाह—

जेस निहरंति तातो, वारिखति तेस तेस ठाणेसु । पढमगर्भंगे एवं, संसेसु वि ताहँ ठाणाई ॥ ५०१४ ॥

१ ततः क्षे° मा॰ कां॰॥ २ °च स्फुडतर° मा॰ कां॰॥

'येषु' प्रामादिषु 'ताः' संयत्यो विहरन्ति तेषु तेषु स्थानेषु स विहरन् वार्यते, ततः पाराश्चिकः कियत इत्यर्थः । एवं 'प्रथमभन्ने' ० 'स्वपक्षः स्वपक्षे दुष्टः' इतिरुक्षणे ▷ विधि- रुक्तः । 'शेषेण्विप' द्वितीयादिषु भन्नेषु तानि स्थानानि वर्जनीयानि । किमुक्तं भवति ?— द्वितीयभन्ने यस्थामगार्थामध्युपपन्नस्तदीये कुल-निवेशनादौ प्रविशन् वारणीयः, तृतीय-चतुर्थ- भन्नयोः ० 'परपक्षः स्वपक्षे परपक्षे वा दुष्टः' इतिरुक्षणयोः ▷ उपशान्तस्यापि तेषु स्थानेषु 5 लिन्नं न दातन्यम् ॥ ५०१४ ॥

एत्थं पुण अहिगारो, पढमगभंगेण दुविह दुहे वी । उचारियसरिसाई, सेसाई विकोनणहाए ॥ ५०१५ ॥

अत्र पुनः 'द्विविधेऽपि' कपायतो विषयतश्च दुष्टे प्रैथमभङ्गेनाधिकारः । 'शेपाणि पुनः' द्वितीयभङ्गादीनि पदानि उच्चारितसहशानि विनेयमतिविकोपनार्थमभिहितानि ॥ ५०१५ ॥ 10 गतो दुष्टः पाराश्चिकः । सम्प्रति प्रमत्तपाराश्चिकमाह—

कसाए विकहा विगडे, इंदिय निहा पमाद पंचविधो । अहिगारो सुत्तम्मि, तहिगं च इमे उदाहरणा ॥ ५०१६ ॥

'कपायाः' कोधादयः, 'विकथा' स्नीकथादिका, 'विकटं' मद्यम्, 'इन्द्रियाणि' श्रोत्रा-दीनि, 'निद्रा' वक्ष्यमाणा, एप पञ्चविधः प्रमादो भवति । अयं च निर्शाधपीठिकायां 15 यथा सविस्तरं सप्रायश्चित्तोऽपि भावितस्तथेवात्रापि मन्तव्यः । नवरमिह स्वपनं सुप्तं—निद्रा इत्यर्थः, तयाऽधिकारः । सा च पञ्चविधा—निद्रा १ निद्रानिद्रा २ प्रचला ३ प्रचलापचला ४ स्त्यानिर्द्धश्चेति ५ । तत्र—

> सुहपिडवोहो निद्दा, दुहपिडवोहो य निद्दनिद्दां य । पयला होइ ठियस्सा, पयलापयला उ चंकर्मतो ॥

20

25

स्त्यानिर्द्धस्तु—स्त्याना—प्रवलदर्शनावरणीयकर्मोदयात् कठिनीभूता ऋद्धिः—चैतन्यशक्ति-र्यस्यामवस्थायां सा स्त्यानिर्द्धः, यथा घृते उदके वा स्त्याने न किञ्चिद्धपलम्यते एवं चैतन्य-ऋद्यामि स्त्यानायां न किञ्चिद्धपलम्यत इति भावः । अत्र पाराञ्चिकस्य प्रस्तुतत्वात् स्त्यान-र्द्धिनिद्रयाऽधिकारः । तस्यां चामून्युदाहरणानि ॥ ५०१६॥

पोग्गरू मोयग फरुसग, दंते वडसालभंजणे सुत्ते । एतेहिं पुणो तस्सा, विविचणा होति जतणाए ॥ ५०१७ ॥

'पुद्गरुं' पिशितम्, 'मोदकः' लड्डुकः, 'फरुसकः' कुम्भकारः, 'दन्ताः' प्रतीताः, वटशा-स्नामक्षतम् । एतानि पञ्चोदाहरणानि 'युते' स्त्यानर्द्धिनिद्रायां भवन्ति । 'एतैः' एतदृष्टान्तोक्ते-श्चिष्ठैः स्त्यानर्द्धि परिज्ञाय 'तस्य' स्त्यानर्द्धिमतः साधोर्यतनया 'विवेचनं' परित्यागः कर्तव्यो भवति ॥ ५०१७ ॥ तत्र पुद्गलदृष्टान्तमाह—-

१-२ ⁴ ऐ एतदन्तर्गतः पाठः भा० कां० नास्ति ॥ ३ 'प्रथमभङ्गेन' पाराञ्चिकप्रायश्चित्त-विषयभृतेनाधि° कां० ॥ ४ °मतो ॥ इत्याद्यनिद्राचतुष्ट्यलक्षणम् । पञ्चमी भाव्यते— स्त्यानर्ज्ञिः-स्त्याना- कां० ॥ ५ °ल लड्डुग फरु° ताभा० ॥ नु• १६९

पिसियासि पुन्व महिसं, विगिष्यं दिस्स तत्थ निसि गंतुं। अण्णं हंतुं खायति, उवस्सयं सेसगं णेति ॥ ५०१८ ॥

एगिम गामे एगो कोहंनी पक्षाणि य तिल्याणि य तिम्मणेसु अ अणेगसो मंसप्पगारे भक्षेइ । सो अ तहाक्ष्मणं थेराणं अंतिए धम्मं सोडं पद्यहओ गामाइसु विहरह । तेण य कण्गत्य गामे मिहसो विगिचमाणो दिहो । तस्स मंसे अभिलासो जातो । सो तेण अमिछा-सेण अद्योच्छिन्नेणेन भिक्षं हिंडिचा - अंधोच्छिन्नेणेन सुचो, एनं > अन्नोच्छिन्नेण वियार-स्मिं गतो । चरिमा सुचपोरिसी कया, आवस्सयं काउं पातोसिया पोरिसी विहिता । तदिमि-लासी चेन सुचो, सुचस्सेन थीणदी जाया । सो टिहुओ, अणामोगणिन्नचिएणं करणेणं गतो मिहसमंडलं, अन्नं मिहसं हंतुं भिष्तचा ससं आगंतुं उनस्सयस्स उनीरं ठिनतं । 10पच्से गुक्रणं आलोणइ—एरिसो सुनिणो दिहो । साह् हिं दिसानलोकं करेतिहिं दिष्टं कृणिमं, जाणियं जहा—एस थीणदी । ताहे लिंगपारंचियं पच्छितं से दिन्नं ॥

अथ गाथाक्षरार्थः—पिशिताशी कश्चित् 'पूर्वं' गृहवासे आसीत् । स च महिपं विकर्तितं हृष्ट्वा सङ्गाततद्भक्षणामिलापः 'तत्र' महिपमण्डले 'निशि' रात्री गत्रा अन्यं महिपं हत्वा खादति । 'शेपम्' उद्घरितमुपाश्रये नयति ॥ ५०१८ ॥ लङ्क्ष्यहृष्टान्तमाह—

<sup>15</sup> मीयगभत्तमलर्द्धं, भंतु कवाडे घरस्स निर्से खाति । भाणं च भरेऊणं, आगतों आवासए विगडे ॥ ५०१९ ॥

एकः साधुर्मिक्षां हिण्डमानो मोदकमकं पर्यति । तच सुचिरमवलोकित्तमवमापितं च, परं न रूक्षम् । ततस्त्रदरुक्ष्वा तद्ध्यवसायपरिणत एव प्रमुप्तः, रात्रे। तत्र गत्वा गृहस्य कपाटी मंक्त्वा मोदकान् मक्षयति, शेपेमोदकेमां न मृत्या समागतः । प्रामातिके आवश्यके 20 विकटयति—ईद्याः सभो मया दृष्ट इति । ततः प्रमाते मोदकमृतं भाजनं दृष्ट्या ज्ञातम्, यथा— स्त्यानिर्दिरिति । तस्यापि लिङ्गपारिश्चकं दत्तम् । शेपं पुद्गलाख्यानकवद् वक्तव्यम् ॥ ५०१९ ॥ अथ फरुस्कदृष्टान्तमाह—

अवरो फरुसग मुंडो, मिट्टयपिंड च छिदिउं सीसे। एगंते अवयन्त्रह, पासुत्ताणं विगडणा य ॥ ५०२०॥

25 'अपरः' कश्चित् 'फरुसकः' कुम्मकारः कापि गच्छे मुण्डो जातः, प्रविज्ञत इत्यर्थः । तस्य रात्रो प्रमुसस्य स्त्यानर्द्धिरुदीणां । स च पूर्वं मृत्तिकाच्छेदाभ्यासी ततो मृत्तिकापिण्डानिव समीपप्रमुसानां साध्नां शिरांसि च्छेतुमारच्यः । तानि च शिरांसि कडेवराणि चंकान्ते अपो- ज्झति । शेपाः साधवोऽपस्रताः । स च मृत्रोऽपि प्रमुसः । ततः प्रमाते 'ईह्द्यः स्त्रमो मया हृद्यः' इति विकटना कृता । प्रमाते च साधृनां शिरांसि कडेवराणि च प्रथामृतानि हृद्वा व्याचान्त्रस्त्रम् , यथा—स्त्यानर्द्धिरिति । लिक्रपाराध्विकं दत्तम् ॥ ५०२०॥ अथ दन्तहृष्टान्तमाह— अवरो वि धाहिओ मत्तृहित्यणा पुरक्रवाहें मंतृणं ।

तस्मुक्तिणातु दंते, यसही वाहिं विगडणा य ॥ ५०२१ ॥

१ ॰ एतदन्तर्गतः पाठः सा० एव वर्शते ॥

अपरः कोऽपि साधुर्गृहस्थभावे 'मत्तहिस्तिना' ग्रुण्डामुिस्सिप्य धावता धादितः, पलाय-मानो महता कष्टेन छुट्टितः । एष चूर्ण्यभिप्रायः। निशीथचूर्णिकृता तु—''एगो साह्र गोयरिनग्गतो हिस्थणा पिक्सितो" इति लिखितम्। ४ एवमुभयथाऽपि तं हिस्तिकृतं पराभवं स्मृत्वा अ स साधुः तस्थोपिर प्रद्वेपमापन्नः प्रमुप्तः। उदीर्णस्त्यानिईश्चोत्थाय पुरकपाटौ भंत्तवा हिस्तिशालां गत्वा तस्य हिस्तिनो व्यापादनं कृत्वा दन्तानुत्स्तन्य वसतेर्विहः स्थापियत्वा भूयोऽपि व प्रमुप्तः। प्रभाते च 'विकटना' स्वप्तमालोचयित । साधुभिश्च दिगवलोकनं कुर्वाणैर्गजदन्तौ वीक्षितौ। ततः 'स्त्यानिईमान् असौ' इति ज्ञात्वा लिक्सपाराश्चिकः कृतः॥ ५०२१॥

वटशालाभञ्जनदृष्टान्तमाह—

उन्भामग वडसालेण घड्डितो केइ पुन्व वणहत्थी । वडसालभंजणाऽऽणण, उस्सग्गाऽऽलोयणा गोसे ॥ ५०२२ ॥

वडसालभंजणाऽऽणण, उस्सग्गाऽऽलोयणा गोसे ॥ ५०२२ ॥
एकः साधुः 'उद्धामकः' भिक्षाचर्या गतः । तत्र ग्रामद्वयस्यापान्तराले वटवृक्षो महान्
विद्यते । स च साधुर्गाढतरमुण्णाभिहतो भरितभाजनस्तृषित-बुमुक्षित ईर्योपयुक्तो वेगेनाऽऽगच्छन् ५ "वंडसालेण" ति लिङ्गन्यत्ययाद् ▶ वटपादपस्य शालया शिरिस घष्टितः सुष्ठुतरं
परितापितः । ततो वटस्योपरि प्रद्वेषमुपगतः तद्घ्यवसायपरिणतश्च प्रसुप्तः । उदीर्णस्त्यानर्द्धिश्चोत्थाय तत्र गत्वा वटपादपं भंक्त्वा उन्मूल्य तदीयां शालामानीयोपाश्रयोपरि स्थापितवान् । 15
'उत्सर्गे च' आवश्यककायोत्सर्गत्रिके कृते 'गोसे च' प्रभाते तथेव गुरूणामालोचयति ।
ततो दिगवलोके कृते तथेव ज्ञातम् , लिङ्गपाराश्चिकः कृतश्च ।

केचिदाचार्था द्युवते—स पूर्वभवे वनहस्ती वभूव, ततो मनुजभवमागतस्य प्रव्रजितस्यो-दीर्णस्त्यानद्धेः पूर्वभवाभ्यासाद् वटशालामञ्जनमभवत् । शेषं प्राग्वत् ॥ ५०२२ ॥

कथं पुनरसौ परित्यजनीयः ! इत्याह---

20

केसवअद्भवलं पण्णवेति मुच लिंग णित्थ तुह चरणं । णेन्छस्स हरह संघो, ण वि एको मा पदोसं तु ॥ ५०२३ ॥

केशवः—वाद्धदेवस्तस्य वलादर्धवलं स्त्यानिद्धमतो भवतीति तीर्थक्रदादयः प्रज्ञापयन्ति । एतम प्रथमसंहननिनमङ्गीकृत्योक्तम्, इदानीं पुनः सामान्यलोकवलाद् द्विगुणं त्रिगुणं चतुर्गुणं वा वलं भवतीति मन्तन्यम् । यत एवमतः स प्रज्ञापनीयः—सौम्य ! मुख्च लिङ्गम्, नास्ति 25 तव 'चरणं' चारित्रम् । यद्येवं गुरुणा सानुनयं भणितो मुख्चति ततः शोभनम् । अथ न मुख्यति ततः सङ्घः समुदितो लिङ्गं तस्य मोक्तुमनिच्छतः सकाशाद् 'हरति' उद्दालयति, न पुन-रेकः । कुतः ! इत्याह—मा तस्यैकस्योपरि प्रद्वेषं गच्छेत्, प्रद्विष्टश्च व्यापादनमपि कुर्यात् ॥ ५०२३ ॥ लिङ्गापहारनियमार्थमिदमाह—

अवि केवलमुप्पाडे, न य लिंगं देति अणतिसेसी से।

30

१ "एगो गिहत्थते हित्यणा परिधाडितो । सो तं हित्यस्स वेरं संभरित । पास्रुतेस्र र्गतं गंतुं पुरकवाडे भंजिउं हित्य मारेता दंते उक्खणिता पिडस्सयस्स वाहिं ठवेति ।" इति चूर्णिपाठः ॥ २–३ ৺ ▷ एत्द्न्तर्गतः पाठः भा० कां० नास्ति ॥

.30

देसयत इंसणं वा, गिण्ह अणिच्छे पतायंति ॥ ५०२४ ॥

'श्रिपः' सम्मावने, स चैतत् सम्मावयति — यद्यपि तेनैव सवग्रहणेन केवलमुत्रादयति तथापि ''से'' 'तस्य' स्त्यानिहिं नतो लिक्षमनित्रिद्यो न ददाति । यः पुनरतिश्रयज्ञानी स जानाति — न स्य एतस्य स्त्यानिहिं निहोदयो सित्रप्यति; ततो लिक्षं ददाति, इतस्य न ध्ददाति । लिक्षापहारे पुनः कियमाणेऽयमुपदेशो दीयते — 'देशवतानि' स्यूलप्राणातिपात्रविरमणादीनि गृहाण, तानि चेत् प्रतिपत्तुं न समयेः ततः 'दर्शनं' सम्यक्तं गृहाग । अधेवम- प्यनुनीयमानो लिक्षं मोक्तुं नेच्छति तदा रात्रो तं ग्रुप्तं सुक्ता 'पल्यस्ते' देशान्तरं गच्छिन्त ॥ ५०२१ ॥ गतः प्रमचपाराश्चिकः । अधान्योन्यं कुर्वाणं तमेवाह —

करणं तु अण्णमण्णे, समणाण न कप्पते सुविहिताणं ।

10 ज पुण करेंति णाता, तेसि तु विविचणा मणिया ॥ ५०२५ ॥ तुश्रव्दस्य व्यवहितसम्बन्धतया 'अन्योन्यं' परस्यरं पुनर्यत् 'करणं' सुन्त-पायुप्रयोगेण सेवनं तत् श्रमणानां सुविहितानां कर्तुं न कर्यते । ये पुनः कुर्वन्ति ते यदि ज्ञातान्तदा तेयां

'विवेचना' परिष्ठापना मणिता ॥ ५०२५ ॥ इदमेव व्याचष्टे—

आसग-पोसगसेवी, केई प्ररिसा दुवेयगा होति । तेसि लिंगविवेगो, वितियपदं रायपव्यद्ते ॥ ५०२६ ॥

आसं-मुखं आसमेवास्यकम्, पोसकः-पायुः, आसक-पोमकाम्यां सेवितुं झीळमेषामि-त्यासक-पोसकसेवितः; केवित् 'पुरुषः' साधवः 'हितेदकाः' क्ली-पुरुषवेदयुक्ता मवन्ति, नपुंसकवेदिन इत्यर्थः; तेषां छिक्कविवेकः कर्तव्यः, ≪ छिक्कपाराख्यिकं दानव्यनित्यर्थः । अ-हितीयपदमत्र भवति—यो राजपत्रजिञ्जसासक-पोसकसेविनोऽपि छिक्कं नापहियते, परं 20यतनया स परित्यव्यते ॥ ५०२६ ॥ गतोऽन्योन्यं कुर्वाणः पाराख्यिकः । सन्त्रति यो दुष्टा-दियेतः पाराखिकः कियते तदेतद् दर्शयति—

विद्यो उवस्त्याई, कीरति पारंचितो न लिंगातो । अणुवरमं पुण कीरति, मेसा नियमा तु लिंगात्रो ॥ ५०२७ ॥

'द्वितीयः' त्रिपयदुष्ट उपाश्रयादेः पाराधिकः क्रियते, खेत्रत इत्ययेः, 'न लिक्कादृ' लिक्कपारा-१ विको न विकीयते । अय ततो दोपालोपरमते तदाऽनुपरमन् लिक्कतोऽपि पाराधिकः क्रियते । 'दोपाः' कपायदुष्ट-मनचा-ऽन्योन्यमेनाकारिणो नियमाद् लिक्कपाराधिकाः क्रियन्ते ॥ ५०२७॥ किमेत एव पाराधिकाः ! उताऽन्योऽप्यति ! अन्तीति त्रृपः । क्रीह्यः सः ! इति चेद्

> इंदिय-पमाददोसा, जो पुण अवराहमुत्तमं पत्ती । सञ्मावसमाउद्दो, जति य गुणा से इमे होति ॥ ५०२८ ॥

इन्द्रियंदोपात् मनाददोपाद्वा पाराधिकापतियोग्याद् यः पुनः साञ्चः 'उत्तमम्' उत्कृष्टमपरा-षपदं प्राप्तः स यदि 'सद्भावसमावृत्तः' 'निश्चयेन स्योऽहमेवं न करिप्यामि' इति व्यवसित-

१ -<। > एतदन्तर्गतः पाठः ऋं० एव वर्तते ॥ २ °य-प्रमाददोषाद् यः पुँ मा० ऋां० ॥

^ 15

स्तदा स तपःपाराश्चिकः कियते, यदि च "सें" तस्यमे गुणा भवन्ति ॥ ५०२८ ॥ के पुनस्ते ? इत्याह---

संघयण-विरिय-आगम-सुत्त-ऽत्थ-विहीए जो समग्गो तु। तवसी निग्गहजुत्ती, पवयणसारे अभिगतत्थी ॥ ५०२९ ॥

संहननं - वज्रऋपभनाराचम् , वीर्य- धृत्या वज्रकुट्यसमानता, आगमः - जधन्येन नवम- ठ पूर्वान्तर्गतमाचाराख्यं तृतीयं वस्तु उत्कर्षतो दशमपूर्वमसम्पूर्णम्, तच सूत्रतोऽर्थतश्च यदि परिजितं भवति, एतैः संहननादिभिर्विधिना च-तदुचितसमाचारेण यः 'समग्रः' सम्पूर्णः । 'तपस्ती नाम' सिंहनिकीडितादितपःकर्ममावितः । 'नित्रहयुक्तः' इन्द्रिय-कपायाणां निप्रह-समर्थः । 'प्रवचनसारेऽभिगतार्थः' परिणामितप्रवचनरहस्यार्थ इति ॥ ५०२९ ॥ किञ्च-

> तिलतुसतिभागमित्तो, वि जस्स असुभो ण विज्ञती भावो । निजुहणाइ अरिहो, सेसे निजुहणा नित्थ ॥ ५०३० ॥

यस गच्छान्त्रिर्यूढस्य तिरुतुपत्रिभागमात्रोऽपि 'निर्यूढोऽहम्' इत्यशुभो भावो न विद्यते स निर्यूहणायाः 'अर्हः' योग्यः । 'शेषस्य' एतद्भुणविकलस्य निर्यूहणा नास्ति, न कर्तव्ये-स्पर्थः ॥ ५०३० ॥ इदमेव न्याचछे-

> एयगुणसंपज्जतो, पावति पारंचियारिहं ठाणं। एयगुणविष्पमुके, तारिसगम्मी भवे मूलं ॥ ५०३१ ॥

पतै:-संहननादिभिर्गुणैः सम्प्रयुक्तः पाराश्चिकाई स्थानं पामोति । यः पुनरेतद्गुणविषमुक्तः 'ताहरो' पाराञ्चिकापत्तिप्राप्तेऽपि मूलमेव प्रायश्चित्तं भवति ॥ ५०३१ ॥ अथ पाराश्चिकमेव कालतो निरूपयति-

> आसायणा जहण्णे, छम्मासुक्रीस वारस तु मासे । वासं वारस वासे, पडिसेवऑं कारणे भतिओ ॥ ५०३२ ॥

आशातनापाराश्चिको जघन्येन पण्मासान् उत्कर्पतश्च द्वादश मासान् भवति, एतावन्तं कारुं गच्छान्त्रिर्यृढिखिष्ठतीत्यर्थः । प्रतिसेवनापाराश्चिको जघन्येन संवत्सरम् उत्कर्षतो द्वादश वर्षाणि निर्यूढ आस्ते । "पिडसेवओ कारणे भइओ" ति यः प्रतिषेवकपाराश्चिकैः सः 'कारणे' कुल-गणादिकार्ये 'भक्तः' विकल्पितः, यथोक्तकालादवीगपि गच्छं प्रविशतीति भावः॥ ५०३२॥ 25 अथ तस्यैव गणनिर्गमनविधिमाह-

> इत्तिरियं णिक्लेवं, काउं अण्णं गणं गमिताणं। दन्वादि सुमे विगडण, निरुवस्समाट्ट उस्सम्मो ॥ ५०३३ ॥

इह यः पाराश्चिकं प्रतिपद्यते स नियमादाचार्य एव भवति, तेन च स्वगणे पाराश्चिकं न प्रतिपत्तन्यम्, अन्यसिन् गणे गन्तन्यम्। तत इत्वरं गणनिक्षेपमात्मतुरुये शिष्ये कृत्वा ३० ततोऽन्यं गणं गत्वा 'द्रव्यादिषु' द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावेषु 'शुमेषु' प्रशस्तेषु 'विकटनाम्' आलो-

१°कः तथाविघापराघसेवनया पाराञ्चिकप्रायश्चित्तप्राप्तः सः 'कारणे' कुल-गण-सङ्घा-दिकार्ये कां ।।

30

चनां परगणाचार्यस्य प्रयच्छति । उमाविष च निरुपसर्गप्रत्ययं कायोत्सर्गे प्रकृरुतः ॥५०३२॥ अथ किं कारणं खगणे न प्रतिपद्यते ? उच्यते—

अञ्चय णिन्मयया, आणाभंगी अनंतणा सगणे । परगणें न होति एए, आणाथिरता मयं चेय ॥ ५०३४ ॥

इसाच्छ एव पाराञ्चिकप्रतिपत्ती अगीतार्थानामप्रत्ययो मवति—नृत्मकृत्यमनेन प्रतिसेवितं येन पाराञ्चिकः कृतः । ततन्तेषां निर्मयता भवति, न गुरुणां विभ्यतीत्यर्थः । अविभ्यत्या- ज्ञामक्षं कुर्वीरन् । अयञ्चणा च खगणे भवति, शिष्यानुरोधादिना खयमेव भक्त-पानानयनादीं नियम्रणा वक्ष्यमाणा न भवतीत्यर्थः । परगणे चेते दोपा न भवन्ति । अपि च—तत्र गच्छता मगवतामाज्ञानुपाछने 'स्विरता' स्वेर्य कृतं भवति, भयं चात्मनः सङ्घायते, ततः 10 परगणं गत्त्रा तत्र पाराञ्चिकं पतिपद्य निरपेक्षः सकोश्योजनात् क्षेत्राद् बहिर्वनिति ॥५०३॥। तस्य चेयं सामाचारी—

जिणकप्पियपिडस्त्री, चाहिं खेत्तस्य सो ठितो संतो । विद्वरति बारस वासे. एगागी झाणसंज्ञतो ॥ ५०३५ ॥

विद्दति बारस वासे, एगागी झाणसंजुत्तो ॥ ५०३५ ॥
'जिनकश्यिकमतिरूपी' 'अलेपकृतं भैशं महीतव्यम्, तृतीयस्यां पौरुप्यां पर्यटनीयम्'
16इत्यादिका यादशी जिनकश्यिकस्य चर्या तां कुर्वन् क्षेत्राद् बिहः स्थितः सन् 'सः' पाराश्चिकः एकाकी 'ध्यानसंयुक्तः' श्चतपरावर्तनंकचित्तो द्वादश वर्षाणि विद्दति ॥ ५०३५ ॥

यस चाऽऽचार्यस्य सकारो प्रतिपचते तेन यत् कर्तव्यं तदाह-

ओलोयणं गवेसण, आयरितो कुणति सन्त्रकालं पि । उप्पण्णं कारणम्मि, सन्त्रपयत्तेण कायन्त्रं ॥ ५०३६ ॥

20 आचार्यः पाराध्विकस्य 'सर्वेकालमंपि' यावन्तं कालं पायिश्वतं वहित तावन्तं सकलमि कालं यावत् मितिदेवसमवलोकनं करोति, तत्समीपं गत्वा त्तदर्शनं करोतित्यर्थः । तदनन्तरं 'गवेषणं' 'गतोऽत्यक्षमतया भवतां दिवसो रात्रिवां ?' इति प्रच्छां करोति । उत्यन्ने पुनः 'कारणे' ग्लानत्वलक्षणे सर्वेपयन्नेन भक्त-पानाहरणादिकं स्वयमाचार्येण तस्य कर्तव्यम् ॥ ५०३६ ॥

नो उ उनेहं इन्जा, आयरिओ केणई पमाएणं।

आरोवणा उ तस्सा, कायन्त्रा ग्रुन्त्रनिदिद्वा ॥ ५०३७ ॥

यः पुनराचार्यः 'केनापि प्रमादेन' जनन्याक्षेपादिना 'डपेक्षां कुरुते' तत्समीपं गत्वा तच्छ-रीरस्योदन्तं न वहति तस्याऽऽरोपणा 'पृत्रीनिर्दिष्टा' ग्छानद्वारामिहिता कर्तन्या, चत्वारो गुरुकान्त्रस्य प्रायश्चित्तमारोपयितन्यमिति मावः ॥ ५०३७ ॥

यदुक्तम् "डलने कारणे सर्वेषयनेन कर्तव्यम्" (गा० ५०३६) तद् भावयति— आहरति भत्त-पाणं, उत्वत्तणमाह्यं पि से कुणिति ।

सयमेव गणाहिवई, अह अगिलाणो सर्यं कुणित ॥ ५०३८ ॥ अथ स पाराचिको ग्छानोऽभवत् ततम्त्रस्य 'गणाधिपितः' आचार्यः स्वयमेव भक्तं पानं च 'आहरित' आनयित, उद्वर्तनम् आदिशब्दात् परावर्तनोर्द्धकरणोपवेद्यनादिकं तस्य स्वयं करोति । अथ जातः 'अग्लानः' नीरोगस्तत आर्चार्यं न किमपि कारयति किन्दु सर्वे स्वयमेव कुरुते ॥ ५०३८ ॥ अधुना यदुक्तम् "ओलोयणं गनेसण" (गा० ५०३६) ति तद्या-ख्यानार्थमाह---

उभयं पि दाऊण सपाडिपुच्छं, वोढुं सरीरस्स य वद्दमाणि । आसासइत्ताण तवोकिलंतं, तमेव खेतं समुवेति थेरा ॥ ५०३९ ॥

'स्थिवराः' आचार्याः शिष्याणां प्रतीच्छकानां च 'उभयमंपि' सूत्रमर्थं च, किंविशिष्टम् ? इत्याह—'सप्रतिप्रच्छं' प्रच्छा—प्रश्नस्तस्याः प्रतिवचनं प्रतिप्रच्छा तया सहितं सप्रतिप्रच्छम्, सूत्रविषयेऽर्थविषये च यद् येन पृष्टं तत्प्रतिवचनं दत्त्वा तत्सकाशसुपगम्य तदीयशरीरस्यं 'वहमाणि'' ति वर्त्तमाने काले भवा वार्त्तमानी-वार्त्तेत्यर्थस्तां वहन्ति, अल्पक्काम्यतां प्रच्छ-न्तीति भावः । सोऽपि चाऽऽचार्यमागतं 'मस्तकेन वन्दे' इति फेटावन्दनकेन वन्दते । शरी-10 रस्य चोदन्तमृद्वा यदि तपसा क्वाम्यति तत आधासयन्ति । आधास्य च 'तदेव क्षेत्रं' यत्र गच्छोऽवतिष्ठते तत् समुपगच्छन्ति स्यविराः ॥ ५०३९ ॥

अथ द्वाविप सूत्रार्थी दत्त्वा तत्र गन्तुं न शकोति ततः को विधिः ! इत्याह— असहू सुत्तं दातुं, दो वि अदाउं व गच्छति पए वि । संघाडओं से भर्त्त, पाणं चाऽऽणेति मग्गेणं ॥ ५०४० ॥

इहैकस्यापि कदाचिदेकवचनं कदाचिच बहुवचनं सर्वस्यापि वस्तुन एका-ऽनेकरूपताख्या-पनार्थमित्यदुष्टम् । असहिष्णुराचार्यः सूत्रं दत्त्वा गच्छति । अथ तथापि न शकोति ततः द्वाविष' सूत्रा-ऽथीवदत्त्वा 'प्रगे' प्रभात एव गच्छति । तस्य च तत्र गतस्य एकः सङ्घाटको भक्तं पानकं च 'मार्गेण' पृष्ठत आनयति ॥ ५०४० ॥

कदाचित्र गच्छेदपि तत्रैतानि कारणानि-

गेलण्णेण व पुट्टो, अभिणवसुको ततो व रोगातो । कालिम दुन्वले वा, कज्जे अण्णे व वाघातो ॥ ५०४१ ॥

स आचार्यो ग्लानत्वेन वा स्पृष्टो भवेद् अथवा 'तसाद्' ग्लानत्वकारणाद् रोगाद् 'अभिन-वमुक्तः' तत्कालमुक्तः स्यात् ततो न गच्छेत्। यदि वा काले 'दुर्वले' न विद्यते वलं गमनाय यसिन् गाढातपसम्भवादिना स दुर्वलः—ज्येष्ठा-ऽऽषाढादिकः कालः, दुरशब्दोऽभाववाची, 28 तिसान् न गच्छेत्, शरीरक्केशसम्भवात् । ''कज्जे अण्णे व वाघातो'' इत्यत्र सप्तमी तृतीयार्थे पाकृतत्वात्, ततोऽयमर्थः-अन्येन वा कार्येण केनापि व्याघातो भवेत् ॥ ५०४१ ॥

किं पुनस्तत् कार्यम् ? इत्याह-

वायपरायण क्रवितो, चेइय-तद्दन्व-संजतीगहणे । पुन्वुत्ताण चउण्ह वि, कञ्जाण हवेज अनयरं ॥ ५०४२ ॥ नादे कस्यापि राजवछभवादिनः पराजयेन नृपतिः कुपितः स्यात् । अथवा चैत्यं-जिना-

१ °स्य 'वर्त्तमानम्' उदन्तं यह भा० कां०॥ २ ०न्तं पृष्ट्वा यदि ताडी० मा० विना॥ ३ अत्रान्तरे कां० पुस्तके स्रम्थासम्—१००० इति वर्त्तते॥

यतनं किमिप तेनावष्टव्यं स्यात् ततन्त्रन्मोचने कुद्धो भवेत् । अथवा तद्रव्यस्य-चैत्यद्रव्यस्य संयत्या वा महणं राज्ञा कृतं तन्मोचने वा कुपितः । ततः 'पृवींक्तानाम्' इहिव प्रथमोद्देशके प्रतिपादितानां (गा० ) निर्विपयत्वाज्ञापंन-भक्तपाननिषेघोपकरणहरण-जीवितचारित्र-मेद्रह्मणानां चतुर्णो कार्याणामन्यतरत् कार्यमुत्पन्नं भवेत् ततो न गच्छेत् ॥ ५०४२ ॥

व्यगमने चोपाध्यायः प्रेपणीयोऽन्यो वा, तथा चाह—

पेसेह उनक्झार्य, अनं गीतं व जो तर्हि जोग्गो । पुट्टो व अपुट्टो वा, स चावि दीवेति तं कर्ज ॥ ५०४३ ॥

पूर्वोक्तकारणवशतः स्वयमाचार्यस्य गमनामावे उपाध्यायं तदमावेऽन्यो वा यो गीतार्थम्तत्र योग्यम्तं प्रेपयति । स चापि तत्र गतः सन् तेन पाराश्चितेन 'किमित्यद्य क्षमाश्रमणा 10 नायाताः ?' इति पृष्टो वाऽपृष्टो वा तत् 'कार्यं' कारणं दीपयेत्, यथा—अमुकेन कारणेन नायाता इति ॥ ५०१२ ॥

> जाणंता माहप्पं, सयमेव भणंति एत्थ तं जोग्गो । अत्थि मम एत्थ विसक्षो, अजाणए सो व ते वेति ॥ ५०४४ ॥

इह यदि ग्छानीमवनादिना कारणेन क्षमाश्रमणानागमनं पृष्टेनाष्ट्रष्टेन वा दीपितं तदा न 16 किमप्यन्यत् तेन पाराञ्चितेन वक्तन्यं किन्तु गुर्वादेश एवोमाभ्यां यथोदितः सम्पादनीयः । अय राजप्रद्वेपतो निर्विषयत्वाज्ञापनादिना ज्याघातो दीपितस्तत्र यदि 'ते' उपाद्याया अन्ये वा गीता-श्रीस्तस्य शक्ति स्वयमेव बुध्यन्ते ततो जानन्तः स्वयमेव तस्य माहात्म्यं तं ब्रुवते, यथा—अ-स्मिन् प्रयोजने त्वं योग्य इति क्रियतामुद्यमः । अय न जानते तस्य शक्ति ततः स एव तानजानानान् त्रृते, यथा—अन्ति ममात्र विषय इति ॥ ५०४४ ॥

20 एतच स्वयमुपाच्यायादिमिनी मणितो वक्ति-

अच्छड महाणुमाँगो, नहामुई गुणसयागरो संघो । गुरुगं पि इमं कलं, मं पप्प भविस्सए लहुवं ॥ ५०४५ ॥

तिष्ठतु यथायुत्तं महान् अनुमागः-अधिकृतपयोजनानुकृष्णं अचिन्त्या द्यक्तियेस्य सः, तथा गुणयतानाम्-अनेकेषां गुणानाम् आकरः-निधानं गुणयताकरः सङ्घः। यत इदं गुरुक्- 25 मपि कार्यं मां प्राप्य छष्ठुकं सित्रप्यति, समयोंऽहसस्य प्रयोजनस्य लील्य्याऽपि सायने इति भावः॥ ५०४५॥ एवसुक्ते सोऽनुज्ञातः सन् यत् करोति तदाह—

अमिहाण-हेउकुसलो, बहुमु नीराजितो विउसमामु । गंत्ण रायमवणे, मणाति तं रायदारहं ॥ ५०४६ ॥

'अमिघान-हेतुकुग्रलः' ग्रन्टमार्ग तर्कमार्ग चाऽतीव क्षुण्ण इत्यर्थः, अत एव बहुषु विद्व-अत्समासु 'नीराजितः' निर्वेदितः, इत्यम्मृतः स पाराञ्चिको राजमवने गत्वा तं 'राजद्वारसं' प्रतीहारं मणति ॥ ५०४६ ॥ किं मणति ? इत्याह—

पडिहारस्त्री ! भण रायस्त्रिं, तमिच्छए संजयस्त्रि दहुं।

१ पनादीनां चतुणां भा॰ हां॰ ॥ २ कार्येण ना॰ हां॰ ॥ ३ भायो, ज॰ तामा॰ ॥

निवेदयिता य स पत्थिवस्स, जिहं निवो तत्थ तयं पवेसे ॥ ५०४७ ॥ े हे प्रतीहाररूपिन्! मध्ये गत्वा 'राजरूपिणं' राजानुकारिणं भण, यथा—त्वां संयतरूपी द्रष्टुमिच्छति । एवमुक्तः सन् 'सः' प्रतीहारस्तथैव पार्थिवस्य निवेदयति । निवेद च राजानु-गत्या यत्र नृपोऽवतिष्ठते तत्र 'तकं' साधुं प्रवेशयति ॥ ५०४७ ॥

तं पूयइत्ताण सुहासणत्थं, पुन्छिस रायाऽऽगयकोउह्हो । पण्हे उराले असुए कयाई, स चावि आइक्खइ पत्थिवस्स ॥ ५०४८ ॥ 'तं' साधुं प्रविष्टं सन्तं राजा पूजियत्वा 'शुभासनस्थं' शुभे आसने निपण्णमागतकुतूह-होऽपाक्षीत् । कान् ? इत्याह—प्रश्नान् 'उदारान्' गम्भीरार्थान् कदाचिदप्यश्चतान् ''प्रतिहार-रूपिन्''! इत्येवमादिकान् । 'स चापि' साधुरेवं पृष्टः पार्थिवस्याचष्टे ॥ ५०४८ ॥

- किमाच्छे ? इत्याह-

10

जारिसग आयरक्खा, सक्तादीणं न तारिसो एसो। तुह राय ! दारपालो, तं पि य चकीण पिडरूवी ॥ ५०४९ ॥

यादशकाः खळु शकादीनाम्, आदिशब्दात् चमरादिपरिश्रहः, आत्मरक्षा न तादश एष तव राजन् ! द्वारपारुस्तत उक्तम् ''हे प्रतीहाररूपिन् !'' । तथा त्वमपि यादशश्चकवर्ती तादशो न भवसि, रत्नाद्यभावात्, अत्रान्तरे चक्रवर्तिसमृद्धिराख्यातव्या, किञ्च प्रताप-शौर्थ-न्यायानुपाल-15 नादिना तत्प्रतिरूपोऽसि तत उक्तम् ''राजरूपिणं ब्रूहि'', चक्रवर्तिप्रतिरूपमित्यर्थः ॥ ५०४९ ॥

· एवमुक्ते राजा पाह-त्वं कथं श्रमणानां प्रतिरूपी ? तत आह--

समणाणं पडिरूबी, जं पुच्छिस राय! तं कहमहं ति । निरतीयारा समणा, न तहाऽहं तेण पडिरूवी ॥ ५०५० ॥

यत् त्वं राजन् ! पृच्छिसि 'अथ कथं त्वं श्रमणानां प्रतिरूपी ?' तदहं कथयामि — यथा 20 श्रमणा भगवन्तो निरतिचारा न तथाऽहं तेन श्रमणानां प्रतिरूपी, न तु साक्षात् श्रमण इति ॥ ५०५० ॥ प्रतिरूपित्वमेव भावयति-

निज्रुहो मि नरीसर!, खेत्ते वि जईण अन्छिउं न लमे। अतियारस्स विसोधि, पकरेमि पमायमूलस्स ॥ ५०५१ ॥

हे नरेश्वर । प्रमादमूलस्यातिचारस्य सम्प्रति विशोधि प्रकरोमि, तां च कुर्वन् 'निर्यूढो-25 ऽस्मि' निष्कासितोऽस्मि, तत आस्तामन्यत्, क्षेत्रेऽपि यतीनामहमास्थातुं न रुमे, ततः श्रमण-प्रतिरूप्यहमिति ॥ ५०५१ ॥ राजा प्राह—कस्त्वया कृतोऽतिचारः ? का वा तस्य विशोधिः ! एवं पृष्टे यत् कर्तव्यं तदाह—

कहणाऽऽउद्देण आगमणपुच्छणं दीवणा य कजस्स । वीसजियं ति य मए, हासुस्सिलतो भणति राया ॥ ५०५२॥ 30 कथनं राज्ञा पृष्टस्य प्रसङ्गतोऽन्यस्यापि यथा प्रवचनभावना भवति । ततः 'आवर्तनम्' आकम्पनम्, राज्ञो भक्तीभवनमिति भावः । तदनन्तरमागमनकारणस्य प्रशः—( प्रन्थाप्रम्— १००० । सर्वमन्थामम्—३४८२५ ) केन प्रयोजनेन यूयमत्राऽऽगताः स्य १ । अत्रान्तरे वृ १७०

30

थेन कार्येणागतस्तस्य 'दीपना' प्रकाशना । ततो राजा "हामुस्सिलेओ" वि हासेन युक्त उत्सतः-इष्टो हासोत्सतः, हसितमुखः महृष्टश्च सन्नित्यर्थः, भणति । यथा--भया 'विसर्नितं' मुत्किलितं निर्विपयाज्ञापनादिकं कार्यमिति ॥ ५०५२ ॥ एवं च किं सङ्जातम् : इत्याह—

संघो न लमइ कड़ां, लढ़ं कड़ां महाणुनाएणं। तृब्मं ति विसल्लेमिं, सो वि य संघो ति पूर्वति ॥ ५०५३ ॥

निर्विपयत्त्राज्ञापनमुक्तल्नादिल्झणं कार्यं सङ्घो न लमते किन्तु तेन पाराश्चिकेन 'महानु-मागेन' ⊲ सातिशयाचिन्त्यप्रमावेन ⊳ लञ्यम् । न च स एवं कार्यलामेन गर्वसुद्वहति, यत थाह—''तुवमं ति" इत्यादि, राजा पाह—युप्माकं मणितेनाहं पूर्वप्राहं त्यक्तवा तत् कार्ये विसर्जयामि नान्यथा। 'सोऽपि च' पाराख्रिको वृते-कोऽहम् ! कियन्मात्रो वा ! गरीयान् 10 सङ्घो महारकः, तत्प्रमावादेवाहं किञ्चिजानामि, तसात् सङ्घमाह्य क्षमयित्वा यूयमेवं वृत-मुक्तिलतं मया युर्फांकिमिति । ततो राजाऽपि सङ्घं पृजयित ॥ ५०५३ ॥

अन्मत्थितो च रण्णा, सर्च च संघो विसञ्जति तु तुद्दो । आदी मन्झ ज्वसाणे, स याचि दोसो धुओ होइ ॥ ५०५४ ॥

राजा सङ्घं व्यात्—मया युप्पाकं विसर्जितं कार्यम्, परं मदीयमपि कार्यमिदानीं 1६ कुरुत—मुख्नतास्य पाराख्निकस्य पायिश्चत्तम् । एवं राज्ञाऽम्यर्थितो यदि वा स्वयमपि तुष्टः सङ्घः 'विसर्वयति' मुत्कलयति । किमुक्तं भवति ?—यद् व्यृदं तद् व्यृदमेव, शेषं तु पुनर्दे-शतः सर्वतो वा प्रसादेन मुख्यति । तस्य च पाराश्चिकतपसस्तदानीमादिर्मध्यमवसानं वा भवेत्, त्रिप्विप सङ्घर्सादेशात् 'स चापि' पाराञ्चिकापित्रहेतुर्दापः 'छुतः' कम्पितः, प्रसादेन स्फेटितो भवतीत्यर्थः । तत्र देशो देशदेशो वा प्रायश्चित्तस्य तेन वोद्य्यः । अथ राजा तस्यापि मोचने 20 निर्वन्यं करोति तदा तदपि मुच्यते । देशो नाम-पद्मागः, देशदेशः-दशमागः ॥ ५०५९ ॥ तत्र देशे यावन्तो मासा मवन्ति तदेतत् प्रतिपादयति-

एको य दोनि दोनि य, मासा चउवीस होति छव्माने । देसं दोण्ह वि एयं, वहेज मुंचेज वा सन्त्रं ॥ ५०५५ ॥

इहाञातनापाराञ्चिको जघन्यतः पण्मासान् उत्कर्पतो वर्ष भवति इत्युक्तम् , तत्र पण्मा-25 सानां पष्टे भागे एको मासो रूभ्यते वर्षस्य तु पर्मागे हैं। मासी भवतः । प्रतिसेवनापारा-श्विको लघन्यतो वर्षम् उत्कर्षतो द्वादश वर्षाणि भवतीत्युक्तम्, तत्रापि वर्षस्य पर्मागे हैं। मासी द्वादशवर्षाणां पष्टे भागे चतुर्विशतिमीसा भवन्ति । एवंविधं देशं 'द्वयोरिप' थाञातना-प्रतिसेवनापाराश्चिकयोः सम्बन्धिनं सङ्घस्यादेञाट् वहेत् , यद्वा सर्वमिष सङ्घो सुञ्चेत् , न किमपि कारयेदित्यर्थः ॥ ५०५५ ॥ अथ देशदेशमाह-

अद्वारस छत्तीसा, दिवसा छत्तीसमेव वरिसं च। वावचरिंच दिवसा, दसमाग बहुंख वितिओ तु ॥ ५०५६ ॥

१ कारणेनाग° इंं०॥ २ °भावेणं तामा०॥ ३ ४ ⊳ एतन्मध्यगतः पाठः भा० कां० नांन्ति ॥ ४ प्माफं तत् कार्यमिति कां ।॥

आशातनापारिश्चिके पण्मासानां दशमे भागे प्रष्टादश दिवसा वर्षस्य तु दशमे भागे पट्-त्रिंशिह्वसा भवन्ति । प्रतिसेवनापारिश्चिके संवत्सरस्य दशमे भागे पट्त्रिंशिह्वसा द्वादशव-र्पाणां दशमे भागे वर्षमेकं द्वासप्तिश्च दिवसा भवन्ति । एतावन्तं कालं यद् बहेद् एपः 'द्वितीयः' देशदेश उच्यते ॥ ५०५६ ॥ उपसंहरन्नाह—

पारंचीणं दोण्ह वि, जहन्ममुकोसयस्स कालस्स । छन्भागं दसभागं, वहेज सन्वं व झोसिजा ॥ ५०५७ ॥

'द्वयोरिप' आशातना-प्रतिसेवनापाराश्चिकयोर्जघन्य उत्क्रप्टश्च यः कालस्तस्य सम्बन्धिनं पड्मागं दशभागं वाऽनन्तरोक्तं वहेत्। यद्वा 'सर्वमिप' ध्वविशष्यमाणं सङ्घः क्षपयेत् , प्रसादेन मुञ्जेदिति भावः ॥ ५०५७ ॥

### ॥ पाराश्चिकप्रकृतं समाप्तम् ॥

10

Б

#### . अनवस्थाप्यप्रकृतम्

सूत्रम्---

ततो अणवटुप्पा पण्णता, तं जहा—साहिमयाणं तेण्णं करेमाणे, अन्नधिमयाणं तेण्णं करेमाणे, हत्थादाळं दळेमाणे ३॥

15

अस्य सम्बन्धमाह—

पञ्छित्तमणंतरियं, हेद्वा पारंचियस्स अणवद्वी । आयरियस्स विसोधी, भणिता इमगा उवन्झाते ॥ ५०५८ ॥

पूर्वसूत्रे पाराश्चिकप्रायश्चित्तमुक्तम् , तस्य 'अधस्ताद्' अनन्तरितमनवस्थाप्यप्रायश्चित्तं भवति, अतः साम्प्रतं तदिमधीयते । यद्वा पूर्वसूत्रे आचार्यस्य शोधिर्भणिता, इयं पुनरुपाध्या-20 यविषया सैवाभिधीयते ॥ ५०५८ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयः 'अनवस्थाप्याः' तत्क्षणादेव व्रतेष्वनवस्थापनीयाः प्रज्ञप्ताः । तद्यथा—साधिनकाः—साधवस्तेषां सत्कस्योत्कृष्टोषधेः शिष्यादेवी 'स्तैन्यं'
चौर्य कुर्वाणः । अन्यधार्मिकाः—शाक्यादयो गृहस्था वा तेषां सत्कस्योपध्यादेः स्तैन्यं कुर्वन् ।
तथा हस्तेनाताडनं हस्तातालः, सूत्रे च तकारस्य दकारश्रुतिरार्षत्वात्, तं ''दलमाणे'' ददत्, 25
यष्टि-मुष्टि-लकुटादिभिरात्मनः परस्य वा प्रहरित्ति मावः । अथवा "हत्थालंवं" ति पाठः,
हस्तालम्ब इव 'हस्तालम्बः' अशिवादिप्रशमनार्थमिनचारकमन्नादिपयोगस्तं "दलमाणे" कुर्वन् ।
यद्वा "अत्थादाणं दलमाणे" त्ति पाठः, तत्र 'अर्थादानम्' अर्थोणदानकारणमद्याक्तिमित्तं 'ददत्' प्रयुक्तानः । एष सूत्रसङ्केपार्थः ॥ अथ विस्तरार्थं विभणिपुराह—

आसायण पिंडसेची, अणवद्वप्पो वि होति दुविही तु । एकेको वि य दुविहो, सचरित्तो चेव अचरित्तो ॥ ५०५९ ॥

30

Б

आशातनानवस्थाप्यः प्रतिसेन्यनवस्थाप्यश्चेत्यनवस्थाप्योऽपि द्वितिघो मवति, न केवछं पाराधिक इति अपिशन्दार्थः । पुनरेकंकोऽपि द्वितिघः—सचारित्रोऽचारित्रश्चेति । एतो द्वावपि मेदौ पाराधिकवद् वक्तन्यो ॥ ५०५९ ॥ अथाशातनानवस्थाप्यमाह—

तित्थयर पत्रयण सुते, आयरिए गणहरे महिद्वीए।

एते आसादेंते, पच्छित्ते सग्गणा होइ ॥ ५०६० ॥ तीर्थकरः प्रवचनं श्रुतं आचार्यां गणधरो महद्धिकश्चेति । एतानाञ्चातयतः प्रायश्चिते मार्गणा मवति । अमीषां चाञ्चातना पाराश्चिकवद् मावनीया (गा० ४९७६-८२) ॥ ५०६० ॥

प्रायश्चित्तमार्गणा पुनरियम्—

पढम-त्रितिएसु णवमं, सेसे एकेक चर्गुरू हाँति ।

10 सन्ते आसादेती, अणवहप्पो उ सी होइ ॥ ५०६१ ॥

'प्रथम-द्वितीययोः' तीर्थद्वर-सङ्घाशातनयोरुपाच्यायस्य 'नवमम्' अनवस्याप्यं भवति ।

'शेषेषु' श्रुतादिषु प्रत्येकमेकैकसिन् आशात्यमाने चतुर्गुरवी भवन्ति । अथ 'सर्वाणि' चत्वार्यपि श्रुतादीनि आशात्यति ततोऽसी अनवस्याप्यो भवति ॥ ५०६१ ॥

उक्त आग्रातनानवस्थाप्यः । अथ प्रतिसेवनानवस्थाप्यमाह—

15 पडिसेवणअणबहो, तिविधो सो होह आणुपुन्त्रीए I

साइम्मि अण्णघम्मिय, हर्रयादालं व दलमाणे ॥ ५०६२ ॥

यः मितसेवनानवस्थाप्यः सुत्रे साझादुक्तः स आनुपूर्व्या त्रिविधो भवति—सावर्गिकछै-न्यकारी अन्यधार्मिकसैन्यकारी हस्तातालं च ददत् ॥ ५०६२ ॥

तत्र सावर्मिकस्त्रेन्यं तावदाह्-

20 साहम्मि तेण्ण उत्रधी, त्रात्रारण झामणा य पहुत्रणा । सेहे आहारिवधी, ला जिहें आरोत्रणा मणिता ॥ ५०६३ ॥

साधर्मिकाणाम् 'उपयेः' वन्त्र-पात्रादित्रक्षणस्य स्त्रेन्यं करोति । "वावारण" ति गुरुमिरुप-घेरत्पादनाय 'त्र्यापारणा' प्रेपणा कृता ततन्त्रमुत्पाय गुरुणामनिवेद्यापान्तराले स्वयमेवािविति-ष्ठति । "झामणा य" ति उपकरणं सद्धावेनासद्धावेन वा 'ध्यामितं' दग्यं भवेत् तद्यावेन 25 श्रावकमम्यर्थ्यं वस्त्रादिकं गृहीत्वा स्वयमेव सुद्धे । "पद्ववण" ति केनाप्याचार्येण कस्यापि संयतस्य हम्ते अपराचार्यस्य दाकनाय प्रतिग्रहः प्रेपितन्त्रमसावन्तरा स्वयमेव स्वीकरोति ।

"सेहें" चि ग्रेक्षविषयं मौन्यं करोति । "आहारिवृहिं" चि दानश्राद्धादेषु स्थापनाकुलेषु गुरुपिरननुज्ञातः 'आहारिविधिम्' अञ्चनादिकमाहार्यकारं गृहाति । एतेषु स्थानेषु साधिक-

स्तैन्यं भवति । अत्र च या यत्र स्थाने 'आरोपणा' प्रायश्चित्तापरपर्याया भणिता सा तत्र 20 वक्तव्या । एप निर्धुक्तिगाथासङ्केषार्थः ॥ ५०६३ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवरीषुराह—

उनिहस्स आसिआवण, सेहमसेघे य दिइऽदिहे य । सेहे मृलं भणिनं, अणवहृष्यो य पारंची ॥ ५०६४ ॥

१ °त्याउंचे च मो॰ ॥ २ °समासार्थः मां॰ ॥

इहोपधेः आसिआवणं स्तैन्यमित्येकोऽर्थः, तच शैक्षो वा कुर्यादशैक्षो वा, उभावपि दृष्टं वा स्तैन्यं कुर्यातामदृष्टं वा । तत्र शैक्षे मूरुं यावत् प्रायश्चित्तं भणितम् , उपाध्यायस्याऽनवस्था-प्यपर्यन्तम् , आचार्यस्य पाराञ्चिकान्तम् ॥ ५०६४ ॥ एतदेव भावयति—

सेही ति अगीयत्थो, जो वा गीतो अणिह्निसंपन्नो । उनहीं पुण वत्थादी, संपरिग्गह एतरी तिविही ॥ ५०६५ ॥

शैक्ष इति पदेनागीतार्थो भण्यते, यो वा गीतार्थोऽपि 'अनृद्धिसम्पन्नः' आचार्यपदादिसम्-द्धिमप्राप्तः सोऽपि शैक्ष इहोच्यते । उपिषः पुनर्वस्नादिकः, आदिशब्दात् पात्रपरिग्रहः । ४० से च 'सपरिग्रहः' ▷ परिगृहीतः स्याद् 'इतरो वा' अपरिगृहीतः । पुनरेकैकस्निविधः— जघन्यो मध्यम उत्कृष्टश्च ॥ ५०६५ ॥

अथ "सेहे मूलं" (गा० ५०६४) इत्यादि पश्चाद्धे व्याख्याति—

10

5

अंतो विहं निवेसण, वैडिंग गामुजाण सीमऽतिकंते । मास चेड छच लहु गुरु, छेदो मूलं तह दुर्ग च ॥ ५०६६ ॥

'अन्तः' प्रतिश्रयाभ्यन्तरे साधर्मिकाणामुपधिमदृष्टं शैक्षः स्तेनयति मासल्छु, वसतेर्वहिर-दृष्टमेव स्तेनयति मासगुरु । निवेशनस्थान्तर्मासगुरु, वहिश्चतुर्ल्छु । वाटकस्थान्तश्चतुर्ल्छु, बहिश्चतुर्गुरु । ⊲ श्रीमस्थान्तश्चतुर्गुरु, वहिः षड्ल्छु । ▷ उद्यानस्थान्तः षड्ल्छु, वहिः 15 षड्गुरु । सीमाया अन्तः पङ्गुरु, अतिक्रान्तायां तु तस्यां बहिश्लेदः । ''मूलं तह दुगं च'' ति मुलं तथा 'द्विकं च' अनवस्थाप्य-पाराञ्चिकयुगम् ॥ ५०६६ ॥ एतदेव भावयति—

एवं ता अहिंहे, दिहे पढमं पदं परिहवेत्ता । ते चेव असेहे वी, अदिद्व दिहे पुणी एकं ॥ ५०६७ ॥

एवं तावदहछे स्तैन्ये कियमाणे शैक्षस्य प्रायश्चित्तमुक्तम् । हछे तु 'प्रथमं' मासलघुलक्षणं 20 पदं 'परिहाप्य' परिहृत्य मासगुरुकादारव्यं मूलं यावद् वक्तव्यम् । अशैक्षः—उपाध्यायसास्या-प्यहछे 'तान्येव' मासगुरुकादीनि मूंलान्तानि प्रायश्चित्तस्थानानि भवन्ति, हछे पुनः 'एकं'

१ < > एतदन्तर्गतः पाठः कां० एव वर्त्तते ॥

२ वाडगमुजाण इति पाठः सर्वाखिप प्रतिपूपलभ्यते, किन्तु भा॰टीका-चूर्णि-विशेपचूर्ण्यः जुसारेण प्रायिश्वत्तकमानुसारेण च वाडग गामुज्जाण इत्येव पाठः सम्यग् । दश्यतां टीप्पणी ३ ॥

३ ⁴ > एतदन्तर्गतः पाठः भा॰ एव वर्त्तते ।

<sup>&</sup>quot;अंतो वसहीए उविहतेण्णं करेति सेहो अदिट्टं मासलहुं, वाहिं वसहीए मासग्रहं। निवेसणस्य अंतो •, माहिं द्वा । पाडगरसंतो द्वा, वाहिं द्वा । गामरसंतो द्वा, वाहिं फ्रें। उजाणरसंतो फ्रें, बाहिं फ्रां। सीमाए अंतो फ्रां, बाहिं छेदो । एवं ताव अदिट्टे।" इति न्यूणों।

<sup>&</sup>quot;अंतो वसहीए उनिहतेण्णं करेइ सेहो अदिष्टं मासलहुं, चाहिं वसहीए मासगुरुं । निनेसणस्यंतों मासगुरुं, चाहिं ः । वाटगस्स अंतो ः , बाहिं ः । सीमाए अंतो ः , बाहिं छेदो । एवं ताव अदिहे ।" इति निद्रोपचूर्णों ॥

ध मूळं यावत् प्रायश्चित्तानि भव<sup>० कां</sup> ॥

मासगुरुकछक्षणं पदं इसति, चतुर्छेष्ठकादारव्यमनवस्थाप्ये निष्टां यातीत्यर्थः । आचार्यस्याप्य-दृष्टेऽनवस्थाप्यान्तमेव, दृष्टे तु चतुर्गुरुकादार्व्यं पाराश्चिके तिष्ठति ॥ ५०६७ ॥

. गतं साधर्मिकोपधिनेतन्यद्वारम् । अथ व्यापारणाद्वारमाह---

वावारिय आणेहा, वाहिं येत्तृण उत्रहि गिण्हंति । **छहुगो अदिति छहुगा, अणबहुप्यो च आदेसा ॥ ५०६८ ॥** 

'ब्यापारिता नाम' गुरुभिः पेषिताः, यया—''आणह'' ति उपिमुत्पादाऽऽनयत । ते चैवसुक्ता अनेकविषसुपिं गृहिस्यः 'गृहीत्वा' उत्पाद्य 'वहिरेव' आचार्यसमीपमपाष्ठा उपिं गृहन्ति, 'इदं तव इदं मम' इति विभन्य स्वयमेव स्तीकुर्वन्तीत्यर्थः; एवं गृहतां मासच्छु । थागता थाचार्यस न ददति चतुर्छेववः, प्रस्तुनसूत्रादेशाह्य न्य सै खच्छन्दवस्त्रपाहकः साबु-10वर्गा 🗠 Sनवस्थाप्यो भवति ॥ ५०६८ ॥ गतं व्यापारणाद्वारम् । अथ ध्यामनाद्वारम्— सा च घ्यामना द्विविया—सती असती च । तत्रासतीं तावदाह-

दहु निपंतण छद्धोऽणाष्ट्रच्छा तत्य गंतु णं मणति । झामिय उननी अह तेहि पेसितो गहित णातो य ॥ ५०६९ ॥

थाचार्याः केनापि दानश्राद्धादिना विक्षपक्षेपविश्वेनिमित्रिताः, तेश्र तानि प्रतिपिद्धानि । 15 एकश्च साबुस्तां निमन्नणां श्रुत्वा तानि च सुन्द्रराणि वस्त्राणि हट्ट्या 'लुट्यः' छोमं गतः । तत षाचार्यमनाष्टच्छ्य "णं" इति तं श्रावकं तत्र गत्वा मणति—असाकसुपियः 'ध्यामितः' दायः वर्तोऽहं तैराचार्ययुप्माकं सकाहो बस्नार्थं मेपितः; एवमुक्ते दत्तमेनोपियः । स च गृहीत्वा गतः, अन्ये च साधव आगताः । आद्धेन भणितम् —युप्माकसुपिर्वत्य इति कृत्वा यो भवद्भिः साद्यः भेषितन्तस्य नृतनोपिषद्तेचो वर्तते, यदि न पर्यातं ततो म्योऽपि ददामीति । साघवो 20 हुवते—नासाकसुपघिर्द्भवो न त्रा वयं कमि प्रेपयामः । एवं स छोमामिम्दः साबुस्तेन श्रावकेण ज्ञातः, यथा—गुरुणां प्रच्छामन्तरेणायं गृहीतवान् ॥ ५०६९ ॥

वत्रश्च किं मवति ? इत्याह—

लहुना अणुम्नहम्मि, गुरुना अप्पत्तियम्मि कायव्या । मूर्छं च तेणसद्दे, बोच्छेद पसळणा सेसे ॥ ५०७० ॥

एवं तेन साहुना स्तेन्येन वस्त्रेषु गृहीतेषु यद्यप्यसी श्राद्धोऽनुप्रहं मन्यते—'यथाऽपि 25 तथाऽपि गृहताममी सामनः' इति तयापि चतुरुंघनः । अधामीतिकं करोति ततश्चतुर्गुरनः यायिवतं कर्तव्याः । अथासी 'सेनोऽयं सेनोऽयम्' इति शब्दं जनमध्ये विस्तारयित तदा मुलम् । यद्य दोपद्रव्याणां दोपसाधृतां वा व्यवच्छेदं "पसक्तण" ति प्रसङ्गतः करोति तन्निप्पन्नं प्रायश्चित्तम् ॥ ५०७० ॥ अय सतीं घ्यामनां दर्शयति— . . 05

मुन्तन झामिओविव, पेसण गहिते य अंतरा छद्दी । छहुगो अदेने गुरुगा, अणबहुष्यो व आदेसा ॥ ५०७१ ॥

१ -४-१ एतद्नतगंतः पाटः मा० छो० नास्ति ॥ २ चिचिच्युरुपै छो० । "आयंतितो केणति दाण-छद्दातिणा विरुवद्वेहिं नर्थेहिं निर्मतिवै।" इति सुणीं विदेशपसूणीं च ॥

अथ 'सुन्यक्तं' सत्येनैव ध्यामित उपिः ततो गुरुभिस्तयेव प्रेपणं कृतम्, प्रेपितश्च सन् येनाचार्या निमन्नितास्तादन्यसाद्वा श्रावकाद् वस्तादिकमुपैधि गृहीत्वा धन्तरा 'लुन्धः' लोभाभिभृतो यदि गृह्वाति तदा लघुको मासः । आगतोऽपि यदि गुरूणां न प्रयच्छिति तदा चतुर्गुरवः, सूत्रादेशाद्वाऽनवस्थाप्यो भवति ॥ ५०७१ ॥

गतं ध्यामनाद्वारम् । अथ प्रस्थापनाद्वारमाह-

ĸ

उक्तोस सनिज्ञोगो, पिडण्गहो अंतरा गहण छद्धो । लहुगा अदेतें गुरुगा, अणबद्धप्पो च आदेसा ॥ ५०७२ ॥

केनाप्याचार्येण कस्यापि संयतस्य हस्ते अपराचार्यस्य होकनहेतोः प्रतिग्रहः प्रेषितः, स च 'उत्कृष्टः' उत्कृष्टोपधिरूपो यद्वा वृत्त-समचतुरस्र-वर्णाव्यतादिगुणोपेतः, तथा सह नियोगेन—पात्रकबन्धादिना यः स सनियोगः। एवंविधस्य प्रतिग्रहस्य 'अन्तरा' अपान्तरारु एवासौ 10 छुन्धः 'म्रहणं' स्वीकरणं करोति तत्र चतुर्रुष्ठ । तत्र गतस्तेपां अ स्र्रीणां तं प्रतिग्रहं अ न प्रयच्छिति चतुर्गुरवः, सूत्रादेशेन वाऽनवस्थाप्यो अ डैसौ द्रष्टव्यः अ ॥ ५०७२ ॥

गतं प्रस्थापनाद्वारम् , अथ शैक्षद्वारमाह—

पन्वावणिज वाहिं, ठवेत्त भिक्खस्स अतिगते संते । सेहस्स आसिआवण, अभिधारेंते व पावयणी ॥ ५०७३ ॥

ĸ

25

कोऽपि साधुः 'प्रत्राजनीयं' सिशाखांक शैक्षं गृहीत्त्रा प्रस्थितः, तं च भिक्षाकाले कापि प्रामे बहिः स्थापित्वा भिक्षार्थम् अतिगतः—प्रविष्टः, प्रविष्टे च सित तिसान् अपरः साधुर्त्तं शैक्षं दृष्ट्वा विप्रतार्थं च तस्य "आसियावणं" अपहरणं करोति । साधुविरहितो वा एकाकी कमिप साधुमभिधारयन्—मनिस कुर्वन् शैक्षो व्रजेत् तमपरः साधुर्विप्रतार्थं प्रवाजयेत् । एतो द्वाविप यदा प्रावचिनको जातो तदा द्वाविप शैक्षो स्वयमेवाऽऽत्मनो दिक्परिच्छेदं कुरुत इति 20 सञ्चहगाथासमासार्थः ॥ ५०७३ ॥ अथैनामेव विवृणोति——

सण्णातिगतो अद्धाणितो व वंदणग पुञ्छ सेहो मि । सो कत्थ मन्झ कजे, छात-पिवासस्स वा अडति ॥ ५०७४ ॥ मन्झमिणमण्ण-पाणं, उवजीवऽणुकंपणाय सुद्धो उ । पुटुमपुट्ठे कहणा, एमेव य इहरहा दोसो ॥ ५०७५ ॥

संज्ञाम्मिगत आदिशन्दाद् मक्तादिपरिष्ठापनिकार्थ निर्गतः कोऽपि साधुः शैक्षं दृष्टवान् ; अश्रवा 'आध्वनिकः' पथिकोऽसो साधुस्ततः पथि गच्छन् शैक्षं दृष्टवान् । तेन च वन्दनके कृते सित साधुः प्रच्छति—कोऽसि स्वम् ? कुत आगतः ? क वा प्रस्तितः ! । शैक्षः प्राह्म अमुकेन साधुना सार्द्धं प्रस्थितः प्रविज्ञत्कामः शैक्षोऽस्म्यहम् । साधुः प्रच्छति—स साधुः सम्प्रति क गतः ! । शैक्षो भणति—स मम कार्यं वुसुक्षितस्य पिपासितस्य वा भक्त-पानार्थं ३० पर्यटिति ॥ ५०७४ ॥

१ भा॰ विनाऽन्यत्र-- पिर्ध कृत्वा अन्त तारी । मो॰ हे॰ । पिर्ध मार्गियत्वा अन्त वां ।। २-३ एतदन्तर्गतः पाठः भा॰ कां ॰ नास्ति ॥

Б

ततः स साधुमेदीयिपदमन्न-पानम् 'उपजीव' अंक्षेति ब्रुवाणो यदि 'साधर्मिकोऽयम्' इत्यनुकम्पया ददाति तदा शुद्धः । शृह्मेण पृष्टोऽपृष्टो वा यदि 'एवमेव' अनुकम्पया धर्मकथां करोति तदा शुद्धः । 'इतर्था' अपहर्णार्थं भक्त-पानं ददनो धर्म वा कथयतो 'दोपः' चतुगुरुकं प्रायक्षितम् ॥ ५०७५ ॥ अपहर्णपर्योगानेव दश्यति—

भत्ते पण्णवण निगृहणा य वावार झंपणा चेव । पत्यवण-सर्वहरणे, सेहे अब्यत्त वत्त य ॥ ५०७६ ॥

अपहरणार्थं भक्त-पानं ददाति धर्मं वा तस्य पुरतः प्रज्ञापयति । ततः स छेश्च श्राहतः सन् भणिति—भवत एव सकाग्रेऽहं प्रवजापि किन्तु न शकोपि चेनाऽऽनीतंस्तसपुरतः स्प्रातुम्, ततो मां गुपिले प्रदेशे निगृहतः, ततोऽसी तं व्यापारयति—अमुकत्र निलीय तिष्ठेति । 1) नतस्तं तत्र निलीनं साद्यः पलालादिना झम्पयति, स्गयतीत्यर्थः । अथवाऽन्यः सार्थमन्यं शामं प्रस्थापयति, एकािकतं वा प्रेपयति—अमुकत्र शामादी त्रज्ञ, अहमप्यमुन्मिन् दिवसे तत्राऽऽग-मिष्यापि । अथवा स्वयमेव गृहीत्वा तमपहरति । एतािन पट् पदािन मवन्ति, तद्यया— मक्तपदानं १ धमेकथा २ निगृहनावचनं ३ व्यापारणं १ झम्पनं ५ प्रस्थापन-स्वयंहरणं ६ चेति । एतेषु पट्सु पदेषु शैसे व्यक्तेऽत्र्यक्ते च प्रायक्षित्तिदं भवति ॥ ५०७६ ॥

15 गुरुओ चडलहु चडगुरु, छछहु छग्गुरुगमेव छेदो य । मिक्तु-गणा-ऽऽयरियाणं, मृलं अणवहु पारंची ॥ ५०७० ॥

मिश्चियंच्यक्तरेशस्यापहरणार्थं मक्तं ददाति तदा मासगुर, धर्मप्रज्ञापनायां चतुर्लेबु, निग्हनवचने चतुर्गुर, व्यापारणे पङ्क्बु, अस्पने पहुर, प्रसापने स्वयंहरणे वा च्छेदः । एवमव्यक्ते शेश्ने मणितम् । अध्यक्तो नाम—यस्याद्यापि इमश्च न सङ्घातम् । यस्तु व्यक्तः—सङ्घात20 रमश्चन्त्रत्र चतुर्केबुकादारव्यं मृत्वं यावद् मिश्नोः प्रायक्षित्तम् । गणिनः—उपाध्यायस्य चतुर्केबुकादारव्यमनवस्याप्ये तिष्टति । आचार्यस्य चतुर्गुरुकादारव्यं पाराङ्मिकं पर्यवस्यति ॥ ५०७७ ॥
एवं ससहाये शेश्ने भणितम्, यः पुनरसहायोऽभिवारयन् व्रजति तत्र विधिमाह—

अभिधारंत वर्यतो, ष्रुद्धो वचामऽहं अम्रुगमृतं । पण्णवण सत्तदाणे, नहेव सेमा पदा णित्य ॥ ५०७८ ॥

25 कोऽपि श्रेश एकाकी करण्याचार्यमियार्यन् प्रत्रज्यामिमुखो त्रजति । तेन कचिद् प्रामें पिय वा साधुं दृश्च वन्द्रनकं कृतम् । साधुना पृष्टः—क गच्छितः । स प्राह्—अमुकस्याऽऽः चार्यसः पादम् वे प्रत्रज्ञार्य प्रज्ञामि । एत्रमुक्ते यदि मिश्चर्यक्रशेश्चम् मक्तद्रानं करोति मासगुरु, धमेप्रज्ञापनायां चतुर्छेशुः व्यक्तशेश्चम् मक्तद्रानं चतुर्छशुः, वर्मक्रयायां चतुर्गुरु । दृपाघ्यायाः ऽऽचार्ययोयेशकामं पद्चश्च पहुरुकं च भवति, अधन्तनमेकेकं पदं इसतीति सावः ।
30 दोपाणि तु निग्हन-च्यापारण-अप्यनादीनि पदानि न सन्ति, असहायस्त्रात्, तदमावात्
प्रायश्चित्तमेपि नानीति ॥ ५०७८ ॥ एते चापरे दोपाः—

र वस्तेन सह स्था थं ॥ २ एत्रनन्तरम् नद्यया— इत्ययतरणं द्यां ॥ ३ 'यु-पहुर्वोः पर्यवस्पति, अध दां ॥ ४ भिषे नहिष्यं ना दां ॥

· 25

## आणादऽणंतसंसारियत्तं बोहीय दुर्ह्मतं च । साहम्मियतेण्णम्मि, पमत्तछलणाऽधिकरणं च ॥ ५०७९ ॥

शैक्षमपहरत आजाभङ्गादयो दोषा भवन्ति । अनन्तसंसारिकत्वं च भगवतामाज्ञाभङ्गाद् भवति। बोधेश्च दुर्रुभत्वं जायते। साधर्मिकस्तैन्यं च कुर्वाणः प्रमत्तो रूभ्यते। प्रमत्तस्य च प्रान्त-देवतया छलना भवति । यस्य च सम्बन्धी सोऽपहियते तेन समम् 'अधिकरणं' कलह उप- । जायते ॥ ५०७९ ॥ एवं तावत् पुरुषविषया दोषा उक्ताः । अथ स्नीविषयांस्तानेवातिदिशति--

> एमेव य इत्थीए, अभिधारतीए तह वर्यतीए। वत्तऽव्वताएँ गमो, जहेव पुरिसस्स नायव्वी ॥ ५०८० ॥

प्नमेन स्त्रिया अपि शैक्षिकायाः अभिधारयन्त्यास्त्रथा "वयतीए" ति ससहायायाः प्रन-जितुं त्रजन्त्या व्यक्ताया अव्यक्तायाश्च गमः स एव ज्ञातव्यो यथा पुरुषस्योक्तः ॥ ५०८० ॥ १० अथ प्रावचनिकपदं व्याच्छे-

> एवं तु सो अवधिती, जाधे जाती सयं तु पावयणी। निकारणे य गहितो, वचति ताहे पुरिछाणं ॥ ५०८१ ॥

'एवम्' अन्तरोक्तिः प्रकारैः 'सः' शैक्षोऽपहृतः सन् यदा खयमेव प्रावचनिको जातः, अन्यो वा निष्कारणे यः केनापि गृहीतः स आत्मनो दिवपरिच्छेदं कृत्वा म्योऽपि नोधिला-15 भावासये पूर्वेषामेवाचार्याणामन्तिके व्रजति ॥ ५०८१ ॥

> अनस्स व असतीए, गुरुम्मि अन्धुज्ञएगतरज्जते । धारेति तमेव गणं, जो य हडो कारणजाते ॥ ५०८२ ॥

येन स शैक्षो निष्कारणेऽपहृतस्तस्य गच्छेऽपरः कोऽप्याचार्यपदयोग्यो न विद्यते ततोऽ-न्यस्याभावे यद्वा स गुरुः-आचार्योऽभ्युद्यतस्यैकतरेण युक्तः, अभ्युद्यतमरणम् अभ्युद्यतविहारं 20 वा प्रतिपन्न इत्यर्थः, ततो यदि कोऽपि शिष्यस्तेषां निष्पन्नो नास्ति तदा तमेव गणमसौ धारयति यावत् कोऽपि तत्र निष्पन्न इति । यश्च कारणजाते केनाप्याचार्येण हतः सोऽपि तमेव गणं धारयति ॥ ५०८२ ॥ किं पुनस्तत् कारणम् ३ इत्याह-

नाऊण य वोच्छेदं, पुन्वगते कालियाणुजोगे च। अजाकारणजाते, कप्पति सेहावहारी तु ॥ ५०८३ ॥

कोऽप्याचार्यो वहुश्रुतस्तस्य पूर्वगते किञ्चिद् वस्तु प्राभृतं वा कालिकानुयोगेऽपि श्रुतस्क-ंन्भोऽध्ययमं वा विद्यते तचान्यस्य नास्ति ततो यद्यन्यस्य न सङ्काम्यते तदा व्यवच्छिदते । एवं पूर्वगते कालिकानुयोगे च व्यवच्छेदं ज्ञात्वा तं च सम्प्रिश्वतं शैक्षं ग्रहण-धारणासमर्थ विज्ञाय भक्तदान-धर्मकथादिभिर्विपरिणाम्य झम्पनादीन्यपि कुर्वाणः शुद्धः । यद्वा तस्याऽऽ-चार्यस्य नास्ति कोऽप्यार्थाणां परिवर्तकस्ततस्तासामपि कारणजाते शैक्षमपहरेत् । एवं करूपते 50 शैक्षापहारः कर्तुम् ॥ ५०८३ ॥ तस्य च कारणेऽपहृतस्य को विधिः ? इत्याह—

<sup>.</sup> १ थाः कमप्याचार्यम् "अभिभारयन्याः" असद्वायायास्तथा कां ॥ .३ °णां समीपे वज° कां • ॥

30

## कारणजाय अवहितो, गणं घरेतो तु अवहरंतस्स । जाहेगो निष्फण्णो, पच्छा से अप्पणो इच्छा ॥ ५०८४ ॥

यः कारणजातेऽपहृतः स तदीयं गणं धारयन् व्यवहरत एवामाव्यो मवति । व्यथं येन कारणेनापहृतस्तत् कारणं न पृरयति तदा पृर्वपामेवामवति नापहरतः । स च कारणापहृत- कस्सिन् गणे तावदास्ते यावदेकोऽपि गीतार्था निष्पन्नः, पश्चात् तस्याऽऽत्मीया इच्छा, तत्र वा तिष्ठति पृर्वपा वा सकादो गच्छति । यस्तु निष्कारणेऽपहृतः स एकस्मिन् निर्माते नियमात् पृर्वपामन्तिके गच्छति, न तस्याऽऽत्मीयेच्छेति भावः ॥ ५०८४ ॥

गतं शैक्षद्वारम् । अथाऽऽहारविधिमाह---

ठवणावरिम्म लहुगो, मादी गुरुगो अणुगगहे लहुगा ।

10 अप्पत्तियम्मि गुरुगा, बोच्छेद् पसलागा सेसे ॥ ५०८५ ॥

दानश्राद्वादिकुरुं स्थापनागृहं मण्यते, तिसान् य आचार्यः असन्दिष्टः अननुजातो वा प्रविश्वति तस्य मासल्छ । अथवा 'प्राघूणंक-ग्लानार्थमहिमहाऽऽयातः' इति तेयां श्राद्धानां पुरतो मायां करोति ततो मायिनो मासगुरुकम् । एवमुक्ते यदि ते श्राद्धाः 'अनुप्रहोऽयम्' इति मन्यन्ते तदा चतुर्लेषु । अथापीतिकं कुर्वन्ति तत्रश्चतुर्गुरवः, यच्च तद्वव्यव्यवच्छेदादि-१६ शेपदोपाणां 'प्रसन्तना' प्रसद्वस्तिन्यम् भायश्चित्तम् ॥ ५०८५ ॥ इदमेव व्याचष्टे—

अञ्ज अहं संदिहो, पुहोऽपुहो च साहती एवं ।

पाहुणग-गिलाणहा, तं च पलोहेति तो वितियं ॥ ५०८६ ॥

कश्चिदाचार्यरसन्दिष्टः स्थापनाकुलेषु प्रविद्य पृष्टोऽपृष्टो वा हेदं भणित — अद्याहं गुरुभिः 'सन्दिष्टः' प्रेपित इति, ततो मासल्छ । यदि च पूर्व सन्दिष्टः सङ्घाटकः प्रविष्ट आसीत् 20 श्राहेश्च तस्यासन्दिष्टस्थाप्रे इदं भणितं भवेत् — सन्दिष्टसङ्घाटकस्य दत्तमितिः; ततो त्र्यात् — प्राप्णंकार्थे गलानार्थं वा साम्प्रतमहमागत इति, एवं 'तं' श्राह्मजनं मायया यदि प्रलोटयित ततो 'हितीयं' मासगुरु ॥ ५०८६ ॥ ते च श्राह्म विपरिणमेशुः, विपरिणताश्चाऽऽचार्यादीनां प्रायोग्यं न दशुः ततः शुद्धं शुद्धेनाप्येतत् प्रायश्चित्तम्—

आयरि-गिलाण गुरुगा, लहुगा य हवंति खमग-पाहुणए । गुरुगो य वाल-गुहु, सेसे सन्वेग्र मासलहुं ॥ ५०८७ ॥

काचार्यस्य ग्लानस्य च प्रायोग्यमददानेषु श्राद्धेषु चतुर्गुरवः । क्षपकस्य प्राष्टुणकस्य च योग्यमददानेषु चतुर्रुघवः । वाल-वृद्धानां योग्येऽलम्यमाने गुरुमासः । 'दोषाणाम्' एतव्यति-रिक्तानां सर्वेषामपि प्रायोग्येऽलम्यमाने मासलषु ॥ ५०८७ ॥

गतं साधर्मिकस्तेन्यम् । अथाऽन्यधार्मिकस्तेन्यमाह—

परधम्मिया वि दुविहा, लिंगपविद्वा तहा गिहत्था य । तेसिं तिण्णं तिविहं, आहारे उत्रधि सिचत्ते ॥ ५०८८ ॥

१ °प्पन्नमपरं प्राय° ग्रां•॥ २ इदं "साहति" त्ति भण दां•॥ ३ तदीयमायाविपरिण-

परधार्मिका अन्यधार्मिका इत्येकोऽर्थः। ते च द्विविधाः लिक्कप्रविष्टा गृहस्याश्च । 'लिक्नप्रविष्टाः' शाक्यादयः, 'गृहस्थाः' प्रतीताः । 'तेषाम्' उभयेषामि स्तैन्यं त्रिविधम्— आहारविषयमुपिधविषयं सचित्तविषयं चेति ॥ ५०८८ ॥ तत्राऽऽहारविषयं तावदाह— भिक्खूण संखडीए, विकरणरूवेण भ्रंजती छद्धो । आभोगण उद्धंसण, पवयणहीला दुरप्प त्ती ॥ ५०८९ ॥ ं भिक्षवः-चौद्धास्तेषां सङ्खङ्यां कश्चिद् छन्धो "विकेरणरूवेण" लिङ्गविवेकेन सुद्धे, तदीयं लिक करवेति भावः । एवं भुझानं यदि कोऽपि 'आभोगयति' उपलक्षयति तदा चतुर्रुंघवः । एनमुपलक्ष्य यद्यसौ 'उद्धर्षणं' निर्भरर्सनं करोति ततश्चतुर्गुरुकाः । प्रवचनहीलां वा ते कुर्युः, यथा—दुरात्मानोऽमी भोजननिमित्तमेव प्रविज्ञा इति ॥ ५०८९ ॥ अपि च-ं गिहवासे वि वरागा, धुवं खु एते अदिइकछाणा । 10: गलतो णवरि ण वलितो, एएसिं सत्थुणा चेव ॥ ५०९० ॥ ः गृहवासेऽप्येते वराकाः 'ध्रुवं' निश्चितमेव अदृष्टकल्याणाः, एतेषां च 'शास्ता' तीर्थकृता दुश्चरतरामाहारशुच्चादि चर्यामुपदिशता गलक एव नवरं न वलितः, शेषं तु सर्वमपि कृत-मिति भावः ॥ ५०९० ॥ गतमाहारविषयं स्तैन्यम् । अथोपिधविषयमाह— उवस्सऍ उवहि ठवेतुं, गतम्मि भिच्छुम्मि गिण्हती लहुगा। गेण्हण कहुण ववहार पच्छकडुङ्काह णिव्विसए ॥ ५०९१ ॥ ् 'उपाश्रये' मठे 'उपिम्' उपकरणं स्थापयित्वा कश्चिद् भिक्षुकः वौद्धो भिक्षां गतः, तिसान् गते यदि तदीयमुपिषं गृह्णाति तदा चतुर्रुष्यः । स भिक्षुकः समायातः स्वकीयमुप-करणं स्तेनितं मत्वा तस्य संयतस्य ग्रहणं करोति चतुर्गुरवः । राजकुलाभिमुखमाकषीति पङ्गरवः । व्यवहारं कार्यितुमारब्धे च्छेदः । पश्चात्कृते मूलम् । उड्डहनेऽनवस्थाप्यम् । निर्विषयाज्ञा-20 पने पाराश्चिकम् ॥ ५०९१ ॥ अथ सचित्तविषयं स्तैन्यमाह— सचित्ते खुड़ादी, चउरो गुरुगा य दोस आणादी । गेण्हण कहुण ववहार पच्छकडुडुाह निव्विसए ॥ ५०९२ ॥ - सचित्तस्तेन्ये चिन्त्यमाने मिक्षुकादेः सम्बन्धिनं शुलुकम् आदिशब्दाद् अशुलुकं वा यद्य-पहरित तदा चत्वारो गुरुकाः आज्ञादयश्च दोषाः । प्रहणा-ऽऽकर्षण-न्यवहार-पश्चात्कृतो हाह- 25 निर्विषयाज्ञापनाद्यश्च दोषाः प्राग्वद् मन्तन्याः ॥ ५०९२ ॥ अथैतेष्वेव प्रायश्चित्तमाह — गेण्हणें गुरुगा छम्मास कहुणे छेओं होइ ववहारे। पच्छाकडिम्म मूलं, उड्डहण विरंगणे नवमं ॥ ५०९३ ॥ उद्दावण निन्त्रिसए, एगमणेगे पदोस पारंची ! अणवहृष्यो दोसु य, दोसु उ पारंचितो होइ ॥ ५०९४ ॥ 30 गाशाह्रेयं गतार्थम् (गा० ९०४-५ अथवा २५००-१)॥ ५०९३॥ ५०९४॥ खुइं व खुड़ियं वा, णिति अवत्तं अपुन्छियं तेणे।

१ "विकरणं लिंगविवेगो" इति चूर्णो विदेशपचूर्णो च ॥ २ °द्वरं व्याख्यातार्थम् कां • ॥ .....

15

20

वचिम णरिय पुच्छा, खेत्तं थामं च णाऊणं ॥ ५०९५ ॥

कुछको वा कुछिका वा योऽचापि अन्यक्तः स यस्य शावयदिः सम्बन्धी तमपृष्ठा यदि तं कुछकं कुछिकां वा नयति ततः 'सेनः' अन्यधार्मिकनेन्यकारी स मन्तन्यः, चतुर्गुरुकं च तस्य प्रायश्चित्तम् । यस्तु न्यकस्तव नास्ति पृच्छा, तामन्तरेणापि स प्रवाननीयः । किं सबैहथेव ! उत न ! इत्याशस्याऽऽह—क्षेत्रं स्वाम च ज्ञात्वा । किमुक्तं मवति !—यदि विवक्षितं क्षेत्रं शाक्यादिगावितं राजवछमतादिकं वा तेषां तत्र वन्तं तदा पृच्छामन्तरेण न्यकोऽपि
प्रवानयितं न करपते, अन्यथा तु करपत इति ॥ ५०९५ ॥

एवं ताबिष्ठक्रप्रविष्टानां सैन्यप्रकम् । अय गृहस्थानां तदेवाह-

एमेब होति तेण्णं, तिविहं गारित्ययाण जं बुत्तं ।

गहणादिगा य दोसा, सविसेसतरा मने तेसु ॥ ५०९६ ॥

ण्वमेवागारस्यानामपि 'त्रिवियम्' श्राहारादिमेदात् त्रिप्रकारं स्तन्यं मवति यदनन्तरमेव परतीर्थिकानामुक्तम् । 'तेषु च' गृहस्थेषु श्राहारादिकं स्तेनयतां प्रहणादयो दोषाः सविद्येपतरा मवेषुः । ते हि राजकुले करादिकं मयच्छन्ति, तत्रसद्वलेन समिष्ठकतरान् प्रहणा-ऽऽकर्षणा-दीन् कारयेषुः ॥ ५०९६ ॥ कथं पुनर्सापामाहारादिकं स्तेनयति । इति उच्यते—

आहारे पिद्वाती, तंत् खुड़ादि नं भणित पुट्नं । पिड्ढंडिय कट्यही, संह्यमण पडिग्गहे कुप़ला ॥ ५०९७ ॥

साहारे—पिष्टादिकं बहिर्विरिष्टतं दृष्ट्रा श्रुष्टिकाः नेत्रपति । उपघी—''तंतु'' ति स्वाष्टिकाम् उपस्याप्ताद् वस्नादिकं वाऽपहरति । सचिते—श्रुष्टकः—मास्करम्तम् आदिशस्त्राद् अश्रुष्टकं वा नेत्रपति । एवं यदेव एवं परतीर्थिकानां भणितं तदेवात्रापि मन्तस्यम् । कथं 20 पुनः पिष्टं म्तेनयति ! इत्याह—''पिष्टंढिं'' इत्यादि, काश्रित् श्रुष्टिका मिश्रामटन्त्यः किश्चिद् गृहं प्रविष्टाः, तत्र च वहिः पिष्टं विसारितमान्ते, तच दृष्ट्या तासां मध्यादेका कर्यासिका पिष्टपिण्डिकां गृहीत्वा पत्रहरे पश्चिष्ठवती, सा चाविरितिकया दृष्टा ततो मणितम्—एनां पिष्टपिण्डिकामत्रेव स्थापयतः ततन्त्रया श्रुष्टिकया कुशुक्तवेनान्यस्याः सङ्घाटिकाया अन्तरे प्रक्षिष्ठा । एवं स्वाष्टिकापपि दश्रत्वेनापहरेत् ॥ ५०९७ ॥ अय सचित्रविषयं विषिमाह—

नीएहिँ उ अविदिनं, अप्यत्तवयं प्रुपं न दिनितृति । अपरिगाही उ कप्पति, विजडी जी सेसदोसेहिं ॥ ५०९८ ॥

'निजंकः' माता-पितृप्रमृतिमिः सजनेः 'अवितीणम्' अदत्तम् 'अपाप्तवयसम्' अञ्चर्के पुगांसं न दीक्षयन्ति । यदि पुनर्परिगृहीतोऽञ्चकः सः 'दोषदोषः' चाल-जद्दु-ज्याधितादिमिविमयुक्तः प्रजाजयितुं करपते ॥ ५०९८ ॥ ⊲ कीविषयं विचिमाह—>

अपरिगाहा उ नारी, ण भवति तो सा ण कप्यति अदिण्णा । सा वि य हु काय कप्यति, जह पडमा खुडुमाना वा ॥ ५०९९ ॥

१ °हारे—कस्याप्यगारिणो गृहाङ्गणे पिष्टा' को ॥ २ °कं पुरुषं 'न दीस्त्यन्ति' न प्रवाजयन्ति । पिष्टु को ॥ ३ ॰० १० एतजिहान्तर्गतमगुत्रर्गं सा । एवं वर्तते ॥

'नारी' स्त्री सा पायेणापरिप्रहा न भवति, पितृ-प्रतिप्रसृतीनामन्यतरेण परिगृहीता भवतीति भावः । ॳ उक्तं च

> पिता रक्षति कौमारे, मर्ता रक्षति यौवने । पुत्राश्च स्थाविरे मावे, न स्त्री स्वातक्रयमहिति ॥ ⊳

ततो नासावदत्ता सती कल्पते प्रत्राजयितुम् । साऽपि च काचिददत्ताऽपि कल्पते, यथा व प्रावतीदेवी करकण्डुमाता प्रत्राजिता, यथा वा क्षुल्लकक्कमारमाता योगसङ्ग्रहाभिहिता (आव० हारि० टीका निर्युक्तिगा० १२८८–९० पत्र ७०१) यशोभद्रा नान्नी प्रत्राजिता ॥ ५०९९ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

निइयपदं आहारे, अद्धाणे हंसमादिणो उनही । उनउज्जिजण पुन्नि, होहिंति जुगप्पहाण त्ति ॥ ५१०० ॥

10

25

द्वितीयपदमाहारादिषु त्रिष्विप अभिधीयते—तत्राऽऽहारेऽध्तानं प्रवेष्टुकामास्ततो वा उत्तीर्णा उपलक्षणत्वाद् अशिवादो वा वर्तमाना असंस्तरणे अदत्तमि भक्त-पानं गृह्वीयुः । आगादे कारणे उपिषमि हंसादेः सम्बन्धिना प्रयोगेणोत्पादयेत् । सिचत्तविषयेऽपि—'भवि-ष्यन्त्यमी युगप्रधानाः' इत्यादिकं पुष्टालम्बनं 'पूर्व' प्रथममेव 'उपयुज्य' परिभाव्य गृहस्यक्षुल्ल-कान् अन्यतीर्थिकश्चलकान् वा हरेत् ॥ ५१०० ॥ इदमेव भावयति—

असिवं ओम विहं वा, पविसिउकामा ततो व उत्तिण्णा । थिल लिंगि अन्नतित्थिग, जातितु अदिण्णें गिण्हंति ॥ ५१०१ ॥

अशिवगृहीते विषये खयं वा साधवोऽशिवगृहीता मक्त-पानलामामावान्त संस्तरेयुः, अवमं—दुर्भिक्षं तत्र वा मक्त-पानं न रुमेरन्, 'विहम्' अध्वानं वा प्रवेष्टुकामास्ततो वा उत्तीर्णा न संस्तरेयुः, ततः खिलिक्किनां या स्थिलका—देवद्रोणी तस्यां याचन्ते, यदि ते न प्रयच्छन्ति तदा 20 बलादिष गृह्णन्ति । अथ बलवन्तस्ते दारुणपञ्चतयो वा ततोऽन्यतीर्थिकानामिष स्थलीषु याच्यते, यदि न प्रयच्छन्ति ततः खयमेव प्रकटं प्रच्छन्नं वा गृह्णीयुः । एवं गृहस्थेष्विष याचितमलभमानाः स्वयमि गृह्णन्ति । असंस्तरणे उपिषरप्येवमेव स्तैन्यपयोगेण प्रहीतव्यः ॥ ५१०१॥

नाऊण य वीच्छेदं, पुन्वगते कालियाणुतोगे य । गिहि अण्णतित्थियं वा, हरिज एतेहिँ हेतुर्हि ॥ ५१०२ ॥

पूर्वगते कालिकानुयोगे वा व्यवच्छेदं ज्ञात्वा यो गृहस्यक्षुलकोऽन्यतीर्थिकञ्जलको वा अहण-धारणामेधावी स याचितो यदा न लभ्यते तदा स्वयमि गृहीयात् । 'ऐतैः' एवमादिभिः 'हेतुभिः' कारणेर्गृहस्यमन्यतीर्थिकं वा हरेत् ॥ ५१०२ ॥

गतमन्यधार्मिकस्तैन्यम् । अथ "हृत्थादालं दलेमाणे" इत्यादि पाठत्रयं निवरीपुराह— अ

हत्याताले हत्थालंबे, अत्यादाणे य होति बोधन्वे । एतेसिं णाणत्तं, वोच्छामि अहाणुपुन्वीए ॥ ५१०३ ॥

१ · पतिश्वान्तर्गतः पाठः कां॰ एव वर्तते ॥

3)

हिस्तातालो हिस्तालम्बोऽर्थादानं चेति त्रिधा पाठोऽत्र बोद्धन्यः । एतेषां त्रयाणामपि नानात्वं वक्ष्यामि यथाऽऽनुपूर्व्योऽहम् ॥ ५१०३ ॥ तत्र हस्तातालं ताबद् वित्रणोति—

उग्गिणाम्मि य गुरुगो, दंडो पडियम्मि होई मयणा उ । एवं ख़ु लोइयाणं, लोउत्तरियाण वोच्छामि ॥ ५१०४ ॥

ह इह हम्तेन उपलक्षणत्वात् खन्नादिभिश्च यद् आताडनं स हस्तातालः । स च द्विया—
लेकिको लोकोचरिकश्च । तत्र लेकिके हस्ताताले पुरुपवधाय खन्नादाबुद्दीणे 'गुरुकः' रूपकाणामशीतिसहस्रलक्षणो दण्डो भवति । पतिते तु महारे यदि कथमपि न मृतस्तदा 'मजना'
देशे देशेऽपरापरदण्डलक्षणा भवति । अथ मृतस्तदा तदेवाशीतिसहस्रं दण्डः । एवं 'खुः'
अवधारणे, लेकिकानां दण्डो भवति । लोकोचरिकाणां तु दण्डमतः परं वक्ष्यामि ॥५१०॥।
16 हत्थेण व पादेण व, अणवद्वप्यो उ होति उग्गिण्यो ।

हत्थेण व पादेण व, अणवद्वप्पो उ होति उग्गिणो । पडियम्मि होति भयणा, उद्दवणे होति चरिमपदं ॥ ५१०५ ॥

ं हस्तेन वा पादेन वा उपलक्षणत्वाद् यष्टि-मुख्यादिना वा यः साघुः स्वपक्षस्य परपक्षस्य वा प्रहारमुद्गिरति सोऽनवस्थाप्यो भवति । पतिते तु प्रहारे भजना, यदि न मृतस्ततोऽनवस्थाप्य एवं, अधापद्राणः—मृतः तदा 'चरमपदं' पाराञ्चिकं भवति ॥ ५१०५ ॥ अत्रेदं द्वितीयपदम्—

आयरिय विणयगाहण, कारणजाते व वोधिकादीसु । करणं वा पिंडमाए, तस्थ तु मेदो पसमणं च ॥ ५१०६ ॥

श्रांचार्यः क्षुष्टकस्य विनयमाहणं कुर्वन् हम्तातालमपि दयात् । 'कारणवाते वा' गुरु-गच्छपमृतीनामात्यन्तिके विनाशे प्राप्ते वोधिकस्त्रेनादिप्विप हस्तातलं प्रयुक्तीत । पश्चार्द्धेन हस्तालम्बमाह—''करणं वा'' इत्यादि, श्रद्धाव-पुररोषादो तत्रशमनार्थे 'प्रतिमां' पुचलकं 20 करोति, तत श्रमचारुकमम्रं परिजपन् 'तंत्रेव' प्रतिमायां मेदं करोति, ततस्त्रस्योपद्रवस्य प्रश्च-मनं भवति ॥ ५१०६ ॥ एषा निर्मुक्तिगाथा श्रत एनां विवृणोति—

विणयस्स र गाहणया, कण्णामोड-खड्गा-चवेटाहि । सावेक्ख हत्यवालं, दलाति मम्माणि फेडितो ॥ ५१०७ ॥

इह विनयशब्दः शिक्षायामि वर्तते, यत उक्तम् — "विनयः शिक्षा-प्रणत्योः" (हेम० १६ अने० त्रिसर० छो० ११०५) इति । ततोऽयमर्थः — 'विनयस्य' प्रहणशिक्षाया आसेवना-शिक्षाया वा प्राहणायां कियमाणायां कर्णामोटकेन खडुकािमः चपेटािमर्वा 'सापेक्षः' जीवि-तापेक्षां कुर्वन् अत एव 'मर्माणि स्केटयन्' येषु प्रदेशेप्वाहतः सन् ब्रियते तानि परिहरन् आचार्यः श्रुष्ठकस्य हस्तातां ददाित ॥ ५१०७॥ अत्र परः प्राह—ननु परस्य परितापे कियमाणेऽसातवेदनीयकर्मवन्यो मवित तत् कथमसावनुज्ञायते । उच्यते —

कार्म परपरितावो, असायहेतृ जिणेहिँ पण्णत्तो । आत-परहितकरो पुण, इच्छिजइ दुस्सले स खलु ॥ ५१०८ ॥

१ 'कर्णामोटकेन' प्रतीतेन 'खडुंकया' टोलकेन 'चपेटया' प्रसिद्धया 'सापेक्षः' कां॰ ॥ २ 'स्य सम्यक् शिक्षामप्रतिपद्यमानस्य इस्ता' कां॰ ॥

'कामम्' अनुमत्तमिदमस्माकम्-परपरितापो जिनैरसार्तहेतुः प्रज्ञप्तः, परं 'सः' परपरि-तापः 'दुःशले' वाक्छिक्षया दुर्शहे दुर्विनीते शिष्ये 'खल्ल', निश्चितमिष्यत एव । कुतः ? इत्याह--- "आय-परहियकरो" ति हेती प्रथमा भावप्रधानश्च निर्देशः, ततोऽयमर्थः---आत्मनः परस्य च हितकरत्वात् । तत्राऽऽत्मनः शिष्यं शिक्षां याह्यतः कर्मनिर्नरालामः, परस्य तु सम्यग्गृहीतशिक्षस्य यथावत् चरण-करणानुपालनादयो भूयांसो गुणाः । पुनःशव्दो विशेषणे, ठ स चैतद् विशिनष्टि—यो दुष्टाध्यवसायतया परपरितापः क्रियते स एवासातहेतुः प्रज्ञप्तः, यस्तु शुद्धाध्यवसायेनाऽऽत्म-परहितकरः क्रियते स नैवासातहेतुरिति ॥ ५१०८ ॥

असुमेवार्थं दृष्टान्तेन द्रदयति—

सिप्पंणेडणियद्वा, घाते वि सहंति लोइया गुरुणो ।

ण य मधुरणिच्छया ते, ण होंति एसेविहं उनमा ॥ ५१०९ ॥

लिपि-गणितादिकलाकीशलानि तदर्थ लौकिकाः शिक्षकाः 'गुरोः' आचार्यस्य घातानपि सहन्ते, न च 'ते' घातास्तदानीं दारुणा अपि 'मधुरनिश्चयाः' सुन्दरपरिणामा न भवन्ति, किन्तु शिल्पादिपरिज्ञाने वृत्तिलाभ-जनपूजनीयतादिना परिणामस्तेषां सुन्दरो भवतीति भावः । एषै-वोपमा 'इह' प्रस्तुतार्थे मन्तन्या, यथा तेपां ते घाता हितास्तथा प्रस्तुतस्यापि दुर्विनीतस्य 15 शिष्यसेति भावः । अत्रायं बृहद्भाष्योक्तः सोपनयोऽपरो दृष्टान्तः-

अहवा वि रोगियस्सा, ओसह चाडूहिँ पिजाए पुर्वि । पच्छा तालेतुमनी, देहहियद्वाएँ दिज्जइ से ॥ इय भवरोगत्तस्स वि, अणुकूलेणं तु सारणा पुर्वि । पच्छा पडिकूलेण वि, परलोगहियद्व कायव्वा ॥

"ओसह" ति विभक्तिलोपादौषधमिति मन्तन्यम् ॥

अत एव साधुरेवंविधो भवेत्---

संविग्गो मद्दविओ, अग्रई अणुयत्तओ विसेसन्नू । उञ्जत्तमपरितंतो, इच्छियमत्थं लहइ साहू ॥ ५११० ॥

'संविमः' मोक्षामिरुाषी, 'मार्दविकः' स्तव्यताविकरुः, 'अमोचि' गुरूणाममोचनशीरुः, 25 'अनुवर्तकः' तेषामेव च्छन्दोऽनुवर्ती, 'विशेषज्ञः' वस्त्ववस्तुविभागवेदी, उग्रुक्तः खाध्यायीदी, अपरितान्तो वैयावृत्यादौ, एवंविधः साधुरीप्सितमर्थमिह परत्र च लभते ॥ ५११० ॥

अथ "कारणजाते व वोहिगाईसु" (गा० ५१०६) ति पदं व्याचप्टे-बोहिकतेणभयादिसु, गणस्स गणिणो व अचए पत्ते।

इच्छंति हत्थतालं, कालातिचरं व सर्जं वा ॥ ५१११ ॥

१ °तवेदनीयकर्मयन्धनिवन्धनं प्रश्च° कां० ॥ २ प्रतदन्तर्गतः पाठः कां० एव वर्तते ॥ ३ °णामवद्यन्तयाऽमोचकः 'अनु कां ।। ४ °यावौ सोत्साहः, 'अपरितान्तः' वैया-सुत्यादी भनिर्वेदवान्, एवं? कां ।। ..

ð

बोविकसोनमये बादिग्रन्दात् खापदादिमयेषु वा यदि 'गणस्य' गन्छस्य 'गणिनो बा' ब्याचार्यस्य 'अत्ययः' बात्यन्तिको विनागः प्राप्तन्तदो 'कार्यतिचरं वा' काव्यतिक्रमेण 'सघो बा' तत्कारुमेव इस्ततारुमिच्छन्ति, गीतार्थो इति गम्यते ॥ ५१११ ॥

अय हस्तारुम्यं ज्यान्यानयति—

असिवे पुरोवरोधे, एमादीवहससेस अमिथ्वा । संजायपचया खंह, अण्णेस य एवमादीस ॥ ५११२ ॥ मरणमएणऽमिथ्वे, ते णातं देवतं चुवासेते । पहिषं काउं मज्बे, विषति मंते परिजरेंतो ॥ ५११२ ॥

अशिवेन लोको भ्यान् त्रियते, पर्वलेन वा पुरं समन्ताहुपरुद्धम्, तत्र बहिःकटकयोषैः
10 आम्यन्तराणां कटकमदेः कियते, अलक्षयाद्धा क्ष्या त्रियते, आदिश्वन्ताद्ध् गलगण्डादिमिन्नी
रोगिर्दिने दिने प्रमृतो जनो मरणमञ्जते, एवमादिमिः 'वैश्वसः' दुःकर्मिमृतान्ते पोर्जनाः
'सल्लातप्रत्ययाः' 'योऽत्र पुरे आचार्यो बहुश्चतो गुणवांन्तपत्ती स शक्तो वेशसमिदं निरोद्धम्,
नान्यः कश्चिद्' इति समिति—सन्यन् जातः अत्ययो येषां ते तथा, न केनल्यमेत्रेव किन्तु
अन्येष्वप्येवमादिषु सल्लातप्रत्ययान्ते सन्मृय तमाचार्यं 'त्रायल्' इति शरणमुपगताः प्रालिते15 पृदाः पाद्यतिज्ञान्तिष्टन्ति ॥ ५११२ ॥

ततः स आचार्यसान् पीरजनान् मरणमयेनामिम्तान् देवतामिवाऽऽत्मानं पर्युपासीनान् ज्ञात्वा तद्नुकम्पापरीतिचितः प्रतिमां कृत्वा तत अभिचारकमद्रान् परिजपन् तां प्रतिमां मध्य-माने विध्यति, ततो नष्टा सा क्रुच्देवता, प्रश्नितः सर्वोऽप्युपद्रवः । एवंविषद्सान्ध्यद्रायी यदाऽम्युत्तिष्ठते तदा तत्कान्ध्येव नोपसाप्यते किन्तु क्रियन्त्रमपि कार्न् गच्छ एव वसन् 20 व्यामर्दनं कार्यते ॥ ५११३ ॥ अथाऽयीदानमाह—

> अणुकंपणा णिमिचे, जायण पहिसेहणा मुडणिमेत्र । दायण पुच्छा य तहा, सारण उच्मात्रण विणासे ॥ ५११२ ॥

कसाप्याचायेस मागिनेयो वर्त परित्यन्य ग्रुक्तक्रापयति, तत ब्राचायेस 'अनुक्रम्या' 'क्रथमयं द्रव्यमन्तरेण गृहचासमध्यासिप्यते ?' इत्येवंक्रक्षणा वस्त । स व 'निमिन्ने कर्ताव 25क्क्र्यकः' इति कृत्वा तेनेवार्वावत्योद्वेयोविणजोरिन्तके तं मागिनेयं रूपक्रयाचनाय प्रेषितवात् । स च तेत्रेकेन विण्वा 'किं सम शक्तिका रूपकान् हृदते ?' एवस्तव्या प्रतिषिदः, द्विती-येन तु रूपकनवक्ष्कानां दर्शना कृता । द्वितीये च वर्षे द्वास्थापि विण्यम्यां पृच्छा कृता । तत्त व्याचार्यण 'सारणा' क्रयाणकप्रहणविषया शिक्षा दन्ता । तत्तो येन रूपका न दन्तानस्य संवस्तिनाशः समनति, येन तु दन्तन्तस्य 'दद्वावनं' महर्द्विकतासम्यादनं कृतवात् । एप 20निर्शक्तिगाथासरार्थः । मावार्थस्तु क्रयानकादवसेयः । तच्चेदम्—

उन्नेणीए एगी ओसन्नायरियो नेमितिनो । तस्य य दुनि मित्ता नाणियगा, ते तं आपु-च्चित्रं आपुच्छिटं नवहरंति—किं मंदं गिण्डामो झुयामो ना ? । एनं ते हस्सरीम्या । तस्य य आयरियस्य मागिणेच्चो मोगामिळासी आगम्म तं आयरियं केन्नहरू समातिनाहै आयरियेणं

\_15

खुइएण समं तेसिं दोण्हं पि मिर्चाणं सगासं पेसिवती— रूवगसहस्सं देहिं। तेण गंतुं आयरियवयणेणं मिगतो— देहि। भणइ— किं मम सडणी रूवगा हगंति ? नित्य मम एचिया,
वीसमेचे देमिं। तेण नेच्छियं, आयरियस्स य निवेदियं। ताहे आयरिएणं बितियमित्तस्स
सगासं पेसिवतो, मिगतो य आयरियवयणेणं। तेण चंगोडए काउं वह णवल्या दंसिया—
एचो जावतिएहिं मे रूवएहिं इच्छा तावतिए गिण्हह। तेहिं आगंतुं आयरियस्स उवणीतो, 5
नउलगो; ताहे भाइणिज्ञस्स दिन्नो। वितियवरिसे ते वणियगा दो वि आयरियं पुच्छंति—
एसमंवरिसे केरिसं भंडं गेण्हामो ?। आयरिएहिं सडणिवाइचो भणितो—जित्तो ते घरसारो
तेण कप्पास-घय-गुले घेचुं अंतोघरे संगोवह। वितिओ अप्पसारियं भणितो—तुमं धुवहुं
तण-कट्ट-वंसे घण्णं च घेचुं वाहिं नगरस्स निरगोयहाणे संगोवाहि। तदा य अणवुट्टी जाया, अह
अगी उद्वितो, सबं नगरं दहुं। सडणीइचस्स सबं कप्पासाति दहुं, वितियस्स न दहुं, ताहे 10
तेण तं तण-कट्टं घण्णं च सुमहग्वं विकियं, अणेगाणं सयसहस्साणं आभागी जातो। तओ सउणियाइचो आयरियं भणिति—किह मे निमिचं विसंवतियं ?। आयरिएणं मिणयं—किं मम
निमिचं सडणीया हगईं ?। तओ पायपिडएणं खामिओ। [पुणो उद्याविओ] ]। १९११।।

अमुमेवार्थ गायात्रयेण भाष्यकार आह—

उज्जेणी ओसण्णं, दो विणया पुच्छियं ववहरंति । भोगाभिलास भचय, ग्रुंचंति न रूवए सउणी ॥ ५११५ ॥ चंगोड णउलदायण, वितितेणं जित्तए तिहं एको । अण्णिम हायणिम य, गिण्हामो किं ति पुच्छंति ॥ ५११६ ॥ तण-कडु-नेह-धण्णे, गिण्हह कप्पास-दूस-गुलमादी । अंतो विहं च ठवणा, अग्गी सउणी न य निमित्तं ॥ ५११७ ॥

तिस्रोऽपि व्याख्यातार्थाः । नवरं भचको भागिनेय उच्यते । "जित्त ति एको" ति 'यावन्तो युष्मभ्यं रोचन्ते तावतो नवलकान् गृहीत' एवं द्वितीयेन वणिजा भणितम् 'तत्र' तेपां मध्ये एको नवलको गृहीतः । अन्यस्मिन् 'हायने' वर्षे इत्यर्थः । 'दूष्यं' वस्त्रमुच्यते । 'संजणी न य निमित्तं' ति 'न च' नैव मम शकुनिका निमित्तं हदते ॥ ५११५॥ ॥ ५११६॥ ५११७॥

एयारिसो उ पुरिसो, अणवहप्पो उ सो सदेसम्मि । णेत्ण अण्णदेसं, चिड्डवद्वावणा तस्स ॥ ५११८॥

'एताहराः' अर्थोदानकारी यः पुरुपोऽभ्युत्तिष्ठते स खदेशे 'अनवस्थाप्यः' न गहावतेषु स्थाप्यते किन्तु तमन्यदेशं नीत्वा तस्य च तत्र तिष्ठत उपस्थापना कर्तव्या ॥ ५११८ ॥

कुतः ? इति चेद् उच्यते —

पुन्वविभासा भारोज किंचि गोरव सिणेह भयतो वा । न सहइ परीसहं पि य, णाणे कंई व कच्छुछो ॥ ५११९ ॥

१ °इ १। तेण 'कुविथो' ति नाउं सो आयरिओ पाय कां ।

तं नैमित्तिकं तत्रस्थितं छोकः पूर्वाभ्यासाद् निमित्तं प्रच्छेत्, सोऽपि ऋद्विगौरवतः सेहाहा स्मयाहा 'किञ्चिद्' छामा-ऽछामादिकं तत्रस्थितो मापेत । अपि च—स ज्ञाननिपयं परीषहं तत्र न सहते, सोढुं न शक्तोतीत्पर्थः । यथा कच्छः—पामा तहान् पुरुषः 'कण्ह्ं' खितं निना स्थातुं न शक्तोति एवमेपोऽपि तत्र निमित्तकथनमन्तरेण न स्थातुं शक्त इति मावः ॥ ५११९ ॥ अथ पृवोंक्तमप्यथे विशेषज्ञापनार्थं म्योऽप्याह—

तह्यस्स दोन्नि मोत्तुं, दन्ने भावे य सेस मयणा उ । पडिसिद्ध लिंगकरणं, कारणें अण्णत्य तत्थेव ॥ ५१२० ॥

इह "साधिम्मयतेणियं करेमाणे" इत्यादिस्त्रक्रमप्रामाण्येन हत्यायाल्स्तृतीय उच्यते, स त्रिधा—हस्तातालो इस्तालम्बोऽर्धादानं चेति । तत्राऽऽधं द्वे पदे मुच्चा यत् शेषम्—अर्धादानास्यं 10 तृतीयं पदं तत्र द्रव्यतो मावतश्च लिङ्गपदाने मजना मवति । कथम् ! इत्याह—"पिडिसिद्ध" इत्यादि, उत्तरत्र "कारणे" इत्यमिवास्यमानत्वाद् इह निष्कारणमिति गम्यते, ततो निष्कारणे मतिषिद्धमर्थादानकारिणो 'लिङ्गकरणं' द्रव्यलिङ्गस्य मावलिङ्गस्य वा तत्र क्षेत्रे प्रदानम् । 'कारणे तु' मक्तमत्यास्त्यानप्रतिपत्तिलक्षणेऽन्यत्र वा तत्र वाऽनुज्ञातमेव ॥ ५१२० ॥

एपा पुरातना गाथा, अत एनां निवरीपुराह-

हत्याताली ततियो, तस्स उ दो आइमे पदे मोर्च । अत्थायाणे लिंगं, न दिति तत्थेव विसयम्मि ॥ ५१२१ ॥

हस्तातालः स्त्रक्रमप्रामाण्येन तृतीयः, तस्य हे आदिमे हस्ताताल-हस्तालम्बन्ध्सणे पदे सुक्तवा यद् अर्थादानास्यं पदं तत्र वर्तमानस्य तत्रैव 'विषये' देशे लिङ्गं न ददति ॥ ५१२१ ॥ स च अर्थादानकारी गृहिलिङ्गी वा स्याद्वसन्नलिङ्गी वा । तत्रै—

20 गिहिलिंगस्स उ दोण्णि वि, ओसर्ने न दिति मावलिंगं तु । दिझंति दो वि लिंगा, उनिहुए उत्तिमहुस्स ॥ ५१२२ ॥

यो गृहिलिङ्गी प्रत्रज्यार्थमम्युचिष्टते तस्य 'द्वे अपि' द्रज्य-मानलिङ्गे तस्मिन् देशे न दीयेते । यः पुनरनसन्नस्तस्य द्रज्यलिङ्गं निचत एन परं मानलिङ्गं तस्य तेत्रेन न दद्ति । यदा पुनरसानुचमार्थप्रतिपत्त्यर्थमुपतिष्ठते तदा तस्मिन्नपि देशे द्वयोरपि गृहस्या-ऽनसन्नयोहें अपि 25 लिङ्गे दीयेते ॥ ५१२२ ॥ अथनेदं कारणम्—

ओमा-ऽसिवमाईहि व, तिष्पस्सति तेण तस्स तत्थेव । न य असहाओ मुच्ह, पुट्टो य मणिज वीसरियं ॥ ५१२३ ॥

अवमा-ऽशिव-राजिष्टिशिद्यु वा समुपस्थितेषु गच्छस्य 'प्रतितर्पिप्यति' उपग्रहं करिप्यति तेन कारणेन तत्रव क्षेत्रे तस्य लिङ्गं प्रयच्छन्ति । तत्र चेयं यतना—''न य असहाओ'' 30 इत्यादि, स तत्रारोपितमहात्रतः सन् 'असहायः' एकाकी न मुच्यते, लोकेन च निमिर्च पृष्टो

१ मावः । अतोऽन्यदेशान्तरे नीत्वा स महावतेषु स्थापनीय इति प्रक्रमः ॥ ५११९ ॥ अधानन्तरोक्तमप्ययं द्यं ॥ २ एतदनन्तरं प्रन्याप्रम्—१५०० ह्यं ० ॥ ३ ०ण दिंति तत्ये व ताद्ये । माव द्यं ० तामा ० ॥

भणति—विस्पृतं मम् साम्प्रतं तद् निमित्तमिति ॥ ५१२३ ॥ · अथ साधर्मिकादिस्तैन्येषु पायश्चित्तमुपदर्शयति—

> साहम्मिय-ऽन्नधम्मियतेण्णेसु उ तत्थ होतिमा भयणा। लहुगी लहुगा गुरुगा, अणवहुप्पी व आएसा ॥ ५१२४ ॥

सीधर्मिकस्तैन्या-ऽन्यधार्मिकस्तैन्ययोस्तत्र तावदियं 'भजना' पायश्चित्तरचना मवति --आहारं ठ स्तेनयतो लघुमासः, उपिं स्तेनयतश्चतुर्लघु, सचित्तं स्तेनयतश्चतुर्गुरवः । आदेशेन वाऽनव-स्थाप्यम् ॥ ५१२४ ॥

> अहवा अणुनन्झाओ, एएसु पएसु पावती तिविहं। तेसुं चेव पएसुं, गणि-आयरियाण नवमं तु ॥ ५१२५ ॥

अथवा 'अनुपाध्यायः' य उपाध्यायो न भवति किन्तु सामान्यभिक्षुः सः 'एतेषु पदेषु' 10 आहारोपिध-सचित्तर्तैन्यरूपेषु यथाकमं 'त्रिविधं' लघुमास-चतुर्लघु-चतुर्गुरुलक्षणं प्रायिश्वतं प्रामोति । 'एतेष्वेव च' आहारादिप पदेषु गणिनः-उपाध्यायस्याऽऽचार्यस्य च 'नवमम्' अनव-स्थाप्यं भवति ॥ ५१२५ ॥ अत्र परः प्राह—ननु सूत्रे सामान्येनानवस्थाप्य एव भणितः न पुनर्रुघुमासादिकं त्रिविधं प्रायिश्वत्तम् तत् कथमिदमर्थेनाभिधीयते ? उच्यते — आर्हता-नामेकान्तवादः कापि न भवति । तथा चाह-15

> तुछ्रिम वि अवराहे, तुछ्रमतुछं व दिखए दोण्हं। पारंचिके वि नवमं, गणिस्स गुरुणो उ तं चेव ॥ ५१२६ ॥

् तुल्यः-सहज्ञोऽपराधः द्वाभ्यामपि-आचार्योपाध्यायाभ्यां सेवितस्तत्र द्वयोरपि तुल्यमतुल्यं वा प्रायश्चित्तं दीयते । तत्र तुल्यदानं प्रतीतमेव, अतुल्यदानं पुनरिदम्--'पाराश्चिकेऽपि' पाराञ्चिकापत्तियोग्येऽप्यपराधपदे सेविते 'गणिनः' उपाध्यायस्य 'नवमम्' अनवस्थाप्यमेव 20 दीयते न पाराञ्चिकम्, 'गुरोः' आचार्यस्य पुनः 'तदेव' पाराञ्चिकं दीयते । ततो यद्यपि सूत्रे सामान्येनाऽनवस्थाप्यमुक्तं तथापि तत् पुरुपविशेषापेक्षं प्रतिपत्तव्यम्, यद्वाऽभीक्ष्णसेवानिष्प-त्रम् ॥ ५१२६ ॥ तथा चाह---

अहवा अभिक्खसेवी, अणुवरमं पावई गणी नवमं। पार्वति मूलमेव उ, अभिक्लपिडसेविणो सेसा ॥ ५१२७ ॥

अथवा साधर्मिकरतैन्यादेः 'अभीक्ष्णसेवी' पुनः पुनः प्रतिसेवां यः करोति स ततः स्थानाद् 'अनुपरमन्' अनिवर्त्तमानः 'गणी' उपाध्यायो नवमं प्राप्तोति । 'शेपास्तु' ये उपाध्यायत्वमा-चार्यत्वं वा न प्राप्तास्तेऽभीक्ष्णप्रतिसेविनोऽपि मूलमेव प्राप्नुवन्ति नानवस्थाप्यैम् ॥ ५१२७ ॥

> अत्थादाणो ततिओ, अणवद्वो खेत्तओ समक्लाओ । गच्छे चेव वसंता, णिज्नुहिजंति सेसा उ ॥ ५१२८ ॥

१ 'तत्र' तयोः-अनन्तरोक्तयोः साधर्मिकस्तैन्या-ऽन्यधार्मिकस्तैन्ययोस्तावदियं कां॰॥ २ °प्यम्, तथा भगवद्वचनप्रामाण्यात्॥ ५१२७॥ अथ पूर्वोक्तमर्थमुपसंहरन् विशेषं चाभिधातुकाम १दमाह-अत्था° कां॰॥

15

अष्टाङ्गनिमित्तप्रयोगेण अर्थ-द्रव्यमादते इति अर्थादानः, ततोऽर्थादानारुयो यस्तृतीयोऽन् नवस्थाप्यः स क्षेत्रतः समाख्यातः, तत्र क्षेत्रे नोपस्थाप्यत इत्यर्थः । 'शेषास्तु' हस्तातालकारि-प्रमृतयो गच्छ एव वसन्तो निर्यूह्मन्ते, आलापनादिमिः पदैः वहिः क्रियन्ते इत्यर्थः ॥ ५१२८॥ अथ कीह्यगुणयुक्तस्थानवस्थाप्यं दीयते । इत्याह—

संघयण-विरिय-आगम-खुत्तत्थविद्दीय जो समगो तु ।
तवसी निगहजुत्तो, पवयणसारे अभिगयत्थो ॥ ५१२९ ॥
तिलतुसतिमागमेत्तो, वि जस्स असुमो न विज्ञती मात्रो ।
निज्ञहणाएँ अरिहो, सेसे निज्जहणा नित्थ ॥ ५१३० ॥
एयगुणसंपउत्तो, अणवहुप्पो य होति नायन्त्रो ।
एयगुणविष्पमुक्ते, तारिसयम्मी भवे मृलं ॥ ५१३१ ॥
आसायणा जहण्णे, छम्मासुक्तोस वारस उ मासा ।
वासं वारस वासे, पिडसेवओं कारणे महन्नो ॥ ५१३२ ॥
इतिरियं निक्लेवं, काउं चऽनं गणं गमित्ताणं ।
दच्वाइ सहे वियडण, निरुवस्तगाह उस्तगो ॥ ५१३३ ॥
अष्यच्य निन्भयया, आणामंगो अनंतणा सगणे ।
परगणें न होति एए, आणाथिरया मयं चेव ॥ ५१३४ ॥

गायापद्कं येथा पाराखिके व्याख्यातं (गा० ५०२९-३४) तथेव मन्तव्यम् । नवरं 'दव्वाइ सुमे वियदणं' ति द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावेषु 'सुमेषु' प्रशक्षेषु; द्रव्यतो वटवृक्षादे क्षीरवृक्षे, क्षेत्रत इक्षुक्षेत्रादो, कालतः पूर्वाहे, भावतः प्रशक्षेषु चन्द्र-तारादिवलेषु; सुक्षणां 20 'विकटनाम्' आलोचनां ददाति । तत आचार्या मणन्ति—"एयस्स साहुस्स अणवदृष्यतवस्स निरुवसगिनिमेत्तं टामि काउसगां ति अन्नत्यूससिएणं इत्यादि वोसिरामि" इति यावत् चतुर्विशतिस्तवमुच्चार्योऽऽचार्या भणन्ति—एप तपः प्रतिपद्यते ततो न भवद्भिः सार्धमालापादिकं विषासित, यूयमप्येतेन सार्धमालापादिकं परिहर्ष्वमिति ॥ ५१२९ ॥ ५१३० ॥ ५१३१ ॥ ॥ ५१३२ ॥ ५१३३ ॥ ५१३२ ॥ एवं तपः प्रतिपद्य यदसौ विद्याति तद् उपदर्शयति—

🗆 🤃 सेहाई वंदंती, पग्गहियमहातवी जिणी चेव ।

विहरह चारस वासे, अणवहुष्यो गणे चेव ॥ ५१३५ ॥

कोसादीनिष वन्द्रमानः 'जिन इव' जिनकल्पिक इव च प्रगृहीतमहातपाः, 'पारणके निर्छेपं मक्त-पानं अहीतव्यम्' इत्याद्यनेकाभिष्रहयुक्तं चतुर्थ-पष्टादिकं विपुरुं परिहारतपः क्षत्रिति मावः । एवंविघोऽनवस्थाप्यः 'गण एव' गच्छान्तर्गत एवोत्कर्पतो द्वादश वर्षाणि विहरति 30॥ ५१३५॥ इदमेव मावयति—

जिल्ला अणवर्ष्ट वहमाणी, वंदइ सी सेहमादिणी सन्वे । संवासी से कृष्पद्द, सेसा उपया न कर्णित ॥ ५१३६ ॥

१ पद्देः बस्यमाणनीत्या घद्धिः कं॰ ॥

परगणेऽनवस्थाप्यं वहमानः 'सः' उपाध्यायादिः शैक्षादीनपि सर्वान् साधून् वन्दते । तस्य च गच्छेन सार्धमेकत्रोपाश्रये एकस्मिन् पार्थे शेषसाधुजनापरिभोग्ये प्रदेशे संवासः कर्तु कंरपते । शेषाणि तु पदानि न करपन्ते ॥ ५१३६ ॥ कानि पुनस्तानि ? इत्याह-

> आलावण पिंडपुच्छण, परियद्वद्वाण वंदणग मत्ते। पिहलेहण संघाडगं, भत्तदाण संभंजणा चेव ॥ ५१३७ ॥

आलपनं स साधुमिः सह न करोति तेऽपिं तं नाऽऽलपन्ति । सूत्रार्थयोः शरीरोदन्तस्य वा प्रतिप्रच्छनं स तेषां न करोति तेऽपि तस्य न कुर्वन्ति । एवं 'परिवर्तनम्' एकतो गुणनम् 'उत्थानम्' अभ्युत्थानं ते अपि न कुर्वन्ति । वन्दनकं तु सर्वेषामपि स करोति तस्य पुनः साधवो न कुर्वन्ति । "मचे" चि खेलमात्रादिपत्यर्पणं तस्य न कियते सोऽपि तेषां न करोति । उपकरणं परस्परं न प्रत्युपेक्षन्ते । सङ्घाटकेन परस्परं न भवन्ति । भक्तदानमन्योऽन्यं 10 न कुर्वन्ति । एकत्र मण्डल्यां न सम्भुञ्जते । यचाऽन्यत् किञ्चित् करणीयं तत् तेन सार्धं न

"संघो न लभइ कर्जा॰" इत्यादिगाथाः (५०५३-५७) पाराश्चिकवद् द्रष्टव्याः ॥

॥ अनवस्थाप्यप्रकृतं समाप्तम् ॥

प्रवाजनादि प्रकृतम्

15

सूत्रम्-

कुर्वन्ति ॥ ५१३७॥

तओ नो कप्पंति पव्वावित्तए, तं जहा-पंडए वाईए कीवे ४॥

अस्य सम्बन्धमाह----

न ठविजई वएसुं, सजं एएण होति अणवहो । दुविहम्मि वि न ठविज्ञह, लिंगे अयमन जोगो उ ॥ ५१३८ ॥

येन तहोषोपरतोऽपि 'सद्यः' तत्क्षणादेवानाचरिततपोविशेषो भावलिङ्गरूपेषु महावतेषु न स्थाप्यते एतेन कारणेनानवस्थाप्य इत्युच्यते, स चानन्तरसूत्रे भणितः। अयं पुनः 'अन्यः' पण्ड-कादिद्विविघेऽपि द्रव्य-भाविक्षेत्र यो न स्थाप्यते स प्रतिपाद्यते। एष 'योगः' सम्बन्धः ॥५१३८॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयो नो कल्पन्ते प्रवाजयितुम् । तद्यथा— 25 'पण्डकः' नपुंसकः । 'वातिको नाम' यदा स्वनिमित्ततोऽन्यथा वा मेहनं कापायितं भवति तदा न शकोति वेदं भारयितुं यावन प्रतिसेवा कता । 'क्वीवः' असमर्थः, स च दृष्टिकीवा-दिरुक्षणः । एप सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यविस्तरः---

१ °पि तथैव तेन सह नालपन्ति । तथा स्त्रा° कां गा

25

वीसं तु अपन्वला, निल्लुत्तीए उ चित्रया पुर्न्य । इह पुण तिहिं अधिकारो, पंडे कीवे य वाईया ॥ ५१३९ ॥

'विञ्ञतिः' बाल-यद्धादिमेदाद् विश्वतिसङ्याः अप्रवाज्याः 'पृषे' नामनिष्पन्ने निश्चेषे 'निर्धुक्तो' पश्चकलपे सपपन्नं वर्णिताः । इह पुनिश्चिमिरेवाधिकारः—पण्डकेन छीवेन ध्वातिकेन चेति, गुरुतरदोपदुष्टा अभी इति कृत्वा ॥ ५१३९ ॥

थ्य प्रवाजनाविधिमेव तावदाह—

गीयत्थे पन्तावण, गीयत्थें अपुच्छिऊण चउगुरुगा । तम्हा गीयत्थस्य उ, कप्पद्द पन्तावणा पुच्छा ॥ ५१४० ॥

गीतार्थेनेव प्रवाजना कर्तव्या नागीतार्थेन । यद्यगीतार्थः प्रवाजयित तदा चतुर्गुरुकम् । 10गीतार्थोऽपि यदि 'अष्टद्वा' प्रच्छामन्तरेण प्रवाजयित तदा तस्यापि चतुर्गुरुकाः । तस्माद् गीतार्थस्य प्रच्छाग्रदं इत्या प्रवाजना कर्तुं करपते । प्रच्छाविधिश्रायम्—कोऽसि त्वम् १ को वा ते निर्वेदो येन प्रवजसि १ ॥ ५१४० ॥ एवं प्रष्टे सैति—

सयमेव कोति साहति, मित्तेहिं व प्रच्छिओ उवाएणं । अहवा वि रुक्लणेहिं, इमेहिं नाउं परिहरेका ॥ ५१४१ ॥

15 स्वयमेव 'कोऽपि' पण्डकः कथयति, यथा— सहशे मनुष्यत्वे ममेहशः त्रैराशिकवेदः समुदीणं इति । यहा मित्रैस्तस्य निर्वेदकारणमिथीयेत । प्रवालकेन वा स एवोपायपूर्वे प्रष्टः कथयेत् । खथवा 'लक्षणेः' महिलासमावादिभिः 'एभिः' वक्ष्यमाणज्ञीस्वा तं परिहरेत् ॥ ५१४१ ॥ तत्र प्रच्छां तावद् भावयति—

नक्षंतमणक्षंते, निन्वेयमसर्हें पढमयो पुच्छे।

अञ्राओ पुण मचह, पंडाइ न कपाई अम्ह ॥ ५१४२ ॥

यः प्रविज्ञ सुपस्थितः स ज्ञायमानो वा स्याद ज्ञायमानो वा । ज्ञायमानो नाम—असुकोऽ-सुक पुत्रोऽयम्, तिह्न परितोऽ ज्ञायमानः । - ० तंत्र यो ज्ञायमानः ▷ स यदि श्राद्धः —श्रावको न भवति ततः प्रथमतस्तं निर्वेदं पृच्छेत् । यः पुनरज्ञातः स समासेन मण्यते — न कल्पतेऽस्माकं पण्डकादि प्रवाजयितुम् ॥ ५१४२ ॥ स च यदि पण्डकम्तत एवं चिन्तयति —

> ं नाओ मि त्ति पणासद्द, निच्चेयं प्रच्छिया व से मित्ता । साहंति एस पंडो, सयं व पंडो त्ति निच्चेयं ॥ ५१४३ ॥

ज्ञातोऽस्म्यह्ममीभिरिति मत्वा प्रणश्यति । अथवा यानि "से" तस्य मित्राणि तानि पृच्छवन्ते—एप तरुण ईश्वरो नीरोगश्च विद्यते ततः केन निर्वेदेन प्रज्ञजित ? । एवं पृप्रानि तानि स्वते—एप पण्डक इति । स्वयं वा सः 'पण्डकोऽस्म्यहम्' इति निर्वेदं कथयति 30॥ ५१ १३ ॥ अथ पृवेछिङ्गितानि पण्डकस्थणानि निरूपयति—

१ °ज्याः' प्रवाजियनुमयोग्याः । 'पूर्वं' कां० ॥ २ ''णिजुत्ती पंचकप्यो'' इति चूर्णी विदेश्यः चूर्णी च ॥ ३ °त्वा । गाथायां सप्तमी तृतीयार्थे ॥ ५१३९ ॥ कां० ॥ ४ सति किम् १ इस्याह—सय° कां० ॥ ५ ৺ ▷ एतन्मध्यगतः पाटः मा० एव वर्षते ॥

महिलासहावी सर-वन्नभेओ, में पढं महंतं मजता य वाया। ससहगं मुत्तमफेणगं च, एयाणि छ प्पंडगलक्खणाणि ॥ ५१४४॥ पण्डको वक्ष्यमाणनीत्या महिलासभावो भवति । सर-वर्णभेदश्च तस्य भवति । सरमेदो

पण्डको वक्ष्यमाणनीत्या महिलासभावो भवति । स्तर-वर्णभेदश्च तस्य भवति । स्तरभेदो नाम—पुरुपस्य स्त्रियाश्च स्तराद् विरुक्षणस्तस्य स्तरो भवति । वर्णग्रहणेन गन्ध-रस-स्पर्शा अपि गृह्यन्ते, ततो वर्णभेदो नाम—वर्णादयः तस्य स्त्री-पुरुपविरुक्षणा अन्याहशा भवन्ति । 'मेद्म्' ६ अङ्गादानं तच्च 'महत्' प्ररुम्बं भवति । वाक् च 'मृदुका' कोमला भवति । मृत्रं सशब्दम- फेनकं च भवति । एतानि पट् पण्डकरुक्षणानि मन्तव्यानि ॥ ५१४४ ॥

'महिलाखभावः' इति पदं व्याचष्टे—

गती भवे पचवलोइयं च, मिदुत्तया सीयलगत्तया य । धुवं भवे दोक्खरनामघेज्ञो, सकारपचंतरिओ ढकारो ॥ ५१४५ ॥

गतिः खीवद् मन्दा सिवअमा च भवति । पार्श्वतः पृष्ठतश्च प्रत्यवलेकितं कुर्वन् गच्छति । शरीरस्य च त्वग् मृद्धी भवति । 'शीतलगात्रता च' अङ्गोपाङ्गानां शीतलः स्पर्शो भवति । पतानि स्त्रिया इव लक्षणानि दृष्ट्वा मन्तन्यम्—'ध्रुवं' निश्चितमयं द्यक्षरनामघेयो भवेत् । तच्चाक्षरद्वयं सकारप्रत्यन्तरितो दकार इति प्रतिपत्तन्यम्, प्राक्षतशैल्या 'संदः' संस्कृते तु 'पण्दः' इति भावः ॥ ५१४५ ॥ किञ्च—

गइ भास वत्थ हत्थे, किंड पिंह भुमा य केसऽलंकारे। पच्छन्न मञ्जणाणि य, पच्छन्नयरं च णीहारो ॥ ५१४६॥

"गइ" त्ति यथा स्त्री तथा शनैः सिवकारं गच्छित । स्त्रीवद् भाषां भाषते । तथा वसं यथा स्त्री तथा परिधत्ते, शिरो वा वस्त्रेण स्थगयति । "हत्थे" त्ति हस्त्रो कूर्पराधो विन्यस्य कपोलयोवी निवेश्य जलपति । अभीक्ष्णं च कटीभक्तं करोति, पृष्ठं वा वस्रेण प्रस्थगितं करोति । 20 भाषमाणश्च सिवश्रमं श्रृयुगलपुत्सिपति, श्रृ-रोमाणि वा स्त्रीसदशानि । स्त्रीवत् केशानामोटयति । महिलानामलङ्कारान् पिनद्यति । प्रच्छित्रे च प्रदेशे 'मज्जनानि' स्नानादीनि करोति । प्रच्छित्र-तरं च 'नीहारः' उच्चार-प्रश्रवणात्मकस्तेन कियते ॥ ५१४६ ॥

पुरिसेसु भीरु महिलासु संकरो पमयकम्मकरणो य । तिविहम्मि वि वेदम्मि, तियभंगो होइ कायन्त्रो ॥ ५१४७ ॥

'पुरुषेपु' पुरुषमध्ये 'भीरुः' सभयः शङ्कमान आस्ते । महिलायु 'सङ्करः' सम्मिलनशीलो निःशङ्को निर्भयस्तिष्ठति । प्रमदाः—स्त्रियः तासां यत् कर्म—कण्डन-दलन-पचन-परिवेपणोदका-हरण-प्रमार्जनादिकं तत् स्वयमेव करोतीति प्रमदाक्तर्मकरणः, कृत् "बहुलम्" (सिद्ध० ५-१-२) इति वचनात् कर्तरि अन्द्मत्ययः । एवमादिकं वाद्यलक्षणं पण्डकस्य मन्तन्यम् । आभ्यन्तरं तु लक्षणं तस्य हृतीयवेदोदयः । स च नपुंसकवेदस्तिविधेऽपि वेदे भवति, यत ३० आह— त्रिविधेऽपि वेदे प्रत्येकं त्रिक्मङ्कः कर्तन्यो भवति । कथम् १ इति चेद् उच्यते—पुरुषः पुरुपवेदं वेदयति, पुरुषः स्त्रीवेदं वेदयति, पुरुषो नपुंसकवेदं वेदयति, एवं स्त्री-नपुंसकन्

१ मेहं महंतं मउई य तामा॰॥

योरिप वेदत्रयोदयो मन्तव्यः ॥ ५१४७ ॥ आह यद्येवं ततो यदुच्यते 'स्नी-पुरुप-नपुंसकवेदा यशाक्रमं फ़ुम्फका-दवाग्नि-महानगरदाहसमानाः' तदेतद् व्याहन्यते ? अत्रोच्यते-

🥶 उस्समालक्स्तणं खल्ल, फ्रंफ्रग तह वणद्वे णगरदाहे।

अववादतो उ भइओ, एकेको दोसु ठाणेसु ॥ ५१४८ ॥

इह विविधत्तस्य वस्तुनः कारणिनरपेक्षं सामान्यस्यरूपमुत्सर्ग उच्यते, ततस्रयाणामिप वेदानामिदमुत्सर्गरुक्षणमेव मन्तव्यम् । यथा—स्त्रीवेदः फुम्फकामिसमानः, पुरुपवेदो वनद-वांग्रिसमानः, नपुंसकवेदो महानगरदाहसमान इति । अपवादतस्तु त्रिविधोऽपि वेदः 'मक्तः' विकल्पितः । कथम् १ इत्याह — एकैको वेदः सस्थानं मुक्तवा इतरयोरिप द्वयोः स्थानयोर्व-तंते । यथा—स्त्री स्त्रीवेदसमाना वा पुरुषवेदसमाना वा नपुंसकवेदसमाना वा भवेत्, एवं

10 पुरुष-नपुंसक्रयोरपि, वक्तन्यम् ॥ ५१४८ ॥ अथ प्रकारान्तरेण पण्डकलक्षणमाह--🗆 🔑 ुदुविहो उ पंडओ खलु, दृसी-उत्रघायपंडओ चेत्र ।

उनघाए वि य दुविहो, वेए य तहेव उनकरणे ॥ ५१४९ ॥

िद्विविधः खलु पण्डकः, तद्यथा—दूपितपण्डक उपवातपण्डकश्च । दूपितपण्डको द्विविवः-

आसिक्त उपसिक्तथा । 🗠 ऐतच मेदद्वयमथीद् व्यास्यातम् । ⊳ उपचातपण्डकोऽपि द्विविधः— 15 वेदोपघाते उपकरणोपघाते च ॥ ५१४९ ॥ तत्र दूषितपण्डकं तावद् व्याख्यानयति —

्द्रियवेओ द्रिय, दोसु व वेएसु सजए द्सी ।

्रदूसिति सेसए वा, दोहि व सेविजए दूसी ॥ ५१५० ॥

दृषितो वेदो यस्य स दूषितवेदः, एप दूषित उच्यते । 'द्वेयोर्चा' नपुंसक-पुरुपवेदयोः अथवा न्युंसक-स्त्रीवेदयोर्थः 'सनति' प्रसन्नं करोति स प्राकृतशैल्या दूसी मण्यते । यौ वा 'शेषौ' 20 स्त्री-पुरुषवेदौ 'दृषयति' निन्दति स दूपी । 'द्वाभ्यां वा' आस्यक-पोसकाम्यां यः सेव्यते सेवते वा स दूपी ॥ ५१५० ॥ अस्येव मेदानाह---

· अासिनो ऊसिनो, दुविहो दृसी उ होइ नायव्यो । आसित्तो सावची, अणवची होइ ऊसित्तो ॥ ५१५१ ॥

स दूपी द्विविग्रो ज्ञातन्यो भवति —आसिक्त उपसिक्तश्च । आसिक्तो नाम 'सापत्यः' 25 यस्यापत्यमुत्पद्यते, सत्रीन इति भावः । यस्तु 'निरपत्यः' अपत्योत्पादनसामर्थ्यविक्रङः, निर्वीज इत्यर्थः, स उपसिक्त उच्यते ॥ ५१५१ ॥

्र न्यास्यातो दूषिपण्डकः, स्रयोपघातपण्डकमाह—

प्रित्य दुचिण्णाणं, कम्माणं असुभफलविवागेणं । तो उनहम्मइ वेओ, जीवाणं पानकम्माणं ॥ ५१५२ ॥

30 पूर्व 'दुश्चीणीनें' दुराचारसमाचरणेनार्जितानां कर्मणामशुभकः 'विपाकः' उदयो यदा भवति ततो जीवानां पापकर्मणां वेद उपहन्यते ॥ ५१५२ ॥ तत्र चायं दृष्टान्तः-जह हेमो उ कुमारो, इंदमहे भूणियानिमित्तेणं।

१ 4 > एतदन्तर्गतः पाठः कां॰ एवं वर्तते ॥ २ °नां' परस्त्रीगमनादिदुरा कां॰ ॥

मुन्छिय गिद्धो य मओ, वेओ वि य उवहओ तस्स ॥ ५१५३ ॥ यथा हेमो नाम कुमार इन्द्रमहे समागता या भ्रूणिकाः—वालिकास्तासां निमित्तेन 'मूर्च्छितो गृद्धः' अत्यन्तमासक्तः सन् 'मृतः' पञ्चत्वमुपगतः, वेदोऽपि च तस्योपहतः सञ्जात इत्यक्षरार्थः । भावार्थः कथानकादवसेयः । तचेदम्—

हेमपुरे नगरे हेमक् डो राया। हेमसंभवा भारिया। तस्स पुत्तो वरतिवयहेमसिन । हेमो नाम कुमारो। सो य पत्तजोव्वणो अन्नया इंदमहे इंदहाणं गओ, पेच्छइ य तत्य नगरकुठवािठयाणं रूववईणं पंचसए बिठ-पुष्फ-धूवकडुच्छयहत्ये। ताओ दहुं सेवगपुरिसे भणइ—िक मेयाओ आगयाओ? िकं वा अभिरुसंति?। तेहिं रुवियं—इंदं मगंति वरं सोमगं च अभिरुसंति। भणिया य तेण सेवगपुरिसा—अहमेप्सिं इंदेण वरो दत्तो, नेह एयाओ अंतेजरिमा। तेहिं ताओ घेत्तं सव्वाओ अंतेजरे छूढाओ। ताहे नागरजणो रायाणं 10 उविद्वयो—मोपह ति। तओ रन्ना भणियं—िकं मज्झ पुत्तो न रोयित तुहं जामाजओ?। तओ नागरा तुण्हिका ठिया। 'एयं रन्नो सम्मतं' ति अविण्णप्प गया नागरा। कुमारेण ता सन्वा परिणीया। सो य तासु अतीव पसत्तो। पसत्तस्स य तस्स सन्ववीयनीगालो जाओ। तओ तस्स वेओवघाओ जाओ मओ य। अन्ने भणंति—ताहिं चेव 'अप्पिडसेवगो' ति कृतियाहिं अहापिहं मारिओ॥

एप वेदोपघातपण्डक उच्यते ॥ ५१५३ ॥ अथोपकरणोपघातपण्डकमाह— उवहय उवकरणम्मि, सेजायरभूणियानिमित्तेणं ।

ं तो कविलगस्स वेओ, ततिओ जाओ दुरहियासो ॥ ५१५४ ॥

शय्यातरश्रूणिकानिमित्तेन पूर्वम् 'उपकरणे' अङ्गादानाख्ये 'उपहते' छिन्ने सति ततः क्रमेण किप्तस्य दुरिधसहस्तृतीयो वेदो जात इत्यक्षरार्थः । भावार्थस्त कथानकेनोच्यते— 20

सुद्विया आयरिया। तेसिं सीसो कविलो नाम खुडुगो। सो सिज्जायरस्स मूणियाए सह खेडुं करेति। तस्स तत्थेव अज्ज्ञोववाओ जाओ। अन्नया सा सिज्जातरमूणिया एगागिणी नातिदूरे गावीणं दोहणवाडगं गया। सा तथो दुद्ध-दिं घेचूणाऽऽगच्छति। कविलो य तं चेव वाडगं भिक्सायरियं गच्छति। तेणंतरा असारिए अणिच्छमाणी वला भारिया उप्पा-इया। तीए कव्चिष्टियाए अदूरे पिया छित्ते किसिं करेइ। तीए तस्स किहयं। तेण सा दिहा 26 जोणिव्मेए रुहिरोक्खिता महीए लोलितिया य। सो य कोहाडहत्थगओ रुहो। कविलो य तेण कालेण भिक्सं अडितुं पडिनियतो, तेण य दिहो। मूलाओ से सागारियं सह जलधरेहिं निकंतियं। सो य आयरियसमीवं न गओ, उन्निक्तंतो। तस्स य उवगरणोवधाएण तिओ वेदो उदिणो। सो जुन्नकोट्टिणीए संगहिओ। तत्थ से इत्थिवेओ वि उदिन्नो॥

एप उपहतोपकरण उच्यते । अयं च पुं-नपुंसकवेदोदयाद् आस्य-पोसकपतिसेवी भवति,30 वेदोदयं च निरोद्धं न शक्तोति ॥ ५१५८ ॥ तथा चात्र दृष्टान्तः—

जह पढमपाउसमिंग, गोणो धाओ तु हरियगतणस्स ।

१ असारिए ति असागारिके, निर्जने इत्यर्थः ॥
मृ • १७३

16

्र अणुसस्ति कोिर्द्धिनं, वात्रण्णं दुव्भिगंघीयं ॥ ५१५५ ॥ एवं तु केइ पुरिसा, भोत्तृण वि भोयणं प्रतिविसिट्टं ।

ताव ण होति उ तुद्धा, जाव न पिडसेविओ भावो ॥ ५१५६ ॥

यथा प्रथमे प्रावृषि 'गै।:' वहीवदों हरिततृणस्य श्रातो दुरिमगन्धां व्यापन्नां च 'कोहि-के म्बिनीं' गामनुसजित, एवं 'केचिद्' उत्कटवेदाः पुरुषा भोजनं 'प्रतिविशिष्टं' किग्ध-मधुरं सुक्वा-ऽिष तावत् तुष्टा न भवन्ति यावदास्य-पोसकरुक्षणो मावो न प्रतिसेवितो भवति ॥ ५१५५॥ ॥ ५१५६॥ एवंविधः कदाचिदनामोगेन प्रवाजितो भवेत् ततः केन हेतुना प्रधाद् ज्ञायते ? इत्याह—

> गहणं तु संजयस्सा, आयरियाणं व खिप्पमालीए । वहिया व णिग्गयाणं, चरित्तसंमेयणी विकहा ॥ ५१५७ ॥

स पण्डकः पैत्रजितः सन् प्रतिसेवनाभिप्रायेण संयतस्य ग्रहणं कुर्योत् । स च संयतः क्षिप्रमाचार्याणामाठोचयेत् । यदि नाठोचयति ततश्चतुर्गुरु । अथवा प्रतिश्रयान्तर्विरहम्छम्-मानः 'वहिः' विचारम्मो गतानां चारित्रसम्मेदिनीं विकथां कुर्यात् ॥ ५१५७ ॥

इदमेव भावयति--

छंदिय गहिर्यं गुरूणं, जो न कहे जो व सिहुवेहेआ। " परपक्ल सपक्ले वा, जं काहिति सो तमावर्छ ॥ ५१५८॥

'छन्दितो नाम' तेन पण्डकेन 'मां प्रतिसेवस, अहं वा त्वां प्रतिसेवे' इत्येवं यो निम-ष्ठितो यश्च साधुत्तेन गृहीतः, एता हाविप यदि गुरूणां न कथयतः 'शिष्टे वा' कथिते यदि गुरव उपेक्षां कुर्वन्ति तदा सर्वेपामिप चतुर्गुरु । यद्य परपक्षे स्वपक्षे वा प्रतिसेवनां 20 कुर्वन् स पण्डक उद्घादादिकं करिप्यति तत् ते 'आपद्यन्ते' प्राप्नुवन्ति ॥ ५१५८॥

''चरित्तसंमेयणी विकह'' (गा**़ ५१५७)** ति पदं व्याचष्टे—

इत्थिकहाउ कहित्ता, तासि अवनं पुणी पगासेति । समलं सावि अगंधि, खेती य ण एयरे ताई ॥ ५१५९ ॥

स पण्डकः स्नीकथाः कथयति, यथा ताः परिमुज्यन्ते यद् वा सुखं तत्र भवति । एवं 26 कथियत्वा पुनस्तासामवर्ण भकाशयति, यथा—समलं श्रावि 'अगन्धि च' दुर्गन्धं तदीयं लिङ्गम्, तासु च परिमुज्यमानासु पुरुपस्य खेदो जायते, ''एतरे'' ति असाकं पुनरास्यके 'तानि' दूपणानि न भवन्ति ॥ ५१५९ ॥ स च पण्डक एवंविधः क्रुचेष्टितेर्हञ्चित्वव्यः—

सागारियं निरिक्खति, तं च मलेऊण लिंघई इत्थं।

पुन्छिति <sup>व</sup>सेविमसेवी, अतिव सुईं अहं चिय दुहा वि ॥ ५१६० ॥ 50 सागारिकमारमनः परस्य वा सत्कमभीक्षणं निरीक्षते । 'तच्च' सागारिकं हस्तेन मल्यित्वा तं हस्तं जिघति । सुक्तमोगिनं च साधुं रहिस प्रच्छिति—नपुंसकस्य यूयं गृहवासे सेविनो

<sup>---</sup>१-प्रवाजिः मा॰ कां॰ ॥ २ हितो गुरुणं तामा॰ ॥ ३ सेवि अतिसुद्दं, अद्दं चिय दुद्दा वि सेवेमि तामा॰ ॥

वा न वा?, तसिन् सेव्यमाने अतीव सुंखमुलद्यते । ततस्तस्य साधोराशयं ज्ञात्वा भणति--अहमेव नर्पुंसकः 'द्विधाऽपि' आस्यक-पोसकाभ्यां प्रतिसेवनीयः । एवं तं पण्डकं ज्ञात्वा गुरूणामालोचनीयमिति प्रक्रमः ॥ ५१६० ॥

सो समणसुविहितेसुं, पवियारं कत्थई अलभमाणो । तो सेविउमारद्धो, गिहिणो तह अन्नतित्थी य ॥ ५१६१ ॥ 🐪 🔻 🕫

'सः' पण्डकः 'श्रमणसुनिहितेषु' स्वाध्याय-ध्याननिरतेषु साधुपु मेथुनप्रविचारं कुत्राप्य-रूभमानस्ततो गृहिणस्तथाऽन्यतीर्थिनश्च प्रतिसेवितुमारच्धः ॥५१६१॥ तत्रैते दोषा भवेयुः—

् अयसो य अकित्तीया, तम्मूलागं तिहें पवयणस्स । तेसिं पि होई संका, सन्वे एयारिसा मने ॥ ५१६२ ॥

"तहिं" ति 'तत्र' निवक्षिते प्रामादौ 'तन्मूरुं' तद्धेतुकं प्रवचनस्यायश्रश्राकीर्तिश्च भवति । 10 तत्रायशो नाम-छायाघातः, अंकीर्तिः-अवर्णवादभाषणम् । ये च भद्द-चद्द-नर्तकप्रभृतयस्तं मतिसेवन्ते तेषामपि शङ्का भवति — सर्वेऽप्यमी श्रमणा 'ईहशा एव' त्रेराशिका भविष्यन्ति । 'मन्ये' इति निपातो नितकीर्थः ॥ ५१६२ ॥ अयशःपदमकीर्तिपदं च न्याचष्टे---

> एरिससेवी सन्वे, वि एरिसा एरिसो व पासंडो । सो एसो न वि असो, असंखर्ड घोडमाईहिं॥ ५१६३॥

प्रभूतजनमीलके लोक एवं मूयात्—ईहरां—नपुंसकं सेवितुं शीलं येपां ते ईहरासेविनः, सर्वेऽप्येते 'ईहशाः' त्रैराशिकाः, 'ईहशो वा' दम्भवहुल एष पाखण्डः । एवमयशःकीर्ति-शब्दः सर्वत्रापि प्रचरति । साधून् वा भिक्षा-विचारादिनिर्गतान् दृष्ट्वा युवानः केलिपिया भुवते-अरे अरे भट्टिन् ! गोमिन् ! स एव श्रीमन्दिरकारकः । अन्यः प्राह-नाप्येप स इति । अथवा ते ववीरन्—समागच्छत समागच्छत श्रमणाः ! यूयमपि तादृशं तादृशं कुरुत । 20 एवमुक्तः कश्चिदसहिष्णुसौर्घोटादिभिंः सहासङ्खडं कुर्यात् । घोटाः-चट्टाः, आदिशन्दाद् आरामिक-मिण्ठ-गोपालादिपरिम्रहः ॥ ५१६३ ॥ उक्तः पण्डकः, अथ क्लीवमाह—

कीवस्स गोन नामं, कम्मुद्य निरोहें जायती ततिओ । तम्मि वि सो चेव गमो, पन्छित्तस्सग्ग अववादे ॥ ५१६४ ॥

क्रीबस्य 'गोणं' गुणनिष्पन्नं नाम, क्लिन्यते इति क्लीवः । किमुक्तं भवति ?—मेथुनाभिप्राये 25 यस्याङ्गादानं विकारं भजति वीजविन्द्ंश्च परिगलति स क्षीवः । अयं च महामोहकर्मोदयेन भवति । यदा च परिगलतस्तस्य निरोघं करोति तदा निरुद्धवस्ति कालान्तरेण चृतीयवेदो जायते । स च चतुर्घा—दृष्टिक्कीवः शन्दक्कीव आदिग्धक्कीवो निमन्नणाक्कीवश्चेति । तत्र यस्यानुरागतो विवस्नाद्यवस्यं विपक्षं पश्यतो मेहनं गलति स दृष्टिक्कीवः । यस्य तु सुरतादि-शब्दं शृण्वतः स द्वितीयः । यस्तु विपक्षेणोपगूढो निमन्नितो वा व्रतं रक्षितुं न शक्तोति स 30 यथाक्रममादिग्धक्रीचो निमन्नणाक्कीनश्चेति । चतुर्विधोऽप्ययमप्रतिसेवमानो निरोधेन नपुंसकतया परिणमति । 'तसिन्निप' क्रीवे 'स एव' प्रायश्चितोत्सर्गा-ऽपवादेषु गमो भवति यः पण्डक-

<sup>े</sup> १ °भिः सार्धमस<sup>2</sup> कां॰॥

स्रोक्तः ॥ ५१६७ ॥ गतः क्वीवः, अथ वातिकं व्याचष्टे-

उदएण वादियस्सा, सविकारं जा ण तस्स संपत्ती । तचनि-असंग्रुडीए, दिइंतो होइ अलमंते ॥ ५१६५ ॥

यदा सनिमित्तेनांनिमित्तेन वा मोहोदयेन सागारिकं 'सविकारं' कापायितं भवति तदा न क्याक्रोति वेदं धारियतुं यावन्न 'तस्य' प्रतिसेवमानस्य सम्प्राप्तिर्भवति, एप वातिक उच्यते । अत्र च तच्चनिकेनासंवृताया अगार्याः प्रतिसेवकेन दृष्टान्तो भवति—

एगो तच्चिने जलयरनावारुहो । तत्थ तस्स पुरस्रो अहामावेण खगारी असंबुहा निविद्वा । तस्स य तच्चिनयस्स तं दहुं सागारियं थद्धं । तेण वेयउक्कडयाए असहमाणेण जणपुरस्रो पिडगाहिया अगारी । तं च पुरिसा हंतुमारद्वा तहावि तेण न मुका । जाहे से 10 वीयनिसम्मो जास्रो ताहे मुका ।।

अयमपि 'अरुममानः' अप्रामुवन् निरुद्धवेदो नपुंसकतया परिणमति ॥ ५१६५ ॥ उक्तो वातिकः । "एकप्रहणेन तज्ञातीयानां सर्वेषामपि गहणम्" इति कृत्वा अपरानिष नपुंसकमेदान् निरूपयति—

पंडए वाइए कीवे, हंभी ईसालुए ति य । सउणी तकम्मसेवी य, पिक्खयापिक खते ति य ॥ ५१६६ ॥ सोगंधिए य आसिने, बिह्ए चिष्णिए ति य । मंतोसिहिओवहते, इसिसने देवसने य ॥ ५१६७ ॥

पण्डक-वातिक-ह्यीवा अनन्तरमेव ज्याख्याताः । कुम्मी द्विधा—जातिकुम्मी वेदकुम्मी च । यस्य सागारिकं आतृद्धयं वा वातदोषेण शूनं महाप्रमाणं भवति स जातिकुम्मी । अयं च प्रवा20 जनायां यजनीयः—यदि तस्यातिमहाप्रमाणं सागारिकादिकं तदा न प्रवाज्यते, अधेपच्छूनं ततः प्रवाज्यते । वेदकुम्मी नाम—यस्योत्कटमोहतया प्रतिसेवनामस्यमानस्य मेहनं वृपणद्धयं वा शूयते स एकान्तेन निषद्धः, न प्रवाजनीय इति । 'ईप्यीस्त्रनीम' यस्य प्रतिसेव्यमानं दृष्ट्या हैप्यी—मेश्रुनामिस्यप उत्पद्धते सोऽपि निरुद्धवेदः कालान्तरेण त्रैराशिको भवति । 'शकुनी' वेदोत्कटतया गृहचटक इवाऽमीक्ष्णं प्रतिसेवनां करोति । 'तत्कमेसेवी नाम' यदा प्रतिसेविते 25 चीननिसर्गां भवति तदा श्वान इव तदेव जिह्न्या लेदि, एवं विस्तिनमावमासेवमानः सुस्तिति मन्यते । पाक्षिकापाक्षिकस्तु स उच्यते यस्यैकस्मिन् शुक्के कृष्णे वा पक्षेऽतीव मोहोद्यो भवति । दितीयपक्षे तु स सहरो भवति ॥ ५१६६॥

'सैंगन्थिको नाम' सागारिकस्य गन्धं शुमं मन्यते, स च सागारिकं जिन्नति मलयित्वा वा हर्स्तं जिन्नति । "आसिचो नाम" स्त्रीशरीरासक्तः, स मोहोत्कटतया योनी मेहनमनुपविदय <sup>\$0</sup> नित्यमाखे । एते सर्वेऽपि निरुद्धवख्यः कालान्तरेण नपुंसकतया परिणमन्ति । -० ऐते च पण्डकादयो दशापि प्रत्राजयितुमयोग्याः । तथा ⊳ 'वर्द्धितो नाम' यस्य वालस्येव च्छेदं³ दत्त्वा

र °कारं तस्स जाव संप° तामा॰ ॥ २ ४ > एतचिहान्तर्गतः पाठः कां० एव वर्तते ॥ ३ °द्

द्वी भातरावपनीता । 'चिप्पितस्तु' यस्य जातमात्रस्यवाङ्गुष्ठ-मदेशिनी-मध्यमाभिर्मलयित्वा वृषणद्वयं गालितम् । अपरस्तु मन्नेणोपहतो भवति । अन्यः पुनरोषध्या उपहतः । कश्चिद् ऋषिणा राप्तो भवति सम तपः प्रभावात् पुरुषभावस्ते मा भूयात् । एवमपरो देवेन रुप्टेन शप्तः । एते वर्द्धितादयः पडिप यद्यप्रतिसेवकास्तदा प्रवाजयितन्याः ॥ ५१६७ ॥

अथैतेषां प्रवाजने प्रायश्चित्तमाह—

5

दससु वि मुलाऽऽयरिए, वयमाणस्स वि हवंति चडगुरुगा 1 सेसाणं छण्हें 'पी, आयरिएँ वदंति चउगुरुगा ॥ ५१६८ ॥

पण्डकादीन् आसिक्तान्तान् दशापि नपुंसकान् यः प्रवाजयति तस्याऽऽचार्यस्य दशस्यि प्रत्येकं मूलम् । तेष्वेव दशसु यो वदति 'प्रनाजयत' तैस्याऽपि चतुर्गुरुका भवन्ति । 'शेषाणां' वर्द्धितादीनां षण्णामपि प्रतिसेवकानां प्रत्राजने आचार्यस्य चतुर्गुरुकम् । यो वदति 'प्रज्ञाजयत' 10 तस्यापि चतुर्गुरुकम् ॥ ५१६८ ॥ अथ शिष्यः प्रश्नयति---

थी-प्ररिसा जह उदयं, धरेंति झाणोववास-णियमेहिं। एवमपूर्म पि उदयं, धरिज जित को तिहं दोसो ॥ ५१६९ ॥ यथा स्त्री-पुरुषा ध्यानीपवास-नियमैरुपयुक्ता वेदीद्यं धारयन्ति, एवप् 'अपुमान्' नर्पुत-कीऽपि यदि वेदोद्यं धारयेत् ततः 'तत्र' प्रवाजिते को दोपः स्यात् ? ॥ ५१६९ ॥ 15

अहवा ततिए दोसो, जायह इयरेसु किं न सो भवति। एवं खु नित्थ दिक्खा, सवेययाणं न वा तित्थं ॥ ५१७० ॥

अथवा युष्माकमभिप्रायो भवेत्—'तृतीये' नपुंसके वेदोदये चारित्रभङ्गलक्षणो दोषो मवेत् , तत उच्यते-- 'इतरयोः' स्नी-पुरुषयोरिप वेदोदये स दोषः किं न भवति ?। अपि च--क्षीणमोहादीन् सुत्तवा शेषाः सर्वेऽपि संसारस्था जीवाः सवेदकाः, तेपां च दोषदर्शनादेव 20 भवदुक्तनीत्या नास्ति दीक्षा, तदभावाच 'न तीर्थं' न तीर्थस्य सन्ततिर्भवति ॥ ५१७० ॥

सूरिराह-

थी-प्ररिसा पत्तेयं, वसंति दोसरहितेसु ठाणेसु । संवास फास दिही, इयरे वत्थंवदिहुती ॥ ५१७१ ॥

स्री प्रत्राजिता स्रीणां मध्ये निवसति, पुरुषः प्रत्राजितः पुरुषमध्ये वसति, एवं तो प्रत्येकं दोप- 85 रहितेषु स्थानेषु वसतः । इतरस्तु-पण्डको यदि स्त्रीणां मध्ये वसति तदा संवासे स्पर्शतो दृष्टितध्य दोषा भवन्ति, एवं पुरुषेष्विप संवसतस्तस्य दोषा भवन्ति । वत्सा-ऽऽम्रदृष्टान्तश्चात्र भवति-

यथा वत्सो मातरं दृष्ट्वा स्तन्यमभिरुषति, माताऽपि पुत्रं दृष्ट्वा प्रसोति; आम्रं वा स्वाद्यमान-मखाद्यमानं वा दृष्ट्वा यथा मुखं क्रिचति; एवं तर्से संवासादिना वेदोदयेनामिलाप उत्पद्यते ॥ भुक्ता-ऽभुक्तमोगिनः साववो वा तमभिल्षेयुः। यत एवमतः पण्डको न दीक्षणीयः 30

१ पि य, आ° ताभा॰ ॥ २ तस्यैवं वद्तोऽपि कां॰ ॥ ३ °पो जायते 'इत° कां॰ ॥ ४ °स्य पुरुष-स्रीसंवासादिसमुत्थेन वेदो॰ कां॰ ॥ ५ साधु-साध्वीजना चा त॰ हां॰ ॥

॥ ५१७१ ॥ द्वितीयपदे एतेः कारणैः प्रत्राजयेदेपि —

असिवे ओमोयरिए, रायहुड्डे मए व आगाढे । गेळब्र डिंनमेड्डे, नाणे तह दंसण चरिचे ॥ ५१७२ ॥

स प्रवालितः सन् अशिवसुपश्चमिष्यति, अशिवगृहीतानां वा प्रतितर्पणं करिष्यति । १ एवमवमीद्रयं राविहृष्टे वोविकादिमये वा आगांद ग्छानत्वे उत्तमार्थे वा ज्ञाने द्र्यने चारित्रे वा साहायकं करिष्यति । एतः कारणः पण्डकं प्रवाजयेत् ॥ ५१७२ ॥

अथेनामेव गाथां ज्याख्याति —

रायहुद्ध-भएमुं, ताणह निवस्स चेव रामणहा । विज्ञो व सर्य तस्स व, तिष्पस्सति वा गिळाणस्स ॥ ५१७३ ॥ गुरुणो व अप्पणो वा, नाणादी गिण्हमाण तिष्पहिति । चरणे देसावँकमि, तष्पे ओमा-ऽसिवेहिं वा ॥ ५१७४ ॥

राजहिष्टे बोधिकादिसये च त्राणार्थं नृपस्य वा असिगमनार्थन् । किसुक्तं भवति ?—
राजहिष्टे समापतिते देशान्तरं गच्छतां तिन्नारणक्षमं भक्त-पानाशुपष्टम्मं करिप्यति, राजवछमो वा स पण्डकस्तो राजानमनुकृष्णिप्यति, बोधिकादिसये वा स वडवान् गच्छस्य परि। ज्ञाणं विवास्यति । ग्छानत्वहारे—स पण्डकः स्थयमेव वद्यो भवेत् ततो ग्छानस्य चिकित्सां
करिप्यति, यहा सः 'तस्य' वैद्यस्य ग्छानस्य वा वतन-मेपजादिना 'प्रतितार्पप्यति' टपकरिघ्यति । बागुन्दाद् उत्तमार्थपतिपन्नस्य वा ममासहायस्य साहार्थ्यं करिप्यति, स्वयमेव वाऽसान्नुत्तमार्थं प्रतिपत्स्यते ॥ ५१७३ ॥

तथा गुरोरात्मनो वा ज्ञानम् आदिशञ्दाद् दर्शनप्रमावकानि शास्त्राणि गृह्तोऽसी मक्त-20 प्रानादिमिवेखादिमिश्चोपकरिष्यति । चरणे—यत्र चारित्रं पारुधितुं न शक्यते ततो देशाद-पक्रमणं कृत्रेतां मार्गप्रामादिषु स्त्रजनादिवस्त्राद् मक्त-पानादिमित्तर्करादिरक्षणत्रश्चोपकरिष्यति । अवमा-ऽशिवयोवी प्रतितिर्पिष्यति । अत्र चानानुपूर्व्यो अपि वस्तुत्वस्थापनार्थे अवमा-ऽशिव-द्वारयोः पर्यन्ते व्यास्यानम् ॥ ५१७४ ॥

एएहिँ कारणेहि, आगादेहिं तु जो उ पत्नावे । पंडाईसोलसगं, कए उ कजे विगिचणया ॥ ५१७५ ॥

ूर्तैः कारणेरागोदेः समुपस्थितयेः पण्डकादियोडद्यकस्थान्यतरं नपुंसकं प्रवानयति तेनाऽऽ-चार्येण 'क्रुते' समापिते कार्ये तस्य नपुंसकस्य 'विवेचनं' परिष्ठापनं कर्तव्यम् ॥ ५१७५ ॥ तत्र प्रवाननायां तावद् विविमाह—

दुविहो जाणमजाणी, अजाणगं पत्रवंति उ हमेहि । जणप्चयद्वयाए, नजंत्रमणजमाणे वि ॥ ५१७६ ॥

्र दिपि। केः ? इत्याह—असिचे बां० ॥ २ वा वैयावृत्यं करि' बां० ॥ ३ व निर्युक्ति-लायां बां० ॥ ४ वक्ते, ते वाता० ॥ ५ वा यथाक्रमं चेतन-मेयजोत्पादनाद्युषष्टम्मं करि' कां० ॥ ६ म्-आचारादि आदि बां० ॥ द्विविधो नपुंसकः---ज्ञायकोऽज्ञायकश्च । तत्र यो जानाति 'साधूनां त्रेराशिकः प्रवाज-यितं न करपते' स ज्ञायकः, तद्विपरीतोऽज्ञायकः। तत्र ज्ञायकमुपस्थितं प्रज्ञापयन्ति-भवान् दीक्षाया अयोग्यः, ततोऽव्यक्तवेषधारी श्रावकधर्मं प्रतिपद्यस्त, अन्यया ज्ञानादीनां विराधना ते भविष्यति । अज्ञायकमप्येवमेव प्रज्ञापयन्ति । अथैनां प्रज्ञापनां नेच्छति प्रव-ज्यामेवाभिलपति आत्मनश्च किञ्चिदशिवादिकं कारणमुपस्थितं ततस्तमज्ञायकं जनप्रत्ययार्थम् ६ 'अमीिमः' कटीपर्हेकादिभिः प्रज्ञापयन्ति । स चाज्ञायकस्तत्र जनेन ज्ञायमानोऽज्ञायमानो वा स्यादुमयत्राप्ययं विधिः कर्तव्यः ॥ ५१७६ ॥

कडिपट्टए य छिहली, कत्तरिया भंड लोय पाढे य । धम्मकह सन्नि राउल, ववहार<sup>े</sup> विगिचणा विहिणा ॥ ५१७७ ॥

कटीपट्टकं स परिधापियतव्यः । 'छिहली' शिखा तस्य शिरसि धारणीया । अथ नेच्छति 16 ततः कर्त्तर्या 'भाण्डेन वा' क्षुरेण मुण्डनं विधेयम्, होचो वा विधातव्यः । "पाहि" ति परतीर्थिकमतादीनि स पाठनीयः। कृते कार्ये धर्मकथा कर्तन्या येन लिङ्गं परित्यज्य गच्छति। अथैवं लिक्नं न मुख्यति ततः 'संज्ञिभिः' श्रावकैः प्रज्ञापनीयः । अथ राजकुरुं गत्वा कथयति ततो व्यवहारोऽपि कर्तव्यः । एवं तस्य 'विगिश्चना' परिष्ठाप्ना 'विधिना' वक्ष्यमाणंनीत्या विवेया । एष द्वारगाथासमासार्थः ॥ ५१७७ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति---

> कडिपद्वओ अभिनवे, कीरइ छिहली य अम्हऽवेवाऽऽसी। कत्तरिया भंडं वा, अणिच्छें एकेकपरिहाणी ॥ ५१७८ ॥

कटीपट्टकोऽभिनवपत्रजितस्य तस्य क्रियते न पुनर्यावपूरकः, शिरसि च 'छिह्ली नाम' शिखा भियते । यदि न्यात्—िकं ममामावपूर्कं सर्वमुण्डनं वा न कुरुत ?; ततो वृषमा भणन्ति-असाकमपि प्रथममेवमेव कृतमासीत्। तच मुण्डनं कर्तर्या कर्तव्यम्, अथ नेच्छति 20 ततः 'भाण्डेन' क्षुरेण, क्षुरमप्यनिच्छतो लोचः कर्तव्यः । एवमेकैकपरिहाणिर्मन्तव्या। शिखा तु सर्वत्रापि धारणीया ॥ ५१७८ ॥

छिहलिं तु अणिच्छंते, भिक्खुगमादीमतं पऽणिच्छंते । परउत्थियवत्तव्वं, उक्तमदाणं ससमए वि ॥ ५१७९ ॥

अथ शिखामपि नेच्छति ततः सर्वमुण्डनमपि विधीयते । पाठस्तु-द्विविधा शिक्षा--- 25 महणे आसेवने च । आसेवनाशिक्षायां क्रियाकलापमसी न माहाते । महणशिक्षायाम्---भिक्षुकाः-सौगतास्तेयाम् आदिशब्दात् कपिलादीनां च परतीर्थिकानां मतमध्याप्यते; अय तदिप नेच्छति ततः शृङ्गारकाव्यं पाठ्यते, तद्प्यनिच्छन्तं द्वाद्याङ्गे यानि परतीर्थिकवक्त-व्यतानिबद्धानि सूत्राणि तानि पाठयन्ति, तान्यप्यनिच्छतः खसमयस्यालापका उत्कर्मण विञ्जलिता दीयन्ते ॥ ५१७९ ॥ आसेवनाशिक्षायां विधिगाह—

वीयार-गोयरे थेरसंजुओ रत्ति दूरें तरुणाणं। गाहेह ममं पि ततो, थेरा गाहेंति जत्तेणं ॥ ५१८० ॥

१ °इक-परिधानादिभिः कां॰॥ २ विविच ° तामा॰॥ ३ °धाप्यः। 'छि' टे॰॥

20

30

् विचारम्मिं गच्छन् गोचरं वा पर्यटन् स्विरसाष्ट्रमें युक्तो हिण्डाप्यते । रात्रौ तरुणानां दूरे किर्यते । तं च साववो न पाठयन्ति ततो यदि त्र्यात्—मामिष पाठं श्राह्यतः, ततः स्विराः साववो यत्नेन श्राह्यन्ति ॥ ५१८० ॥ किं तत् १ इत्याह—

वेरग्गकहा विसयाण णिंदणा उद्ग-निसियणे गुत्ता ।

चुक्-खिलएस बहुसो, सरोसमित चोद्र तरुणा ॥ ५१८१ ॥

यंति स्त्राणि वैराग्यकथायां विषयतिन्दायां च निवद्धानि तानि आधते, अथवा वैराग्य-कथा विषयतिन्दा च तस्य पुरतः कथनीया । उत्तिष्टन्तो निषीदन्तव्य साधवः 'गुप्ताः' मुसंहता भवन्ति यथाऽहादानं स न पर्यति । तस्य यदि सामाचार्या चुक-मृत्रव्यितानि भवन्तिः; चुकं नाम-विस्मृतं किश्चित् कार्यम्, स्त्रव्यितं-तदेव विनष्टम्; ततो ये तरुणास्ते सरोपिमव तं 10 परुषवचोिमर्बहुशो नोदयन्ति येन तरुणेषु नानुवन्त्रं गच्छिति ॥ ५१८१ ॥

अथ धर्मक्यापदं ज्याच्छे-

थम्मकहा पाहिखति, कयकजा वा में थम्ममक्खंति। मा हण परं पि छोगं, अणुव्यता दिक्ख नो तुन्हं ॥ ५१८२ ॥

धैमैक्याः वा स पाठ्यते । 'कृतकायी वा' येन कार्येण दीक्षितन्तं समापितवन्तः 'सि'' 16 सस्य धर्ममास्यान्ति, यथा—महामाग ! रजोहरणादि लिक्कं घारयन् परमवे बोघेन्यवातकर-णाय स्वं वर्तसे, ततो मा परमिष लोकं 'हन' विनाशय, मुख रजोहरणादि लिक्कस्, तवाणुव-तानि धारियतुं बुध्यन्ते न दीला ॥ ५१८२॥

एवं प्रज्ञापितो यदि मुझति तदा छप्टम्, अथ न मुझति ततः—

सिन खरकमिमओ वा, मेसेति कतो इषेस कंचिको ।

नियसिट्टे वा दिक्सितों, एतेहिं अणाते पहिसेदो ॥ ५१८३ ॥

र्थैः सरक्रिकः संज्ञी स पूर्वे प्रज्ञाप्यते—असामिः कारणे त्रेराशिकः प्रत्राज्ञितः, स इदानीं लिक्नं नेच्छति परित्यकुं ततो यृयं प्रज्ञापयत । एवमुक्तोऽसावागत्य गुरुत् विन्त्रता सर्वोनिष सावृत् निरीक्षते, तत्रकं पण्डकं पृवेकथितिचिह्नेरूपछक्ष्य मृमितछास्काछन-छिरः- कम्पन-सरदृष्टिनिरीक्षण-परुषवचनेर्मेषयति—कृत एषः 'इह' युप्माकं मध्ये 'कश्चित्कः' नपुं- थ्रस्कः ? इति; तं च त्रवीति—अपसर साम्यतिमतः, अन्यया व्यपरोपयिष्यामि मवन्त्रम् । एवमुक्तोऽपि यदि लिक्नं न सुञ्चति, जरक्रिक्त्य वा श्रावक्तसामावे यदि नृपत्य कथयति— अद्मेतिर्दिक्तिः साम्यतं प्रनः परित्यजन्तिः, ततो व्यवहारेण नेतृत्यः । कथम् ? इत्याह— यद्यसी जनेनाज्ञातो दीक्षितस्ततः प्रतिषेयः कियते, 'नास्मामिर्दिक्तिः' इति अपरुष्यत इत्यर्थः ॥ ५१८३ ॥ अथाया वृत्यान्—

अन्दाविओ मि एतेहिँ चेत्र पडिसेघोँ किं वऽर्घायं ते ।

१°यते । ते च सायवस्तं न पा° द्यं ।॥ २ 'धमेकथाः' धमेप्रधाना आख्यायिका उत्तराध्ययनाद्यन्तर्गताः स पाठ्य° द्यं ।॥ ३ 'माध्य "से" हे ० तद्यं ।॥ ४ यदि 'सर-कर्मिकः' आरक्षकः 'संबी' आवकस्ततः स पूर्वं द्यं ।॥

25

30

छिलियातिकहं कहुति, कत्थ जती कत्थ छिलयाई ॥ ५१८४ ॥

अहमेतेरेवाध्यापितस्ततोऽपि प्रतिषेधः कार्यः, न किमप्यसाभिरध्यापित इत्यर्थः । अथवा वक्तव्यम्—किं त्वयाऽधीतम् ? । ततोऽसौ छिलितकाव्यादिकथामाकर्षेत् तत्र वक्तव्यम्—कुत्र यतयः ? कुत्र च छिलितादिकाव्यकथा ?, साधवो वैराग्यमार्गस्थिताः शृङ्गारकथां न पठिन्त न वा पाठयन्ति ॥ ५१८४ ॥ वयमीदृशं सर्वज्ञभाषितं सूत्रं पठामः—

> पुन्वावरसंजुत्तं, वेरग्गकरं सतंतमविरुद्धं । पोराणमद्धमागहभासानियतं हवति सुत्तं ॥ ५१८५ ॥

यत्र पूर्वस्त्रनिवन्धः पाश्चात्यस्त्रेण न न्याहन्यते तत् पूर्वापरसंयुक्तम् । 'वैराग्यकरं' विप-यसुखवैमुख्यजनकम् । खतन्नेण—खसिद्धान्तेन सहाविरुद्धं खतन्नाविरुद्धम् , 'सर्वथा सर्वकार्छं सर्वत्र नास्त्यात्मा' इत्यादिखसिद्धान्तविरोधरहितमित्यर्थः । 'पौराणं नाम' पुराणेः—तीर्थकर-10 गणधरलक्षणेः पूर्वपुरुषेः प्रणीतम् । अर्धमागधभाषानियतमिति प्रकटार्थम् । एवंविधमसादीयं स्त्रं भवति ॥ ५१८५ ॥ किञ्च—

> जे सुत्तगुणा भणिया, तिन्ववरीयाहँ गाहए पुन्ति । नित्थिनकारणाणं, स चेव विगिचणे जयणा ॥ ५१८६ ॥

ये सूत्रस्य गुणाः ''निद्दोसं सारवंतं च, हेउजुत्तमलंकियं ।'' इत्यादयः पीठिकायां (गा० 15 २८२) भणिताः 'तद्विपरीतानि' तद्गुणविकलानि सूत्राणि पूर्वमेव तं माहयेत् । ततः 'निस्तीर्ण-कारणानां' समाप्तविवक्षितप्रयोजनानां सैव 'विवेचने' परिष्ठापने यतना भवति ॥ ५१८६ ॥ एवं व्यवहारेण परिष्ठापनविधिरुक्तः । यस्तु व्यवहारेण न शक्यते परित्यक्तं तस्यायं विधिः—

कावालिए सरक्खे, तचिणिय वसभ लिंगरूवेणं। वड्डंबगपन्वइए, कायन्व विहीऍ वोसिरणं।। ५१८७॥

गीतार्था अविकारिणो वृषमा उच्यन्ते, ते कापालिक-सरजस्क-तच्चिक्वेचेपग्रहणेन तं परिष्ठापयन्ति । यः बहुम्बकः—बहुखजनः प्रवाजितस्तस्यैवंविधेन विधिना ब्युत्सर्जनं कर्तव्यम् ॥ ५१८७ ॥ एतदेव भावयति—

निववल्लह वहुपक्लिम वा वि तरुणैविसहामिणं विति । भिन्नकहा ओभट्टा, न घडइ इह वच परतिरिंथ ॥ ५१८८ ॥

यो नृपस्य व्रह्मो बहुपाक्षिको वा-प्रभूतस्वजन-मित्रवर्गस्तयोरयं परिष्ठापने विधिः—यदा नपुंसको रहिस तरुणिभक्षुमवभापते भिन्नकथां वा करोति तदा ते तरुणवृपभा इदं व्रवते—'इह' यतीनां मध्ये ईहशं न घटते, यदि त्वमीहशं कर्त्वकामोऽसि तत उनिष्कपणं कुरु पर-तीथिकेषु वा वज ॥ ५१८८ ॥ ततो यदि व्र्यात्—

तुमए समगं आमं, ति निग्गओ भिक्लमाइलक्षेणं। नासति भिक्लुगमादिसु, छोहूण ततो वि हि पलाति॥ ५१८९॥

ं १ 'णा पुण, तेणं चिय णं विविंचंति ताभा ।। २ 'कसम्बन्धिनः 'लिङ्गरूपेण' वेपप्रदणेन कां ।। ३ 'णवसद्दा इमं विं' ताभा ।। ४ वि विपला' ताभा ।। 'रवया समगहं पातीधिकेषु गमिष्यामि' एवमुक्तः स तरुणग्रुपम आममिति मणिता निर्गच्छति । निर्गत्थ मिलुकादिवेषेण गत्वा तेषु मिलुकादिषु प्रक्षिप्य नस्यति । यः पुनन्तत्र नीतोऽपि तं सार्श्व न मुझति तं रात्री सुदं मत्वा 'तत एव' मिलुकादिस्थानात् पटायते, मिल्लादिरुक्षेण या निर्गतो नस्यति ॥ ५१८९ ॥

o सूत्रम<del>् --</del>

## एवं मुंडावित्तए सिक्खावित्तए उवट्टावित्तए संभुंजि-त्तए संवासित्तए ५-६-७-८-९॥

यंथते पण्डकादयस्यः प्रवाजियतुं न करान्ते एवंपन एव कथिवत् छितिन प्रवाजिता अपि सन्तः 'मुण्डापियतुं' शिरोछोचेन छित्रितुं न करान्ते । एवं 'शिक्षापितुं' प्रस्थेपद्या-10 दिसामाचारीं प्राइचितुम् 'उपस्थापिवतुं' महावतेषु व्यवस्थापिततुं 'सम्मोक्तम्' एकनण्डळीसप्ट-देशादिना व्यवहारियतुं 'नंवासियतुम्' आस्मसमीय आसियतुमिति स्त्रार्थः ॥ अथ साव्यम्—

पन्त्राविद्यो सिय चि ड, सेसं पणगं अणायरणजीन्गो । अहवा समायरंते, पुरिमपदऽणिवारिता दीसा ॥ ५१९० ॥

स पण्डकः 'सान्' कदाचिद्रनामोगादिना प्रशानिना मनेन्, इतिशब्दः खरूरपरामशीर्थः ।

18एवं प्रशानिनोऽपि यदि पश्चाद् ज्ञानन्तदा ''नेनं पण्गं'' ति विमक्तिव्यत्ययान् 'रोपाञ्चकस्य'

सुण्डापनादिख्क्षणस्यानाचरणयोग्यः, न तद् आचर्णीयमिति भावः । अय छोमायमिम्तन्त्रया

तद्पि समाचरति ततः पूर्वसिन्—प्रशाचनास्ये पदे ये प्रवचनापयशःप्रवादादयो दोषा दक्ताने

अनिवारिताः, तद्वसा एव मन्तव्या इति भावः ॥ ५१९०॥

मुंडाविओ सिय त्ती, सेमचडकं अणायरणजीन्नी । अहवा समायरंत्रे, गुरिमपद्ऽनिवारिया दोसा ॥ ५१९१ ॥

ं २० अहवा समायरंते, पुरिमपद्ऽनिवारिया दोसा ॥ ५१९१ ॥ अनामोगादिना मुण्हापिताऽपि स्यात् ततः 'द्योपचतुष्कसः' शिवापनादिखङ्गसाचरणे अयोग्यः । अय समाचरति ततः पूर्वपददोषा अनिवारिताः ॥ ५१९१ ॥

एवं तिस्रो गाया वक्तन्याः, यया-

सिक्ताविजो सिय ची, सेमितगस्मा अणायरणजोग्गो। अहवा समापरंते, पुरिमपद्श्रीवारिया दोसा॥ ५१९२॥ दब्हाविजो सिय ची, सेसदुगस्मा अणायरणजोग्गा। अहवा समावरंते, पुरिमपद्श्रीवारिया दोसा॥ ५१९३॥ संग्रेजिओ सिय ची, संवासेडं अणायरणजोग्गा। अहवा संवासित, पुरिमपद्श्रीवारिया दोसा॥ ५१९४॥

20 एदं पर्वियसचित्रद्व्यक्रस्पस्त्राणि क्रमेणे सबन्ति ॥ ५१९२ ॥ ५१९३ ॥ ५१९० ॥ तथा चात्रामी दृष्टान्ताः—

25

१ °ण पहेच म' इं। ॥

20

25

मूलातो कंदादी, उच्छविकारा य जह रसादीया। मिप्पिड-गोरसाण य, होंति विकारा जह कमेणं ॥ ५१९५ ॥ जह वा णिसेगमादी, गट्मे जातस्स णाममादीया। होंति कमा लोगमिंम, तह छिन्वह कप्पसुत्ता उ ॥ ५१९६ ॥

यथा मूलात् कन्द-स्कन्ध-शाखादयो मेदाः क्रमेण भवन्ति, इक्षुविकाराश्च रस-कक्ष्मादयो ह यथा क्रमेण जायन्ते, मृत्पिण्डस्य वा यथा स्थाश-कोश-कुशूळादयो गोरसस्य च द्धि-नवनीतादयो विकारा यथा क्रमेण भवन्ति, यथा वा गर्भे प्रविष्टस्य जीवस्य निवेकः-ओजः-ग्रुकपुद्गलाहर-णलक्षणस्तदाययः आदिशब्दात् कलला-ऽर्बुद-पेशीपमृतयः पर्याया भवन्ति, जातस्य वा तस्यैव 'नामादयः' नामकरण-चूडाकरणप्रभृतयः क्रमाद् यथा लोके भवन्ति, तथा पड्विधकल्प-स्त्राणि यथाक्रममाविषत्राजनादिषद्कविषयाणि क्रमेण भवन्ति ॥ ५१९५ ॥ ५१९६ ॥

## ॥ प्रवाजनादिपकृतं समाप्तम् ॥

#### वाचनाप्रकृतम्

सूत्रम्-

तेओ नो कप्पंति वाइत्तए, तं जहा-अविणीए, विगईपडिवद्धे, अविओसवियपाहुडे १०॥ तओ कपंति वाइत्तए, तं जहा-विणीए, नोविगई-पडिबद्धे, विओसवियपाहुडे ११॥

अस्य सम्बन्धमाह—

पंडादी पडिकुद्दा, छन्त्रिह कप्पिम मा विदित्तेवं। अविणीयमादितितयं, पनादए एस संवंधो ॥ ५१९७ ॥

पण्डकादयस्त्रय एव पड्निधे सचित्तद्रव्यकल्पे प्रतिकुष्टाः नापरे केचित्, एवं विदित्वा 'मा

भविनीतादित्रितयं प्रवाचयेद्' इति कृत्वा प्रस्तुतसूत्रमारभ्यते । एष सम्बन्धः ॥ ५१९७ ॥ प्रमारान्तरेणः सम्बन्धमाह--->

> सिक्खावणं च मोत्तं, अविणियमादीण सेसगा दाणा । णेगंता पिडिसिद्धा, अयमपरो होइ कप्पो छ ॥ ५१९८ ॥

ये पूर्वसूत्रे बद् प्रवाजनाद्यो द्रव्यक्रियाः प्रतिपादिताः तेषां मध्यादेकां महणशिक्षापणां

१ °जना-मुण्डापना-शिक्षापनोपस्थापना-सम्भोजन-संवासनलक्षणपर्यायपद्व<sup>० को</sup>॰ ॥ २ स्जिकार-विशेषस्जिकारी त्वेनं स्त्रम् "अधिणीयसुत्तत्त एस संबंधी" इसेनं अधिनीत-स्त्रकेन निर्दिशन्त ॥ ६ °स्य स्त्रक्य स्त कां॰॥ ध ॳ ८० एतचिह्नसध्यवस्यवस्यवस्य गाँ० एव मर्राते ॥ ५ °यः सचित्तद्रव्य° कां॰॥

मुत्तवा शेपाणि स्थानानि अविनीतादीनां त्रयाणां नैकान्तेन प्रतिपिद्धानि । प्रहणशिक्षाप्रतिपे-धार्थे तु प्रस्तुतं सूत्रमारम्यते । अयमपरः सम्बन्धस्य 'करुपः' प्रकारो मवति ॥ ५१९८ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयो नो करुपन्ते 'वाचियतुं' स्त्रं पाठियतुमर्थे वा श्राविय-तुम् । तद्यथा—'अविनीतः' स्त्रा-ऽर्थदातुर्यन्दनादिविनयरहितः । 'विकृतिप्रतिवदः' घृता-६ दिरसिवशेषगृद्धः, अनुपधानकारीति भावः । अन्यवशमितम्—अनुपशान्तं प्रामृतमिव प्रामृतं— नरकपालकोशिलकं तीवकोधलक्षणं यस्यासो अन्यवशमितप्रामृतः ॥ एतद्विपरीतास्तु त्रयोऽपि करुपन्ते वाचियतुम् । तद्यथा—विनीतो नोविकृतिप्रतिवद्धो व्यवशमितप्रामृतश्चेति स्त्रार्थः ॥ अथ निर्मुक्तिविस्तरः—

विगइ अविणीएँ लहुगा, पाहुड गुरुगा य दोस आणादी । सो य इयरे य चत्ता, वितियं अद्धाणमादीसु ॥ ५१९९ ॥

विकृतिप्रतिवद्धमिवनीतं च वाचयतश्चतुर्रुष्टुकाः । अन्यवश्मितप्रामृतं वाचयतश्चतुर्गुरुकाः । आज्ञादयश्च दोपाः । सं च 'इतरे च' साधवः परित्यक्ता भवन्ति । तत्र स ताबद्
विनयमकुर्वन् ज्ञानाचारं विराधयतीति कृत्वा परित्यक्तः, इतरे च तमिवनीतं दृष्ट्वा विनयं न
कुर्वन्तीति परित्यक्ताः । द्वितीयपदमत्र भवति—अध्वादिषु वर्तमानानां योऽविनीतादिरप्युप16 श्रहं करोति स वाचनीयः । एपा निर्युक्तिगाथा ॥५१९९॥ एनामेव माष्यकृद् विवृणोति—

अविणीयमादियाणं, तिण्ह वि भयणा उ अद्विया होति । पढमगमंगे सुत्तं, पढमं वितियं तु चरिमम्मि ॥ ५२०० ॥

अविनीतादीनां त्रयाणामिष पदानां अष्टिका मजना मवति, अष्टमङ्गीत्यर्थः । यथा— अविनीतो विकृतिमतिबद्धोऽन्यवशमितमासृतः १ अविनीतो विकृतिमतिबद्धो व्यवशमित-20 प्रासृतः २ इत्यादि यावदप्टमो मङ्गो विनीतो विकृत्यमतिबद्धो व्यवशमितमासृतश्चेति । अत्र च प्रथमे मङ्गे प्रथमसृत्रं निपतित, 'चरमे' अप्टमे मङ्गे द्वितीयं सृत्रमिति ॥ ५२०० ॥ अथ त्रयाणामिष वाचने यथाक्रमं दोषानाह—

> इहरा वि तार्वे थट्मति, अविणीतो लंभितो किम्रु सुएण । मा णहो णस्सिहिती, खए व खारावसेओ तु ॥ ५२०१ ॥

25 'इतरथाऽपि' श्रुतपदानमन्तरेणापि ताबदविनीतः 'स्तम्यते' स्तव्यो मवति किं पुनः श्रुनेन लिमतः सन् १, महिमानमिति दोपः । अतः स्वयं नष्टोऽसो अन्यानपि मा नाशयिष्यति, क्षते वा क्षारावसेको मा भृदिति कृत्वा नासौ वाचनीयः ॥ ५२०१ ॥ अपि च—

> गोजूहस्स पडागा, सर्यं पयातस्स वह्नयति वेगं । दोसोदए य समणं, ण होइ न निदाणतुछं वा ॥ ५२०२ ॥

इह गोपालको गवाममतो मृत्वा यदा पताकां दर्शयति तदा ताः शीम्रतरं गच्छन्तीति श्रुतिः; ततो गोयूथस्य स्वयं प्रयातस्य यथा पताका वेगं वर्धयति तथा दुर्विनीतस्यापि श्रुतपन्

१ °स्य सोऽन्य° भा॰ मां॰ ॥ २ 'स च' अविनीताविर्याच्यमानः 'इतरे मां॰ ॥ ३ °घ तस्प्र° मां॰ ॥

दानमिषकतरं दुर्विनयं वर्धयति । तथा दोपाणां—रोगाणामुद्ये 'चः' समुचये 'शमनम्' जोपधं न दीयते, यतश्च निदानादु त्थितो व्याधिः तत्तु रुयं—तत्सदशमपि वस्तु रोगवृद्धिभयान्न दीयते; यद्वा दोपोदये दीयमानं शमनं न निदानतु रुयं भवति, किन्तु भवत्येन, ततो न दातन्यम्; एवमस्यापि दुर्विनयदोपभरे वर्तमानस्य श्रुतोपधमहितमिति कृत्वा न देयम्॥ ५२०२॥

विणयाहीया विजा, देंति फलं इह परे य लोगिम।

न फलंति विणयहीणा, सस्साणि व तोयहीणाई ॥ ५२०३ ॥

विनयेनाधीता विद्या इह परत्र च छोके फलं ददति, जनपूजनीयता-यशःप्रवादलामादिक-मैहिकं निःश्रेयसादिकं चाऽऽमुष्मिकं फलं ढोकयन्तीति हृदयम् । विनयहीनास्तु ता अधीता न फलन्ति, सस्यानीव तोयहीनानि—यथा जलमन्तरेण धान्यानि न फलन्तिं ॥ ५२०३॥

अथ विकृतिपतिवद्धमाह—

10

रसलोछताइ कोई, विगतिं ण मुयति दढो वि देहेणं। अन्मंगेण व सगडं, न चलइ कोई विणा तीए॥ ५२०४॥

रसलोलुपतया कश्चिद् देहेन हढोऽपि विकृतिं न मुञ्चित स वाचियतुमयोग्यः । कश्चित् पुनरभ्यङ्गेन विना यथा शकटं न चलति तथा 'तया' विकृत्या विना निर्वोहुं न शकोति तस्य गुरूणामनुज्ञ्या विधिना गृह्वतो वाचना दातन्येति ॥ ५२०४ ॥ किञ्च— 16

उस्सरगं एगस्स वि, ओगाहिमगस्स कारणा कुणति । गिण्हति च पंडिरगहए, विगतिं वर मे विसर्जिता ॥ ५२०५ ॥

योगं वहमानः कश्चिदेकस्याप्यवगाहिमस्य कारणाद् र विक्रंत्यनुज्ञापनाविषयं ⊳ कायोत्सर्भ करोति । प्रतिश्रहे वा विक्वतिं गृह्णाति, वरममुनाऽप्युपायेन मे विक्वतिं विसर्जयितारः ॥ ५२०५ ॥ एवं मायां कुर्वतः किं भवति १ इत्याह—

अतवो न होति जोगो, ण य फलए इच्छियं फलं विजा। अवि फलति विउलमगुणं, साहणहीणा जहा विजा॥ ५२०६॥

'अतपाः' तपसा विहीनः 'योगः' श्रुतस्योद्देशनादिन्यापारो न भवति । न च तपसा विना गृद्यमाणा 'विद्या' श्रुतज्ञानरूपा 'ईप्सितं' गनोऽभिभेतं फरुं फरुति, 'अपि' इति अभ्युचये, मत्युत विपुरुम् 'अगुणम्' अनर्थ फरुति । यथा साधनहीना विद्या, यसाः प्रज्ञित्तिभमृतिकाया 25 विद्याया उपवासादिको यः साधनोपचारः सा तमन्तरेण गृद्यमाणेति भावः ॥ ५२०६ ॥

अथाव्यवशमितपाभृतं व्याचष्टे-

अप्पे वि पारमाणि, अवराधे वयति खामियं तं च । वहुसी उदीरयंती, अविओसियपाहुडी स खछ ॥ ५२०७॥

'अल्पेडिप' परुपभाषणादावपराधे ''पारमाणि'' परमं कोधसमुद्धातं यो वज्ञति, 'तच' ३० अपराधजातं क्षामितमपि यो बहुश उदीरयति स सल्यव्यवशमितप्रामृत उच्यते ॥ ५२०७ ॥

१ °न्ति, एवं विद्या अपि विनयमन्तरेण निष्फला मन्तव्येति॥ ५२०३॥ फां॰ ॥ २ ⁴ ▷ एतन्मध्यगतः पाठः कां॰ एव वर्षते ॥

अस्य वाचने दोपानाह-

दुविधी उ परिचाओ, इह चोदण फलह देवयच्छलणा । परलोगिम्म य अफलं, खित्तम्मि व ऊसरे वीजं ॥ ५२०८ ॥

दुर्विनीतादेरपात्रस्य वाचनादाने 'द्विविधः परित्यागः' इह-परलोकमेदाद् भवति । तत्रेह-छलोकपरित्यागो नाम—स यदि सारणादिना प्रेयते तदा करुहं करोति, अपात्रवाचनेन च प्रमत्तं प्रान्तदेवता छल्येत् । परलोके तु परित्यागः—तस्य श्रुतपदानं 'अफलं' सुगति-चोधिलामादिकं पारित्रकं फलं न प्रापयति, ऊपर इव क्षेत्रे बीजमुतं यथा निष्फलं भवति ॥ ५२०८ ॥

''सो य इयरे य चता'' (गा० ५१९९) इति पदं व्याख्याति—

वाइजंति अपत्ता, हणुदाणि वयं पि एरिसा होमी । इय एस परिचातो, इह-परलोगेऽणवत्था य ॥ ५२०९ ॥

ा इय एस परिचाता, इह-परलागडणवत्था य ॥ ५२०९ ॥ स तावद् ज्ञानाचारिवराधकतया संसारं परिश्रमतीति परित्यक्तः । इतरेडिप साधवस्तान् वाच्यमानान् हृङ्घा चिन्तयन्ति—अहो । अपात्राण्यिप यदि वाच्यन्ते ''हृणुदाणि'' चि तर्तः साम्प्रतं वयमपीहृशा भवामः; ''हृय'' एवं तेपामि हुर्विनयादो प्रवर्तमानानामिह-परलोकयोः परित्यागः कृतो मवति । अनवस्था चैवं मवति, न कोडिप चिनयादिकं करोतीत्थर्थः॥ ५२०९॥

15 अथ 'हितीयपदमध्वादिषु भवति' (गा० ५१९९) इति यदुक्तं तद् व्याचछे---

अद्धाण-ओमादि उत्रगदिर्मि, वाए अपत्तं पि तु बद्दमाणं ।

गुच्छि अमीण मिम व संथरे वी, अण्णासतीए वि तु तं पि वाए ॥ ५२१० ॥ अध्विन वा अवमीद्यं वा आदिशब्दाद् रानिहृष्टादिषु वा भक्त-पानादिना गच्छस्योपप्रहे वर्तमानम् 'अपात्रमपि' दुर्विनीतादिकं छित्रसम्पन्नं वाचयेत् । अथवा किमप्यपूर्वं श्रुतं तस्या- 20 ऽऽचार्यस्य समित, पात्रम्तश्च शिप्यो न प्राप्यते, तच्चान्यत्रासङ्काम्यमाणं व्यवच्छियते, ततः संखरणेऽपि अपात्रं वाचयेत् । यहा नाम्ति तस्यान्यः कोऽपि शिप्यस्ततोऽन्यस्यामावे 'मा स्त्रार्थी त्रिसंरताम्' इति कृत्वा 'तमपि' अपात्रमृतं वाचयेत् ॥ ५२१० ॥

॥ वाचनाप्रकृतं समाप्तम् ॥

संज्ञा प्य प्रकृत म्

25 सूत्रम्--

तओ दुस्तन्नपा पन्नता, तं जहा—दुष्टे मृदे वुग्गा-हिए १२॥

अस्य सम्बन्धगाह—

सम्मत्ते वि अज्ञोग्गा, किष्ठ दिक्खण-वायणासु हुडादी । दुस्सचप्पारंभो, मा मोह परिस्समो होजा ॥ ५२११ ॥

६ °तत इदानीं यय कां ।। २ °माणे घि य संध° तामा ।।

दुष्टादयस्वर्यः सम्यक्तवग्रहणेऽप्ययोग्याः किं पुनर्दाक्षण-वाचनयोः ?, अतस्तेषां प्रज्ञापने 'मोधः' निष्फलः प्रज्ञापकस्य परिश्रमो मा भूदिति दुःसंज्ञाप्यसूत्रमारभ्यते ॥ ५२११ ॥ अनेन सम्वन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयः दुःखेन—क्रच्छ्रेण संज्ञाप्यन्ते—प्रतिवोध्यन्त इति दुःसंज्ञाप्याः पज्ञप्ताः । तद्यथा—'दुष्टः' तत्त्वं प्रज्ञापकं वा प्रति द्वेपवान् , स चापज्ञाप-नीयः, द्वेपणोपदेशाप्रतिपत्तेः । एवं 'मूढः' गुण-दोपानिभज्ञः । 'व्युद्राहितो नाम' क्षप्रज्ञापकः इदिश्वत्विपरीताववोधः । एप सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यविक्तरः—

दुस्तन्नपो तिविहो, दुद्वाती दुद्वों विणतो पुन्ति । मूदस्त य निक्लेवो, अद्वविहो होइ कायन्त्रो ॥ ५२१२ ॥

दुःसंज्ञाप्यो दुष्टादिभेदात् त्रिविधः । तत्र दुष्टः 'पूर्व' पाराञ्चिकसूत्रे यथा वर्णितः तथा-ऽत्रापि मन्तव्यः । मूढस्य पुनरष्टविधो निश्चेपो वक्ष्यमाणनीत्या कर्तव्यो भवति ॥ ५२१२ ॥ 10 तत्र पदत्रयनिष्णन्नामुष्टभङ्कीं तावदाह—

> दुहे मूढे बुग्गाहिए य भयणा उ अहिया होइ। पढमगभंगे सुत्तं, पढमं विइयं तु चरिमम्मि॥ ५२१३॥

दुष्टो मूढो व्युद्घाहित इति त्रिभिः पदैरिष्टका भजना भवति, अष्टी भङ्गा इत्यर्थः । अत्र च प्रथमे भङ्गे प्रथमं सूत्रं निपतति, 'चरमे' अष्टमे भङ्गे 'अदुष्टोऽमूढोऽव्युद्घाहितः' इत्येवं-15 रुक्षणे 'द्वितीयं' वक्ष्यमाणं सूत्रमिति ॥ ५२१३ ॥ अथ म्हस्याष्ट्या निक्षेपमाह—

दन्त्र दिसि खेत्तं काले, गणणा सारिक्ल अभिमवे चेदे । बुग्गाहणमन्त्राणे, कसाय मत्ते य मूहपदा ॥ ५२१४ ॥

द्रव्यम्हो दिग्म्हः क्षेत्रम्हः कालम्हो गणनाम्हः साहश्यम्होऽभिगवम्हो वेदग्हश्वेत्यष्टधा म्हः । तथा "वुगाहण" ति व्युद्राहणाम्हो व्युद्राहित इति चैकोऽर्थः, स च वक्ष्यमाणद्वीप- 20 जातवणिक्सुतादिवत् । "अन्नाणि" ति ननः कुत्सार्थत्वाद् 'अज्ञानं' मिध्याज्ञानग्, तच भारत-रामायणादिकुशास्त्रश्चतिसमुत्थम्, तेन यो म्हः सोऽपि व्युद्राहितो भण्यते । 'कपाय-म्हः' तीन्नकपायवान्, स च कपायद्देष्टे सर्पपनालादिह्यान्तसिद्धेऽन्तर्भवति । 'मचो नाम' यक्षावेशेन मोहोदयेन वा जन्मचीमृतः, स च अभिभवमृह-वेदम्हादाववतरतीति । एतानि मृहपदानि भवन्तीति द्वारगाधासङ्गेपार्थः ॥ ५२१४ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति— 25

धूमादी वाहिरतो, अंतो धत्त्रगादिणा दन्वे।

जो दन्वं व ण जाणति, घडिंगावोदो न्व दिहं पि ॥ ५२१५ ॥

इह यो बाह्यनाभ्यन्तरेण वा द्रव्येण मोहमुपगतः स द्रव्यमूढ उच्यते । तंत्र वाद्यती भूमादिनाऽऽकुिलतो यो मुह्यति, 'अन्तः' अभ्यन्तरे च धत्त्रकेण मदनकोद्रवोदनेन वा भुक्तेन यो मुह्यति । अथवा यः पूर्वदृष्टं द्रव्यं कालान्तरे दृष्टमपि न जानीते सं द्रव्यमूदः । 30

षटिकावोद्रवत्---

र वा प्रस्तुतस्त्रोपात्ताः सम्य कां ॥ २ एतदनन्तरं कां पुराके प्रन्थाप्रम् —२००० इति वर्तते ॥ ३ कीमाद्द मो ॥ ४ दो च दिहुंतो सामा ॥

पगस्स वार्णियस्य पवसियस्य मजा पंडरंगेण समं संपछना । पंडरंगेण मण्यति—अणि-ख्वयए हियए केरिसी रती ?, तितिकतिब्रम्मरसी हि कामः, तो नस्समी। 'मा य अयसी होहिति' चि अणाहमदयं छोदुं पछीविचा नद्याणि गंगातदं गयादं । सो वणितो अवया व्यागको वरं दहुं पासिना ताणि य बहियाणि रोविटमादनो । मजासिणेहाणुरानेणं 'एयाणि 5 अहीणि से रांगें नेमि' चि जाणि अणाहमडयडहियाणि घडियाए छीहुं रांगें गर्ता । तीए यजाए य दिहो, न य संजाणति । ताए पुच्छियो—को तुमं ?। तेण अवलायं-पवसियसा घरं दहुं, सजा य ने दहूा, तठो मए सजाणुरानेणं 'ताणि अद्वियाणि रांगं नेमि' वि आगतो, 'गंगाए छुटेहिं सुगति जाहिति' एवं पि ता से सेयं करिन । तीसे अणुकंपा जाया । तीए भणियं—अहं सा तब भजा । न पचियति । एयाणि अहियाणि कि अलिब-10याणि १। बहुविहं मन्नमाणो जाहे न पत्तियति ठाहे तीए जं पुर्वि कीलियं जीपयं सुत्तं एव-मादि सबं सामिन्नाणं संवादियं नार्दे पचिज्ञिओ । एस दबस्टो ॥ ॥ ५२१५ ॥

अय दिग्मृह-क्षेत्रमृह-कालमृहानाह-

दिसिमृहो प्रव्याऽत्रर, मण्णति खेने तु खेनवयासं । द्वि-रातिविवचासो, काले पिंडारदिईतो ॥ ५२१६ ॥

दिग्मृहो नाम-विपरीतां दिशं मन्यते, यथा-पूर्वामपरामिति । क्षेत्रमृहः-क्षेत्रं न जानाति, क्षेत्रस्य वा विषयोसं ऋरोति, विषरीतमवतुष्यते इस्तर्यः, रात्री वा परसंनारकमारनीयं मन्यते, एप क्षेत्रमृदः । काळमृद्धो दिवसं गुर्ति सन्यते । अत्र पिण्डाम्ह्याननः—

एगो पिंडारगो उच्मानिगामुतो अञ्मबह्के माहिसद्यि-हुद्धं निसदं पाउं दिवसतो सुत्तो । तुओं उड़िओं निहासमहितों काँग्हें मण्णमाणा दित्रा चेत्र महिसीओं घरेलु छोहूग उटमामि-20 गावरं पहितो । 'किमेथं !' ति जणकळकळो जावा तको विळक्तांम्को नि । एवं दिय-राह-विवचारं क्रणंती काङमृहो मणगह ॥

गणनामृहं साहस्यमृहं चाह—

11 4222 11

ऊणात्रिय मनंतो, उद्दारुदो व गणणतो मृदो । सारिक्ख थाणु प्ररिसो, इहंबिसंगामदिहंतो ॥ ५२१७ ॥

यो गणयन् उत्तमिकं वा मन्यते स उष्ट्रास्ट इव गणनामृदो भण्यते । 25

नद्य-एगो उद्दराजी उद्दीको एगकीन रहनद । अन्नया उद्दीए आकृदो गणिनी जस्य थारुहो तं न गणेह, सेसा तीमं गणेह । पुणो ति गणेह तीमं । 'नरिय मे एगो उट्टा' सि अण्णे पुच्छइ । तेहिं मणितो—कस्थाक्टो सि एस ते इगर्वासहमी ॥

साहदयम्हो यया साणुं पुरुषं मन्यते । अत्र च क्कटुम्बिनी-महत्तर-सेनापती तयोः ३० सङ्घामेण द्रष्टान्तः-

. एगो गामी चोरसेणावर्णा चोरेहिं समं आगंत्र्ण रचीए हतो । द्रस्य य गाम जो महत्तरी

१ °णियस्ड मङा पंडरंगेण समं संपटना। अन्नया सो वाणियो पडस्था। प्रहरंगेणं भण्णति-अणिच्ड्यपिंहं केरिसी कं०॥

सो तत्य चोरसेणावइस्सः सरिसो । तञो संगामे उविहिए चोरसेणावई मारितो, गामिछएहिं भारियो। ति मण्णमाणेहिं दहो । चोरेहिः य गाममहयरो 'सेणावइ' ति काउं पिछ नीओ । सो भणित—नाहं सेणाहिवो । चोराः भणित—एस रणिसाइको ति पलवह । अन्तया सो नासिउं सगामं गतोः । ते भणित—को सि तुमं १ पेतो पिसाओ वा तेण पडिख्वेण आगओ ?। तओ सामिन्नाणे कहिए पच्छा संगहिओ। उभओ वि सयणा सारिक्लमूदाः॥५२१७॥ 5

व्यक्षिभवपुदमाह-

अभिभूतो सम्ग्रुज्झति, सत्थ-उग्गी-वादि-सावयादीहिं। अन्ध्रदय अणंगरती, वेदिम तु रायदिक्वते ॥ ५२१८॥

सङ्ग्रामादौ सङ्गादिना शक्षेण, प्रदीपनके वा अभिना, वादकाले वा वादिना, अरण्ये वा धापद-स्तेनादिमिश्चामिमूतो यः सम्मुद्धति सोऽभिभवमूदः । वेदमूदस्तु स उच्यते यः १० 'अभ्युद्वयेन' अतीववेदोदयेन 'अनङ्गरतिम्' अनङ्गरीडां करोति । राजदृष्टान्तश्चात्र भवति—

जहा आणंदपुरं नगरं । जितारी राया । वीसत्था भारिया । तस्स पुत्तो अणंगो नाम बाकते अच्छिरोगेण गहितो निचं रुयंतो अच्छित । अन्नया जणणीते णगिणियाए अहाभावेण जाणु-ऊरअंतरे छोढुं उवगूहितो । दो वि तेसिं गुज्झा परोप्परं समप्पिडिता, तहेव तुण्हिको िठतो । उद्दोवाया रुवंतं पुणो पुणो तहेव करेति । सो वि द्वायति रुयंतो । पवद्वमाणो तत्थेव 15 मिद्धो । मातुए वि अणुप्पियं । पिता से मतो । सो रज्जे ठितो तहावि तं मायरं परिश्वंजित । सिनवादीहिं बुचमाणो वि णो ठितो ॥ ॥ ५२१८॥

पूर्वोक्तं वक्ष्यमाणं चार्थं सञ्चहीतुमिमां गाथामाह-

राया य खंतियाए, वणि महिलाए कुला कुडंविम्मि । दीवे य पंचसेले, अंधलग सुवण्णकारे य ॥ ५२१९ ॥

20

50

'राजा' अनन्तरोक्तः खन्तिकायामनुरक्तो वेदमुढः । 'वणिग्' घटिकावोद्राख्यः खमहि-लायां रक्तः खमहेलामनुपलक्षयम् द्रव्यमुढः । 'कुटुन्विनः' सेनापतेर्महत्तरस्य च कुलानि साह-श्यमुढे उदाहरणम् ॥

"दीवे" ति द्वीपजातः पुरुषः । "पंचसेले" ति पञ्चशैलवास्तव्याभिरप्सरोभिर्व्युद्वाहितः सुवर्णकारः । "अंधलग" ति धूर्तव्युद्वाहिता अन्धाः । "सुवलगारे" ति सुवर्णकारव्युद्वाहितः 25 पुरुषः । पते चत्वारोऽपि वक्ष्यमाणलक्षणा व्युद्वाहणामूढा मन्तव्याः । एप सङ्ग्रह्गाथासमा- सार्थः ॥ ५२१९ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति—

नार्लस्स अन्छिरोगे, सागारिय देवि संफुसे तुसिणी । उभय चियत्तऽभिसेगे, ण ठाति दुत्तो वि मंतीहिं ॥ ५२२० ॥ छोदूणऽणाहमड्यं, झामितु घरं पतिन्मि उ पउत्थे । धुत्त ह्रणुज्झ पति अड्डि गंग कहिते य सद्हणा ॥ ५२२१ ॥ सेणावतिस्स सरिसो, विणतो गामिछतो णिओ पिछे ।

१ °स्रत्त अ वामा ।। २ छोदुं अणा वामा ।।

णाई ति रणिसाई, घरे वि दंद्वी ति णेच्छंति ॥ ५२२२ ॥

ं हैदं गाथात्रयं गतार्थम् । नवरम्—''उमय चियत्तऽमिसेगे'' ति 'उमयोरिप' देवी-कुमारयोः प्रीतिकरं तदृ विषयसेवनम् । राज्यामिषेकेऽपि सञ्जाते तामसी न सुचति ॥ ५२२० ॥

द्वितीयगाथायाम्—''वुत्त हरणुज्झ'' ति घृतैन तस्या वणिग्मायीया अपहरणम् । तस्या **४ अपि पतिमुन्त्रित्वा राङ्गातटे गमनम् ॥ ५२२१ ॥** 

तृतीयगाथायाम्—''नाई ति" इत्यादि, महचरेण 'नाई सेनापतिः' इत्युके चौराश्चिन्त-यन्ति—एप रणपिशाचकी तेनेवं वक्ति । गृहेऽपि गतं तं महत्तरं ते प्रामेयकाः 'दाघः' इति कत्वा नेच्छन्ति सङ्ग्रहीतुम् ॥ ५२२२ ॥

त्र्यास्यातो मुदः । सम्प्रति व्युद्घाहितं व्याचिस्त्रायुर्हीपज्ञातृदृद्धान्तुमाह—

10

पोत्तविवनी आवण्णसत्त फलएण गाहिया दीवं। सुनजम्म बह्वि भोगा, बुग्गाहण णावबणियाऽऽया ॥ ५२२३ ॥

प्गो वणितो । तस्स मजा अईव इद्वा । सो वाणिजेण गंतुकामो तं आपुच्छति । तीप मणियं--- अहं पि आगच्छामि । तेण सा नीता । सा गुविणी । समुद्दमञ्ज्ञे निणहं नाणवर्ष । सा फर्ट्या विलग्गा अंतरदीवे पचा । तत्थेव पस्ता दार्ग । सो वणियो समुद्दे मस्रो । सा 16 महिला तम्मि चेव दारए संपलगा । ताए सो बुगगहितो—वह माणुसं पिच्छिजासि तो नासेजासि, ते माणुसरूनेण रक्समा । अन्नया हुन्नायहयपोएण नाणिया आगया । ते दई सो नासेइ। तेहिं नायं बुग्गाहिओ केणावि। कह वि अछीणो पुच्छिओ सन्नं कहें है। तेहिं बहुसो पन्नविक्यो-पूर्य महापावं, परिचयाहि । तहा वि नो परिचयति ॥

अथाक्षरार्थः—'पोतः' प्रवहणं तस्य विपत्तिः । आपन्नसत्त्वा च सा फलकेन द्वीपं प्राहिता । 20 सुतस्य जन्म वृद्धिश्चामवैत्, मोगांश्च तेन सह मोक्तुमारच्या । त्युद्घाहणकं च कृतम् । नीव-णिनश्च चिरादायातीः । एवंत्रिया त्युह्महिताः प्रज्ञापनाया अयोग्याः ॥ ५२२३ ॥ <sup>ः</sup> तथा चाह—

> ्रष्टुच्चि द्यगाहिया, केई, णरा पंडियमाणिणो । ्णिच्छंति कारणं किंची, दीवजाते जहा नरे ॥ ५२२४ ॥

23 पूर्व व्युद्घाहिताः केचिद् नराः पण्डितमानिनो नेच्छन्ति कारणं किञ्चित् ब्रातुमिति दोषः, द्वीपनातो यथा नरः ॥ ५२२४ ॥ अय पञ्चग्रेलद्वप्रान्तमाद्व-

ं चंपा अणंगसेणो, पंचडच्छर येर णयण दुम वलए। विद्यास णयण सावग, इंगिणिमरणे य उववाती ॥ ५२२५ ॥

चम्पायामनङ्गरीनः छवणेकारः, जुमारनन्दीति तस्य नामान्तरम् । तस्य च प्रश्निगैल-३0 द्वीपवाख्वन्याभ्यामप्सरोभ्यां त्रुद्धहितस स्वविरेण तत्र नयनम् । 'हमश्च' वटबृक्षोऽपान्तराले

१ इदं गाथात्रयं चूर्णिइयेऽप्यगृहीतत्वाद्नयकर्त्किमिय छक्ष्यते । गतार्थं चैतत् । नवरम् मा॰ ॥ २ °चताम् । भो॰ मो॰ ॥ ३ 'ताः, तः प्रकाषितोऽपि न परित्यक्तवान् । एवं° हो ।। ४ °अइतिङ है ।।

दृष्टः तत्राऽऽरोहणम् । स्वविरस्य 'वरुये' आवर्ते गत्रा मरगम् । 'विह्पास' ति 'विह्गाः' भारण्डनामानः पक्षिणस्तेषां दर्शनम् । तैः पश्चिशैलद्वीपे नयनम् । हास-प्रहासाभ्यां भ्य इहानीतस्य श्रावकेण च बहुतरं प्रज्ञाप्यमानस्य तस्येक्षिनीमरणप्रतिपत्तिः । ततः पद्मशैलद्वीप उपपात इत्यक्षरार्थः । कथानकं तु ( प्रन्थाप्रम् — २००० । सर्वप्रन्थाप्रम् — ३५८२५ ) सुप्रतीतं बहुविस्तरं चेति कृत्वा न लिख्यते ॥ ५२२५॥ अन्धदृष्टान्तमाह—

अंधलगभत्त पत्थिव, किमिच्छ सेजऽण्ण धुत्त वंचणता। अंधलमत्तो देसो, पन्वयसंघाडणा हरणा ॥ ५२२६ ॥

अन्धभक्तः कश्चित् पार्थिवः । स किमीप्सितं शय्या-ऽन्नादिदानं ददाति । धूर्तेन च तेपां वञ्चना । कथम् १ इत्याह—'अन्धलभक्तोऽमुको देशः समस्ति तत्र युष्मान् नयामः' इत्युक्तवा पर्वते सङ्घाटना कृता, परस्परं लगयित्वा तत्रै आमिता इत्यर्थः । ततः 'हरणं' तदीयं द्रव्यं 10 हृत्वा गत इत्यक्षरार्थः । भावार्थः पुनरयम्---

अंधपुरं नगरं । तत्थ अणंधो राया । सो य अधभत्तो । तेण समं काउं अंधलयाणं भगगाहारों दिन्नो । तत्थ खाण-पाणाइए सुपरिग्गहिया सुस्स्सिजंता अच्छंति । तेसिं सुबहुं दवं अस्य । अनया य एगेण धुत्तेण दिद्वा । तओ 'एए मुसामि' ति मिच्छोनयारेणं ते अतीव उवचरति । अन्नया तेण अंघलया भणिया—अम्हे अंघलगदासा, जत्य अम्हे वसामो 18 सो सबो वि देसो अंघलगभत्तो, राया य तत्थ अंघलाणं अम्मापियरं, तुव्मे एत्य दुहिया, जइ इच्छह तो तत्थ णेमो। तेहिं इच्छियं। तओ रातो नीणेचा नाइदूरेण भणिया—इहऽत्थि चोरा, जइ मे किंचि अंतद्धणं अस्थि तो अप्पेह । तेहिं चीसंमेण अप्पियं । तओ तेण ते पुरिल्लं मिगलस्स लाइचा अन्नोन्नलगा महंतं सिलं छिन्नटंकं डोंगरसमं मामिया भणिया य— पत्थरे गेण्हह, जो मे अल्लियइ तं पहणेजाह, जह मे कोइ मणेजा---'मुसिया केण वि 20 अंधा डोंगरं भामिया' जाणह ते चोरे, तओ पहणिजाह। एवं भणिचा पलाणो। ते य गोवालमाईहिं दिहा, भणंति य—मुद्दा वरागा ढोंगरं भामिया धुत्तेणं । तओ 'एते ते चोर' ति काउं पत्थरे खिवंति ढोयं च न देंति ॥ ५२२६ ॥ सुवर्णकारदृष्टान्तमाह—

लोमेण मोरगाणं, भचग ! छेजेज मा हु ते कना । छादेमि णं तंवेणं, जति पत्तियसे ण लोगस्स ॥ ५२२७ ॥

कश्चिद् वोद्रः सुवर्णकारेण भणितः, यथा—'भचक !' भागिनेय ! "मोरगाणं" ति कुण्ड-लानां लोभेन मा 'ते' तव कर्णी छिद्येताम्, अतो यदि लोकस्य न प्रत्ययसे ⊲ तेंतः ''ण''मिति एतत् कुण्डलयुगलं ⊳ ताम्रेण छादयाम्यहमित्यक्षरार्थः । भावार्थस्वयम्—

एगस्स नोह्स्स जन्मसुनण्णघडियाणि कुंडलाणि कण्णेसु सुनण्णकारेण दिद्वाणि। तओ तेण भण्णइ—भागिणेजा। अहं तव एते एवं करेमि जहा एगाणियस्स पंथे वचगाणस्स न 50 कोइ हरइ, अनहा ते सुवण्णलोमेण चोरेहिं कण्णा छेज्जेस्संति । तेण भणियं—एवं होउ

१-२ °श्चरील° डे॰ ॥ ३ °त्र ते सर्वेऽप्यन्धाः स्नामि° कां॰ ॥ ४ ॰४ १० एतदन्तर्गतः पाठः कां• एवं वर्सते ॥

20

ति । कहाएण ते कुंडले घेतुं जने सुवन्नरीरियामया काटं दिण्या, सणिनो अ—जणो सणिहिंद्द कहाएण सुद्धो बरात्रो, न य ते पांचित्वयत्रं । 'एवं' पडिवान्तिचा निमानो । सोयो जो जो पासइ सो सो मणइ—सुद्दा रीरिया । सो मणइ—सोवनिया एए, तुन्में विसेत्तं न व्याणह ॥ ५२२७ ॥ किञ्च—

्लो इत्यं भृतत्यो, तमहं जाणे कलायमामो य । बुग्गाहितो न जाणति, हितएहिं हितं पि मर्णातो ॥ ५२२८ ॥

योऽत्र कोऽपि 'म्तार्थः' परमार्थः तमहं जाने कलाइनामकत्र जानाति । एवमसौ तेन सुरुणेकारेण ल्युहाहितो हितैः पुरुषेः वितमपि मण्यमानो न जानाति । ईदशा ल्युहाहणाम्दा मन्द्रव्याः । ज्यूहाहण्यस्य स्थानस्य साम्यकृता न व्यास्थाताः, अत एवासामिद्धीरमा- अध्यायनेष च्यास्थाता इति ॥ ५२२८ ॥

स्रोगं नम्ये के मृहाः ! के वा खुद्धाहिताः ! इति दर्शयत्राह— रायकुमारो चणितो, एते मृहा कुला य ते दो वि । कुन्माहिया य दीहे, सेलंघल-मच्य चेव ॥ ५२२९ ॥

यो राजकुनारो मातृपतितेवकः, यश्च वणिन् घटिकाबोद्रास्यः, ये च 'ते' चेनापति-महक्रिएरस्टके हे लिप कुळे, एते मूहा मन्त्रत्याः । यस्तु द्वीपजाञः, यश्च पञ्चरोत्रसुवर्णकारः, ये चम्त्राः, यश्च पञ्चरोत्रसुवर्णकारः, ये चम्त्राः, यश्च पञ्चरोत्रसुवर्णकारः, ये चम्त्राः, स्वस्पेकारमाणिनेयः, उपलक्षणताद् ये च मारतादिकुवासञ्चतिमत्त्रिता अद्यानसूदाः, एते स्वद्वादिता मन्त्रस्याः ॥ ५२२९ ॥

जयेमां मच्ये के मत्राजयितुं योग्याः ? के वा न ? इत्याह—

मोत्तृण नेदय्हं, अप्यडितिहा छ सेतका मृहा । चुन्नाहिटा च हुद्दा, यहितिहा कारणं मोहं ॥ ५२३० ॥

क्र चुन्माहता य हुड्डा, याडासद्धा कारण मीतु ३। ५२३० ३। चैदम्हं सुक्ता थे 'रोवाः' द्रव्य-सेर्त्रमृदाव्यकेऽप्रतिषिद्धाः, महानयितुं करान्त इत्यर्थः ३ मे ह्य स्युद्धाहेताः 'हुष्टश्च' क्ष्यायदुद्धद्यके कारणं सुक्ता प्रतिषिद्धाः, कारणे ह्य कल्यन्त इति मानः १। ५२३० ॥ किमर्थमेते प्रतिषिद्धाः ? इत्याह—

वं वेहिं अभिनाहियं, आपरणंताए तं न मुंचंति । सम्मवं पि य छैन्गति, वेसिं क्रवो चरिचगुगा वा ५२३१ ॥

क्ष सम्मच पि य रुग्गति, तिसं क्षची चरित्रगुगा १। ५२३१ ॥ भत् की: खुद्राहितादिनिः क्रिमि सालगादिवर्छन्त् अन्यहा भारतादिकं मिय्याखुतम् 'बन्गिगृहीहत्व' आमिस्ट्रेंग्नोगदेयतया सीकृतं त्ववृ जामरणान्तं म सुद्रान्ति । सह स्वेतेषां सम्यक्तमि न रुग्नति, क्रुत्वसारित्रगुणाः ? इति ॥ ५२३१ ॥

क्यं झुक्सीयां सन्यक्तनाय च इचाति ! इत्यहः—

सोप-सुय-घोररणसृह-ज्ञासरण-पेयकिसमङ्ख्सु । सनोसु देवप्यण-विरजीवण-द्राणदिहेसु ॥ ५२३२ ॥

१ त्रकाट-गणना-साहस्यमुद्धा व्यं । २ स्वयति हानाः ॥ ३ स्थानर्यान्द्रतया । सरणद्यस्पतन्तं यावद् न सुः वं ।॥

इनेषमाइलोइयक्कस्सुइडुग्गाहणाक्वहियकसा ॥ फुडमवि साइजंतं, गिण्हंति न कारणं केई ॥ ५२३३ ॥

इह मारतादी शोच-सुत-घोररणसुल-दारभरण-प्रेतकृत्यमथेषु देवपूजन-चिरजीवन-दाज-होषु च स्वर्गेषु थे माविता भवन्ति, यथा—शोचविधानात् पुत्रोत्पादनाव् घोरसमरशिर:-भवेशाव् मर्भपतीपोषणात् पिण्डपदानादिप्रेत्यकर्मविधानाव् वैधानरादिदेवपूजनात् चन्द्रसहसा-ठ दिरूपचिरकारुजीवनाव् धेनु धरिज्यादिदानात् स्वर्गा अवाप्यन्ते ॥ ५२६२ ॥

इसेवमादिकोिकककुश्चतिन्युद्राहणाकुथितकर्णाः सन्तत्तस्याः कुश्चतेरयटनायां न्युटमिन दर्श्यमानं 'कारणम्' उपपत्ति 'केचिद्' गुरुकर्माणो न प्रतिपद्यन्ते अतस्ते दुःसंज्ञाप्या गन्तन्याः ॥ अ२३३ ग

स्वर्-

10

# तओ सुसण्णप्पा पन्नता, तं जहा—अदुट्टे अमूढे अदुग्गाहिए १३॥

त्रयः 'सुसंज्ञाप्याः' सुलमज्ञापनीयाः मज्ञताः । तद्यथा—अदुष्टोऽमूढोऽन्युद्राहितश्चेति ॥ आह—पूर्वसूत्रेणेवार्थापत्त्या इदमवसीयते—यदेतद्विपरीता अदुष्टादयः सुसंज्ञाप्याः ततः किमर्थमिदमारच्यम् ! उच्यते—

कामं विपक्लिसिद्धी, अत्थावत्तीइ होतऽबुत्ता वि । तह वि विवक्लो बुत्तितं, कालियसुयधम्मता एसा ॥ ५२३४ ॥ 'कामम्' अनुमतिमदम्—विपक्षस्य-प्रतिपक्षार्थस्य सिद्धिरनुक्ताऽप्यर्थापत्त्या भवति तयापि विपक्षः साक्षादुच्यते । कुतः ? इत्याह—कालिकश्चतस्य 'धर्मता' स्वभावः शैली एपा— यदर्थापितल्ह्योऽप्यर्थः साक्षादिभिषीयते ॥ ५२३४ ॥ तथा च तल्लक्षणान्येव दर्शयति— 20

ववहार णऽत्थवत्ती, अणप्पिएण य चउत्थभासाए । मूढणय अगमितेण य, कालेण य कालियं नेयं ॥ ५२३५ ॥

"ववहारे"ति नेगम-सङ्गह-व्यवहाराख्याख्यो व्यवहारनय उच्यते, ऋजुस्त्राद्यास्तु नस्वारो निश्चयनयः। तत्र 'व्यवहारेण' व्यवहारनयमतेन कालिकश्चते प्रायः स्त्रार्धनिवन्यो भवति, ''अहिगारो तीहि ओसनं'' ति' (आव० निर्यु० गा० ७६०) यचनात्। ''नऽस्यवती''ति ३५ अर्थापत्तिः कालिकश्चते न व्यवह्ययते किन्तु तया रुव्योऽप्यर्थः प्रपिद्धतज्ञविनेयजनानुमहाय साक्षादेवाभिषीयते, यथा उत्तराध्ययनेषु प्रथमाध्ययने ''आणानिहेसकरे'' (गा० २) इत्यादिना विनीतस्वरूपमभिधायार्थापत्तिरूव्यमप्यविनीतस्वरूपम् ''आणाअनिहेसकरे'' (गा० २) इत्यादिना भूयः साक्षादमिहितमिति। ''अणप्पिएण य'' ति 'अनिर्पतं—विषय-विभागस्यानर्पणं तेन कालिकश्चतं रचितम्, विशेषाभिधानरहितमित्वर्थः, यथा—''जे भिवत् उ० हत्यकम्मं करेइ से आवज्ञह मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाह्यं'' (निर्दाय उ० १ सू० १);

१ ति मूलावश्यकयुच<sup>०</sup> कां॰ ॥

सत्र च यसिन्न नसरे यथा हस्तकर्म सेनमानस्य मासगुरुकं मनति स निरोपः स्त्रे साझानोक्तः परमर्थोदनगन्तन्यः, एनमन्यत्रापि द्रष्टन्यम्। "चउत्यमासाए" ति इह सत्या-मृषा-मिश्रा-ऽस-त्यामृषामेदात् चतन्नो भाषाः। तत्र परेण सह निर्मातपत्तौ सत्यां वस्तुनः साधकत्त्रेन नाधकत्त्रेन वा प्रमाणान्तरेरवाधिता या भाषा भाष्यते सा सत्या, सेन प्रमाणेनीधिता सृषा, सेन नाहय-क्ष्माना-ऽनाध्यमानस्था मिश्रा। या तु वस्तुसाधकत्वाद्यनिवस्या न्यनहारपतिता सरूपमात्रामि-धित्सया प्रोच्यते सा पूर्नोक्तमापात्रयनिवस्थणा असत्यामृषा नाम चतुर्थमाषा भण्यते, सा चाम- क्रण्या-ऽऽज्ञापनीप्रमृतिस्वरूषा, तया कालिकश्चतं निन्दस्य; यथा—"गोयमा।" इत्यामञ्चणी, "से जीन न हंतवा" इत्याज्ञापनी इत्यादि। दृष्टिनादस्तु नैगमादिनयमतप्रतिनद्धनिपुणयुक्ति-भिनेस्तुतत्त्वन्यवस्थापकत्या सत्यभाषानिनद्ध इति मानः। तथा मृदाः—निमागेनाव्यनस्थापिता विद्या यसिन् तद् मृदनयम्, भानप्रधानश्चायं निर्देशः, ततो मृदनयत्त्रेन कालिकं निज्ञेयम्। तथा गमाः—भङ्गणितादयः सहशपाठा वा तेर्थुकं गमिकम्, तद्दिपरीतमगमिकम्, तेनागमि-कत्त्वेन कालिकश्चतं ज्ञेयम्, "गमियं दिद्विनाओ, अगमियं कालियं" (नन्दी पत्र २०२-१) हैति वचनात् । कालेन हेतुमृतेन निर्वृतं कालिकम्, काले—प्रथम-चरमपौरुपीलक्षणे पत्यत इति स्युत्यतेः। पत्तिर्दश्चणैः कालिकश्चतं ज्ञेयम्॥ ५२३५॥

॥ संज्ञाप्यप्रकृतं समाप्तम् ॥

ग्लान प्रकृत म्

सुत्रम्—

15

20

निग्गंथिं च णं गिलायमाणिं पिता वा भाया वा पुत्तो वा पलिस्सएजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणपिंडसेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं परि-हारट्टाणं अणुग्वाइयं १४॥ निग्गंथं च णं गिलायमाणं माया वा भगिणी वा भूता वा पलिस्सएजा, तं च निग्गंथे साइजेजा, मेहुणपिंडसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहार-ट्टाणं अणुग्वाइयं १५॥

अयास्य सुत्रद्वयस्य कः सम्बन्धः ? इत्याह—

उवहयमावं दन्वं, सिचचं इति णितारियं सुत्ते । मावाऽसुमसंवरणं, गिठाणसुत्ते वि जोगोऽयं ॥ ५२३६ ॥

१ इति नन्यध्ययनवच<sup>०</sup> कां॰ ॥

दुष्टतादिभिदेंषिः उपहतः -दूषितः मानः -परिणामो यस्य तदुपइतमानम् , एवंविनं सचितं द्रव्यं प्रवाजनादी ''इय'' एवमनन्तरसूत्रे निवारितम् । इहापि ग्लानसूत्रेऽशुममावस्य परिप्त-जनानुमोदनलक्षणस्य 'संवरणं' निवारणं विधीयते । अयं 'योगः' सम्बन्धः ॥ ५२३६ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—'निर्मन्थीं' प्रागुक्तशब्दार्थाम्, चशब्दो वाक्यान्तरोपन्यासे, ''णं'' इति वाक्यालकारे, ''गिलायमाणिं'' ति 'ग्लायन्तीं' ''ग्ले हर्पक्षये'' शरीरक्षयेण हर्पक्ष- 5 यमनुभवन्तीं पिता वा आता वा पुत्रो वा निर्श्रन्थः सन् 'परिप्त्रजेत्' प्रपतन्तीं धारयन् निवे-शयन् उत्थापयन् वा शरीरे स्पृशेत्, 'तं च' पुरुपस्पर्श सा निर्श्रन्थी मेथुनप्रतिसेवनपासा 'सादयेत्' अनुमोदयेत् तत आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्यानमनुद्धातिकम् ॥

एवं निर्श्रन्थसूत्रमपि व्याख्येयम् । नवरम्—माता वा भगिनी वा दुहिता वा परिप्वजेत् , एप स्त्रार्थः ॥ अथ निर्मुक्तिविस्तरः—तत्र परः प्राह—ननु 'पुरुपोत्तमो धर्मः' इति कृत्वा 10 प्रथमं निर्भन्थस्य स्त्रमभिधातव्यं ततो निर्भन्थ्याः, अतः किमर्थे व्यत्यासः ? इत्याह-

कामं पुरिसादीया, धम्मा सुत्ते विवज्जतो तह वि। दुव्यल-चलस्सभावा, जेणित्थी तो कता पढमं ॥ ५२३७ ॥

'कामम्' अनुमतमिदम्—यत् 'पुरुपादयः' पुरुपमुख्या धर्मा मवन्ति, तथापि स्त्रें विपर्ययः कृतः । कुतः १ इत्याह—दुर्वला–षृतिवलविकला चलसमावा च स्त्री येन कारणेन 18 भवति ततः प्रथममसौ कृता इत्यदोपः ॥ ५२३७ ॥

वहणि ति णवरि णेम्मं, अण्णा वि ण कप्पती सुविहियाणं। अवि पसुजाती आलिंगिउं पि किम्रु ता पलिस्सइउं ॥ ५२३८ ॥

इह सूत्रे यद् 'त्रतिनी' निर्मन्थी भणिता तद् नवरं 'नेमं' चिह्न उपलक्षणं द्रष्टन्यम्, तेनान्याऽपि स्त्री सुविहितानां न करपते परिष्यक्तम् । इदमेव व्याचिष्टे — 'पशुजातिरपि' 20 छागिकापभृतिपशुजातीयस्त्रीरपि आलिङ्गितुं न करपते, किमु तायत् परिष्यक्तम् ? ॥ ५२३८॥

यत् तु सूत्रे परिव्वजनमभिहितं तत् कारणिकम् अत एवाह—

निगांथो निगांथि, इतिथ गिहत्थं च संजयं चेव । पलिसयमाणे गुरुगा, दो लहुगा आणमादीणि ॥ ५२३९ ॥

निर्मन्थो निर्मन्थीं परिण्वजति चतुर्गुरुकाः तपसा कालेन च गुरवः। 'ख्रियम्' अविरतिकां 25 परिष्वजित त एवः तपसा गुरवः । गृहस्यं परिष्वजित चतुर्रुधुकाः कालेन गुरवः । संयतं परिष्वजति त एव 'द्वाभ्यामपि रुघवः' तपसा कालेन च । सर्वत्र चाज्ञादीनि दूपणानि भवनित ॥ ५२३९ ॥ इदमेव व्याच छे-

निग्गंथी थी गुरुगा, गिहि पासंडि-समणे य चउलहुगा। दोहि गुरू तवगुरुगा, कालगुरू दोहि वी लहुगा ॥ ५२४० ॥

निर्मन्थस्य निर्मन्थी परिष्वजतः चतुर्गुरवो द्वाभ्यामपि गुरुकाः । स्त्रियं परिष्वजतस्त एव तपोगुरवः । गृहस्यं परिष्वजतः चतुर्रुघवः कालगुरवः । पापण्डिपुरुपं 'श्रमणं वा' सार्बु

१ °कम्, चतुर्गुरुकमित्यर्थः॥ एवं कां ।। २ दोषि वि गुरु तव तामा ॥

10-

25

परिष्यत्तसम्बद्धियय एव 'द्वाम्यामि' तपः-कालाम्यां छत्रवः ॥ ५२४० ॥ पिन्छत्ते उङ्घाही, विराहणा फास सावसंबंधी । धानुंदी दोण्ड सबे, गिहिकरणे पन्छकम्मं च ॥ ५२४१ ॥

तिर्मन्यं तिर्मन्यां परिप्वजन्तं दृष्ट्या यथामद्रकादयो निय्यातं गच्छेयुः, एते यथा वादिन-कृत्या कारिणो न मवन्ति । उद्याद्दो वा भवेत् , एते उंयतीभिरिष सममत्रस्वारिणः । एवं शृङ्खायां चहुर्गुद्द, तिःक्षद्विते स्टूब्स् । एवं भवचनस्य विरावना सवेत् । तेन वा स्रतेण द्वयोरिष मोहोदये साम्राते यावसम्बन्धोऽपि स्यात्, तत्रद्य प्रतिगमनाद्रयो दोषाः । श्रातद्वेश वा द्वयोरम्यत्रस्य भवेत् सः परिष्वजने सङ्घामेत् । गृहस्यस्य च परिष्वजनकर्णे पश्चादकर्मदोषो यवेत् ॥ ५२४१ ॥ इदमेव पश्चादं व्याच्छे—

कोतः साए कच्छु जरे, अवरोत्यर संकर्मते चडमंगी । इत्यीणाति-सुद्दीण य, अचियचं गिण्हणादीया ॥ ५२४२ ॥

कुष्ठ-अत-कच्छू-ज्यसम्तिके रोगे परसरं सङ्घामति चतुर्मही भवति—संयतस्य सम्बन्धी कुष्ठादिः संयत्याः सङ्घामति १ संयत्याः सम्बन्धी वा संयतस्य सङ्घामति २ द्वयोरप्यन्योन्धं सङ्घामति ३ द्वयोरप्यन्योन्धं सङ्घामति ३ द्वयोरपि च सङ्घामति १ । अत्राद्यमङ्गत्ये रोगसङ्कमणङ्कतीः परितापनादयो १० दोषाः । तथा "इत्यी" इत्यादि, तस्याः क्रियः सम्बन्धिनो ये ज्ञातयो ये च सहद्रस्त्रेमामप्री- तिकं मवति—। क्रियं अमणोऽन्मत्यम्बन्धिनीमित्यमाळिङ्गति १ इति । अ तद्वय प्रदणा- ऽऽक्रपणादयो दोषाः ॥ ५२४२ ॥

विहिएसु पच्छक्रममं, भंगो ते चेव रोगमादीया । संवय अमंखहादी, स्वा-ऽभुक्ते य गमणादी ॥ ५२४३ ॥

20 रहिषु परिष्वत्यमानेषु पश्चास्त्रमें भवति, 'संयतेन स्ट्रष्टोऽहस्' इति इत्वा गृहस्यः सानं कृयोदिति भावः । अविरतिकायाः परिष्यक्ते भावसम्बन्धोऽपि जायेत, तनश्च 'महः' इस्वर्यन् विराधना भवेत्, रोगसङ्कमणादयश्च त एव दोषाः । संयतं तु परिष्यवतन्तेन सहासङ्कृद्धादयो दोषाः । अक्तमोगिनश्च स्मृतिकरणनाशुक्तमोगिनः कौतुकेन प्रतिगमनादयो दोषाः । एवं वावश्विष्कारणेऽण्यानाश्चोक्तम् ॥ ५२२३ ॥

्र प्रेत्र गिळाणाए, सुचडफ्छं कारणे तु जयणाए । कारणे एव गिळाणा, गिहिज्जुङ पैथे व पत्ता वा ॥ ५२४४ ॥

एतपेव ग्डानाया अपि संग्रताः परिन्तजने कियमाणे दोषजाळं मन्तज्यम् । परः प्राह— नन्ववं स्त्रमफळं प्रामोति, तत्र हि परिष्वजनमनुज्ञातं स्नादनं पुनः प्रतिषिद्धम् । स्रियह— कारणे यतनया कियमाणे परिष्वजने स्त्रमवन्तरित । कथं पुनन्तस्य सम्पतः ? इत्याह—कारणे अकाचिदार्यिका "परा" नि प्रकाकिनी संद्रज्ञा, सा च पश्चाद् ग्छानीम्ता, "गिहिकुल" वि एहस्स्कुलनिश्रया सा स्तिता, श्रयवा "गिहिकुल" वि सा तस्येक्कुलमनुद्भूता मगिन्यादि-

१ दा अनागाडा-SSगाडपरि हां । १ प १ एतन्यध्यमतः पाठः हां । एव वसते ॥ ३ हार-निश्र हां । "शिंदकुरु कि सा गिर्मकुर्द निस्ताए दिस" होते सुनी विशेषसूर्य स्था

15

20

सम्बन्धेन निजका गृहस्थतां परित्यज्य तदन्तिके पत्रजिता, सा चानीयमाना पथि वा वर्तमाना विविक्षतमामं वा प्राप्ता ग्लाना जाता ॥ ५२४४ ॥ तत्रेयं यतना---

> माता भगिणी धृता, तथेव सण्णातिगा य सद्दी य। गारित्य कुलिंगी वा, असीय सीए य जयणाए ॥ ५२४५ ॥

तस्याः संयत्या या माता भगिनी दुहिता वा तया तस्या उत्यापनादिकं कार्यते । एतासा-ठ मभावे या तस्याः 'संज्ञातका' भागिनेयी-पौत्रीप्रमृतिका तया कार्यते । तस्या अभावे श्राद्धि-कया । तदमावे गृहस्थया यथाभद्रिकया कुलिङ्गिन्या वा कार्यते । तास्विप प्रथममशोचवादि-नीभिः, ततः शौचवादिनीभिरपि यतनया कारयितव्यम् ॥ ५२४५ ॥

एयासिं असतीए, अगार सण्णाय णालचद्धी य।

समणो वडनालवद्धो, तस्सऽसति गिही अवयत् छो ॥ ५२४६ ॥

एतासां स्त्रीणाममावे योऽगारः 'संज्ञातकः' तस्याः स्त्रजनः, स च मातुरु-पुत्रादिरिप स्याद् अतस्तत्मतिषेधार्थमाह---'नालनद्भः' वहीवद्भः, पितृ-त्रातृ-पुत्रप्रमृतिक इत्यर्थः, स उत्थापनादिकं तस्याः कार्यते । तदभावे श्रमणोऽपि यस्तस्या नारुवद्धो असमानवयाः । तस्यासित अनालबद्धोऽपि यो गृही वयसा अतुल्यः स कार्यते ॥ ५२४६ ॥

> दोनि वि अनालबद्धा उ, जुर्जती एत्थ कारणे। किढी कण्णा विमन्झा वा, एमेव पुरिसेसु वि ॥ ५२४७ ॥

नालबद्धाभावे 'द्वावपि' स्त्री-पुरुपावनालबद्धावपि 'कारणे' आगाढे उत्थापनादिकं कारयितुं युज्यन्ते । तत्रापि प्रथमं "किढि" ति स्थिनरा स्त्री कार्यते । तदभावे कन्यका । तदप्रासौ मध्यमा । एवं पुरुपेप्वपि वक्तव्यम् ॥ ५२४७ ॥ अमुमेवार्थं पुरातनगाथया व्याख्यानयति-

असईय माउवग्गे, पिता व भाता व से करेजाहि। दोण्ह वि तेसिं करणं, जित पंथे तेण जतणाए ॥ ५२४८ ॥

माठवर्गी नाम-स्रीजनः तैस्याभावे यः तस्याः संयत्याः सम्बन्धी पिता वा आता वा स उत्थापनादिकं करोति । "दोण्ह वि" इत्यादि, द्वयोरिप तयोः करणम् , किमुक्तं भवति !--पथि वर्तमानायाः प्राशाया वा अथवा निजकाया वा अनिजकाया वा अनन्तरोक्तविधिना तस्या उत्थापनादिकं कर्तन्यम् । यदा च पथि ग्लाना संग्रता तदा स्वयमेव 'यतनया' 25 गोपालकञ्चकतिरोधानरूपया तस्याः परिकर्म करोति ॥ ५२४८ ॥

अथवा "दोण्ह वि" ति विभक्तिव्यत्ययाद् द्वाभ्यामपि द्रष्टव्यम् । तत्रायमर्थः— थी पुरिस णालऽणाले, सपनख परपक्ख सीयऽसीये य । आगादिम्म उ कन्ने, करेति सन्वेहि नतगाए ॥ ५२४९ ॥ आगाढे कार्य सिया वा पुरुपेण वा नालबद्धेन वा अनालबद्धेन वा खपश्चण वा परपश्चेण ३०

१ "एतदेवार्थं इमीए पुरातनाय गाद्यायः वयमाने६—'शमाईय माउवरने' गादा ॥" इति विद्रोप-भूगों ॥ २ तस्मिन् 'असति' अविद्यमाने यः को॰ ॥ ३ कार्ये आत्यन्तिके ग्लान्ये गां॰ ॥

20

वा शौचवादिना वाऽशौचवादिना वा सर्वेरिप यतनया कारयति ॥ ५२४९ ॥ पंथम्मि अपंथम्मि व, अण्णस्सऽसती सती वऽकुणमाणो । अंतरियकंचुकादी, स चिय जतणा तु पुन्युत्ता ॥ ५२५० ॥

पैथि अपिथ वा वर्तमानाया अन्यस्यामाने यहा निचतेऽन्यः परं सं मणितोऽपि न करोति ततः स्वयमेन कुर्वन् गोपालकञ्चकादिमिरन्तरितः करोति । अत्र च सैन पृत्रोंका यतना मन्तत्र्या या तृतीयोद्देशके प्रथमसूत्रे ग्लानसंयत्याः प्रतिचरणे प्रतिपादिता (गा० ३७६८ तः)॥ ५२५०॥ एवं तावदेकािकनः सावोर्विधिरुक्तः । अथ गच्छे तमेवाह—

गच्छिम्म पिता पुत्ता, भाता वा अझगो व णच् वा । एतेसि असतीए, तिविहा वि करेंति जयणाए ॥ ५२५१ ॥

10 गच्छे वसतां यदि तस्याः पिता पुत्रो आता वा 'आर्यको वा' पितामहादिः 'नप्ता वा' पौत्रोऽन्ति ततः संयतीनामपरस्य वा स्त्रीजनस्यामावे तैः कर्तव्यम् । 'एतेपां' पितृप्रसृतीनाम-भावे 'त्रिविधा अपि' स्यविर-मध्यम-त्ररुगाः साधवः 'यतनया' गोपाङकञ्चकतिरोहिताः कुर्वन्ति ॥ ५२५१ ॥ इदं गच्छे प्राप्ताया अमिहितम्, अथ पधि वर्तमानाया उच्यते—

> दोण्णि वि वयंति पंथं, एकत्रा दोण्गि वा न वचंती । तत्य वि स एव जनणा, जा बुचा णायगादीया ॥ ५२५२ ॥

'हें अपि' निजज्ञ-ऽनिजके संबत्यां पन्यानं त्रजतः, एकतरा वा त्रजति, हे अपि न त्रजतः, एवमेते त्रयः प्रकाराः । अत्र तृतीयः प्रकारः शून्यः, स्थानसिदानां वा अञ्चक्कृत्रतां गच्छमप्राप्तानां वा मवति । त्रिप्विप चामीयु < येतना सैव मन्तव्या ⊳ या पूर्वे ज्ञातकादि-क्रमेण गच्छे प्राप्तायाः प्रोक्ता ॥ ५२५२ ॥

> एवं पि कीरमाणे, सातिलणें चडगुरू तवी पुच्छा । तम्मि अवत्थाय भवे, तहिगं चै मवे उदाहरणं ॥ ५२५३ ॥

'एवमिप' यतनया कियमाणे परिकर्मणि यदि सा निर्वर्म्या पुरुषस्पर्धे सादयित तदा चतुर्गुरवो द्वाम्यामिप तपः-काटाम्यां गुरवः । "ततो पुच्छ" ति तर्तः शिष्यः पृच्छिति— यसां रञनावसायामुखातुमिप न शक्यते तसामिप मैश्चनामिटापो मवतीति कथं श्रद्धेयम् !।

१ व्या तस्याः प्रतिकमें करोति, कारवर्तास्यवः॥ ५२४९॥ अत्रैच विशेषितिविमितिदिशक्षाह—पंथमिम इं०॥ २ 'पथि' मानं 'अपिय वां आमे वर्चमानायाः संयत्याः
'अन्यस्' प्रतिचरकस्य 'असिते' अमात्रे, अमात्रो नाम-नास्त्यसाँ यहा इं०॥ ३ 'घ
तस्याः प्रतिचरणं कुवे' इं०॥ ४ पिय वर्चमानायाः संयत्यान्त्रयः प्रकाराः—तत्र 'हें
अपि' निजका-ऽनिजक संयत्यो साधुना समं पन्थानं अजत इति प्रथमः, एकतरा वा
अजतीति हितीयः, हे अपि न अजत इति हर्नायः, एवमेने त्रयः प्रकाराः। अत्र हर्तायः
प्रकारः श्रुत्यः, पिय वर्चमानायास्तस्य असम्मवात्ः स्थान' इं०॥ ५ ४ १ एवदन्तंवः
पादः इं० एव वर्तदे॥ ६ च इमं उदा' वामा०॥ ७ 'ततः' पृथोकार्यप्रतिपादनानन्तरं
शिष्यः इं०॥

सूरिराह—'तत्र' इति तादगवस्थायामि मोहोदये इदमुदाहरणं भवेत् ॥ ५२५३ ॥ कुलवंसिम्म पहीणे, ससं-भसएहिं च होइ आहरणं। सुकुमालियपव्यञ्जा, सपचवाता य फासेणं ॥ ५२५४ ॥

शशक-मसकाभ्यामाहरणं भवति । कथम् १ इत्याह—कुरुवंशे सर्वसिन् अशिवेन प्रक्षीणे सति सुकुमारिकायाः प्रवज्या ताभ्यां दत्ता । सा चातीव सुकुमारा रूपवती च । 5 ततस्तेन स्परीदोपेण उपलक्षणतया रूपदोपेण च समत्यपाया जाता ॥ ५२५४ ॥

एनामेव निर्युक्तिगाथौं व्याख्याति--

जियसत्तुनरवरिंदस्स अंगया सस-भसा य सुकुमाली । धम्मे जिणपण्णत्ते, कुमारगा चेव पव्वइता ॥ ५२५५ ॥ तरुणाइने निचं, उवस्सए सेसिगाण खंखद्वा । 10 गणिणि गुरु-भाउकहँणं, पिहुवसए हिंडए एको ॥ ५२५६ ॥ इक्खागा दसभागं, सन्वे वि य विष्हिंगो उ छन्भागं। अम्हं पुण आयरिया, अद्धं अद्धेण विभयंति ॥ ५२५७ ॥ हत-महित-विष्परद्धे, विष्हिकुमारेहिं तुरुमिणीनगरे। किं काहिति हिंडंतो, पच्छा ससतो व भसतो वा ॥ ५२५८ ॥ 15 भायऽणुकंप परिण्णा, समोहंयं एगाँ भंडगं वितितो । आसत्थ वणिय गहणं, भाउग सारिक्ख दिक्खा य ॥ ५२५९ ॥

ईहेव अङ्कभरहे वणवासीए नगरीए वासुदेवजेडभाउणो जराकुमारस्स पउप्पए जियसन्तू राया । तस्त दुवे पुत्ता ससओ भसओ य, धृया य सुक्तमालिया नामेणं। अन्नया ते भाउणो दो वि पव्वइया, गीयत्था जाया, सन्नायगदंसणत्यं आगया। नवरं सन्नो वि 20 कुलवंसी पहीणो सुकुमालियं एकं मोर्च । सा तेहिं पन्नाविया, तुरिमणि नगरिं गया, मह-यरियाए दिना। सा अतीव रूववई जओ जओ भिक्ला-वियारादियु वचइ तओ तओ तरुण-जुवाणा पिहतो वर्चति । वसहीए पविद्वाए वि तरुणा उवस्सयं पविसित्ता चिहंति । संजईको न तरंति पडिलेहणाइ किंचि काउं ताहे ताए भेंहयरियाए गुरूणं कहियं—सुकुमालियाए तणएणं मम अन्नातो नि निणस्सिहिति । ताहे गुरुणा ससग-भसगा भणिता—सारवसह एतं 25 भगिणि । ते तं घेतुं वीसुं उवस्तए ठिया । तेसिं एगो भिक्खं हिंडइ, एगो तं पयरेण रवसद । दो वि भायरो साहस्समझा जे तरुणा अहिवडंति ते हत-महिते काउं घाडेंति । ते य

१ 'स-भिस' कां । एवमप्रेऽपि सर्वत्र मूले टीकायां च 'भसक' स्थाने 'भिसक' इति पाद्यन्तरं भेगम् । चूर्णां विशेषचूर्णां च 'भित्तग' इति द्यारते ॥ २ व्यां भाष्यकारते व्या वां ॥ ३ द्वां, विसुव तामा ।। ४ णो तथ छ तामा ।। ५ पत्या ए तमा विन ॥ ६ तम नायत् प्रथमं प्रधानकमुच्यते—इहेव कां ।। ७ "मयहरियाए सास-भसता भगाँवि न्युकुमालियाए तपएणं मम अण्याको वि विणरिसर्हिति सो फेरेसा तुन्ने अन्यता ग्रारवेष । वेहि वार्य जवस्य ग्राम मार्थ ठनिता" इति चूर्णी विशेषचूर्णी न ॥

विराहिया मिक्लं न देंति । तथो सो एगो मिक्लं हिंडंतो तिण्हं पज्जरं न छहइ । विद्यो पच्छा देसकाले फिडिए हिंडंतो न संथरइ ताहे सा मणइ—तुञ्मे द्विक्तया मा होह, अहं भत्तं पचक्लामि । पचक्लाए मारणंतियसमुग्वाएणं समोहया। तेहिं नायं—काल्गय ति । ताहे एगेणं उवगरणं गहियं, विदृएणं सा गहिया । गच्छंताणं ताए ईसि चि पुरिसफासो वेह्यो हसाइज्ञियं च । तथो ते तं परिठिविचा गया गुरुसगारं । इयरी रचीए सीयल्वाएणं समासत्या सचेयणा जाया । गोसे एगेणं सत्यवाहपुत्तेणं दिद्धा । ताए सो मणिखो—जइ ते मए कर्जं तो सारवेहिं । सा तेण सारविया महिला से जाया । ते मायरो खन्नया मिक्सं हिंडंते दृष्टं पाएस पडिया परना । सा तेहिं सारिक्खेण पचिमनाया पुणो पच्चित्रया । एवं जह ताव तीए समुग्वायगयाए साइज्जियं, किमंग पुण इयरी गिलाणी न साइज्ज्ञा है ॥

- 10 श्रयाक्षरार्थः—जित्रश्रञ्जनरवरेन्द्रस्य 'श्रङ्गती' पुत्री श्रशक-भसकी सुकुमारिका च दुहिता। ततो जिनप्रणीते धर्मे कुमारकावेव ता प्रवित्तती। क्रमेण च ताभ्यां भिगन्यपि प्रवाजिता॥ ततस्त्रस्या रूपदोषेण तरुणेराकीर्णे नित्यसुपाश्रये दोपसाध्वीनां रक्षणार्थे गणिन्या गुरवे निवेदितम्। गुरुमिश्र श्रात्रोः कथितम्। ततः पृथगुपाश्रये तां गृहीत्वा स्थिता। तयोर्भध्या-देको मिक्षार्थ हिण्डते, एकस्तां रक्षति॥
- किमर्थे पुनस्तसा रक्षणमेवं तो कृतवन्तो ? इत्याह—"इक्सागा" इत्यादि । 'इक्ष्वाकवः' इक्ष्वाकुवंशनृपतयः प्रजाः सम्यक् पालयन्तोऽपालयन्तश्च यथाकमं तदीयपुण्य-पापयोदेशमागं लगन्ते । सर्वेऽपि च 'यृष्णयः' हरिवंशनृपतय एवमेव पर्मागं लगन्ते । असाकं पुनः प्रवचने आचार्याः साधु-साध्वीलनं संयमा-ऽऽत्म-प्रवचनविषयप्रत्यपायेभ्यः सम्यक् पालयन्तो अपालयन्तो वा यथाकमं पुण्यं पापं चार्द्रमर्द्धन विमलन्ति, अत एव तो तां रक्षितवन्ताविति मावः ॥
- ति विश्व "विष्डिकुमारेहि" ति वृष्णयः याद्वास्त्रेषां कुमारों वृष्णिकुमारों, ग्रग्नस-मसकावित्यर्थः, ताम्यां तुरुमिणीनगर्यां उपसर्गकारी तरुणन्नो भ्यान् हत-मथित-विपारव्यः कृतः । तत्र हतव्यपेटादिना, मथितः — मानम्लानिं प्रापितः, विपारव्यः — विविधं — सर-पर्य-वचनैः प्रकर्षेण निवारितः । तत एवं प्रमृत्लोके विराधिते सति किं करिष्यति पश्चाद् मिक्षां हिण्डमानः श्रग्नको भसको वा मक्त-पानलामायात् १, न किमपीति भावः ॥
- 25 ततः सुकुमारिकाया आत्रोरनुकम्पया 'परिज्ञा' भक्तपत्याख्यानम् । तत्रो मरणसमुद्धातेन 'समबहतां' काल्गतेयमिति ज्ञात्वा एकः 'भाण्डम्' उपकर्णं द्वितीयस्तां गृहीतवान् । ततः श्रीतल्यातेन आश्वन्तायाः तत्या वणिना ग्रहणम्, कालान्तरेण च आतृभ्यां सादृश्येण प्रत्यमि-ज्ञाय दीक्षा प्रदर्गेति ॥ ५२५५ ॥ ५२५६ ॥ ५२५७ ॥ ५२५८ ॥ ५२५९ ॥

व्यास्यातं निर्यन्थीसूत्रं । अथ निर्यन्थसूत्रं व्याचिट-

एसेव गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होति नायच्ती । वासि कुल पञ्चला, भत्तपरिण्णा य भातुम्मि ॥ ५२६० ॥ एप एवं गमो निर्शन्यस्य परिप्वलनं क्ववैतीनां निर्शन्थीनां ज्ञातच्यो भवति । नवरम्—

६ °च निर्मन्यीस्त्रोक्तो गमो नियमाद् निर्मन्य छां ॥

Б

20

25

'तासां' निर्मन्थीनां सम्बन्धी ''कुल'' चि एककुलोद्भवो आता रूपवान् प्रवजितस्तस्यापि क्रमेण भक्तपरिज्ञा सञ्जाता ॥ ५२६० ॥ इट्मेव व्याच्छे—

> विउलकुले पन्वइते, कप्पट्टम किडियकालकरणं च । जोन्त्रण तरुणी पेछण, मिगणी सारक्लणा वीसुं ॥ ५२६१ ॥ सो चेव य पंडियरणे, गमतो जुवतिजण वारण परिण्णा । कालगतो ति समोहतों, उन्झण गणिया पुरिसवेसी ॥ ५२६२ ॥

कापि विपुरुकुले समुद्भृतं भगिनीद्भयं प्रत्रजितम् । ततः कुल्वंशस्त्रथेव सर्वोऽपि प्रद्यीणः । नवरमेकः कल्पस्यको जीवति । ततः संज्ञातकदर्शनायागतेन तेनार्थिकाद्भयेन किढिका—स्वितरा मातेत्यर्थः तत्प्रभृतिकुटुम्बस्य कालकरणं श्रुतम् । स च कल्पस्यकः प्रत्राज्य गुरूणां दत्तः । यौवनं च प्राप्तोऽसावतीव रूपवान् समजिन, ततस्त्ररुणीभिः प्रेयते । ततो गुरूणामाज्ञ्या ते 10 भगिन्यो विष्वगुपाश्रये नीत्वा संरक्षितवत्यो ॥ ५२६१ ॥

कथम् ? इत्याह—स एव 'प्रतिचरणे' रक्षणे गमो भवति यः सुकुमारिकाया उक्तः । एवं युवतिजनवारणे कियमाणे तस्य भगिनीदुःखं तथाविषं दृष्ट्रा भक्तपरिज्ञा । ततः 'समवहतः' कालगत इति विज्ञाय 'उज्झनं' परिष्ठापनम् । तस्य च स्त्रीस्पर्शेन समाधासितस्य पुनश्चेतन्ये सङ्गाते पुरुषद्वेपिण्या गणिकया ग्रहणम् । ततस्तस्याः पतिः सङ्जातः । कियत्यपि काले गते 15 समागताभ्यां भगिनीभ्यां प्रत्यमिज्ञाय भूयः प्रवाजित इति ॥ ५२६२ ॥

### ॥ ग्लानप्रकृतं समाप्तम् ॥

का ल क्षेत्रा ति का न्त प्रकृत म्

सूत्रम्--

नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पढमाए पोरिसीए पढिगाहिता पिछमं पोरिसिं उवाइणावित्तए । से य आहच्च उवाइणाविए सिया तं नो अप्पणा मुंजिजा, नो अन्नेसिं अणुप्पएजा, एगंते वहुफासुएँ थंडिले पिडलेहित्ता पमजित्ता परिटुवेयव्वे सिया। तं अप्पणा भुंजमाणे अन्नेसिं वा दलमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं १६॥

१ रक्षणं तस्य कृत्य° कां ।। २ 'से रूपयान् इति कृत्या पुगः को ।। ३ 'य पएसे पिक को । एतदनुसारेणैन को । टीका, ट्यतां पत्रं १४०० टिप्पणी ३ ॥

नो कपड़ निग्गंथाण वा २ असणं वा ४ परं अह-जोयणमेराण उवायणाविनए। से य आहच उवाइ-णाविए सिया तं नो अप्यणा मुंजिजी जाव आव-जह चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्वाइयं १७॥

अस्य सुत्रद्वयस्य सम्बन्धमाह—

मावस्त उ अतियारी, मा होझ हती तु परशुतै सुने । कालस्स य खेनस्य य, दुवे उ सुना अणनियारे ॥ ५२६३ ॥

'माइल' बहुबतपरिणानस 'बतिचारः' अतिक्रमो मा मृदिति अनन्तर्यम्तुते मृत्रे प्रति-षादिते। अय कालस च क्षेत्रस चातिचारः—अतिक्रमो मा मृदिति हे मृत्रे प्रारम्येते ॥५२६२॥ 10 अनेत सम्बन्धेनायात्रसास व्याम्या—नो कल्पते निर्धन्थानां वा निर्धन्योनां वा अक्षनं चा पानं वा सादिमं वा सादिमं वा प्रयमायां पेकित्यां प्रतिगृद्ध पश्चिमां पेक्षां "डवाइणा-वित्तप्" चि 'उपानायित्तं" सम्प्रापयित्तिति । तच "आह्च" कदाचिद् उपानायितं सात् ततः 'तद्' अद्यनादिकं नाऽज्यना मुर्झात न वा अन्येषां सावृत्तामनुषद्धात् । कि प्रतर्द्धार् वियेयम् ह्याइ—एक्शन्ते बहुपार्श्वेक स्विष्टं प्रस्तुपेक्ष्य चल्लुपा प्रमुख्य ग्लोहरणेन परि-१६ प्रापयित्वयं सात् । तद् आत्मना सुझानोऽन्येषां चा ददान आपद्यते चातुमोसिकं परिहार-स्थानसुद्धातिकर्वे ॥

एतं क्षेत्रातिक्रान्तस्त्रमिष वक्तव्यन् । नवरम्—अर्द्धयोजनव्यःणाया नर्यादाया अति-क्रामियतुम्यनादिकं न कर्यते । सान् नदुयानायिनं भवेत् ततो यः स्वयं तद् सुद्धेऽन्येषां वा ददाति तस चनुर्वेष्ठक्रमिति स्वद्यार्थः॥ अय निर्युक्ति विस्तरः—

वितियाड पहम पुटिंब, उनातिणे चड्गुरं च आणादी । दोना संचय संसत्त दीह साणे य गोणे य ॥ ५२६४ ॥ अगणि गिलाणुचारे, अञ्चाहाणे य पाहुण णिरीषे । सन्दाय विणय काह्य, पयलंत पलोहणे पाणा ॥ ५२६५ ॥

अन्तां तावत् पश्चिमा चतुर्या पैरिती किन्तु हितीयायाः पैरित्याः प्रथमाऽपि पूर्वा मण्यते १४ प्रयमायाश्च हितीया पश्चात्या, एवं तृतीयाया हितीया पृत्वी हितीयायान्तृतीया पाश्चात्या, चतुर्व्यान्तृतीया पृत्वी तृतीयत्याश्चतुर्यी पश्चिमा । ततः प्रथमायाः पैरित्या हितीयायामश्चानिक्तमित्रतीया पृत्वी तृतीयत्याश्चतुर्यी पश्चिमा । तत्रा सञ्चयो भवति । चिरं चावति । एमाने तद्यानादिकं प्राणिभिः संसक्तं भवति । दिविज्ञातयो वा था वा समानक्षेत् ततः स

१ त्वा, नो बरोरि वणुत्रण्वा, एनेते वहुफासुर परसे पहिलेहिता पमित्रता पित्रियमे सिया। ने व्यापा संज्ञाणे वर्षित वा दलेगाणे वावव्ह हां। १ रियेव है सुदे पस्तुते पति हां। ३ श्रुके प्रदेशे पत्यु हां। ४ भ्, चतुर्व्युक्रिस्ययः। एवं हां। ॥

द्रवभाजनन्यग्रहस्त उत्यातुमशक्कुवन् ताभ्यां खांचेत। 'गोः' वलीवर्दस्तेन वा ह्न्येत। अत्रा-ऽऽत्मिविराधनानिष्पत्रं चतुर्गुरु । तद्भयेन च इतस्ततः स्पन्दमानो भाजनं भिन्यात् तत्र चतुर्रुषु । तेन च विना या परिहाणिसानिष्पत्रम् । अथेतेपां भयानिक्षिपति तत्मश्चत्रंषु ॥ ५२६४ ॥ 'अगणि'' ति अम्रावृत्थिते भाजनभारव्याप्रतत्वेनानिर्गच्छन् द्रायत, तत्मतिवन्धेन वा उपधेदीहो भवेत् तत्रोपिषिनिष्पत्रं प्रायश्चित्तम् । ग्रानस्य वेयाष्ट्रत्यमुद्धर्तनादिकं भारव्याप्रतो न ३ करोति, अक्रियमाणे परितापनादिकं स प्राप्तुयात् तिन्यत्म चतुर्रुषुकादि पाराधिकान्तम्, अथ निक्षिष्य करोति ततो मासल्घु । तेन परिगृहीतेनोचारं व्युत्सप्तुं न शकोति ततो धार-यतो ग्लानत्वारोपणा, अथ गृहीतेन व्युत्स्चति तत्त उद्घाहः । गुरूणां प्राष्टुणकस्य चाऽभ्युत्थानं न करोति चतुर्लघु, अथ करोति ततो भाजनभेदादयो दोषाः । भृतभाजनधारणे गात्रनिरोधे-नासमाधिभवेत् । तथा साध्यायं न प्रस्थापयित । आचार्यादीनां पादपक्षालनादिकं विनयं न 10 करोति । कायिकीं न व्युत्स्चति, गृहीतेन वा व्युत्स्चति । प्रचलायमानस्य वा भाजनं प्रसुठेत्, तस्य च प्रहोठने पानकादिना प्राव्यमानाः प्राणिनो विपर्यन्ते ॥ ५२६५ ॥

अथाम्नेव सञ्चयादिदोपान् व्याच्छे-

निस्संचया उ समणा, संचिय तु गिहीव होंति धारंता । संसर्चे अणुवभोगो, दुक्खं च विगिचिउं होति ॥ ५२६६ ॥

निसस्ययाः श्रमणा उच्यन्ते, ततो यदि तेऽपि गृहीता धारयन्ति तदा गृहिण इय सम्बन्धिनो भवन्ति । चिरं चावतिष्ठमानं तद् भक्त-पानं संसज्येत । संसक्तं च साध्नामुपमोक्तं न करूपते, 'विवेक्तं च' परिष्ठापयितुं तद् दुःखं भवति, यतस्तत्र परिष्ठाप्यमाने यः प्राणिभिः संसक्तं ते विनाशमश्चवते ॥ ५२६६ ॥

एमेव सेसएस वि, एगतर विराहणा उभवतो वि। असमाधि विणयहाणी, तप्यचयनि अस्प य ॥ ५२६७॥

एवमेव 'दोपेप्विप' दीर्घादिषु द्वारेषु मावना कर्तन्या, सा न प्रागेव कृता । तथा 'एकत-रस्य' साधोभीजनस्य वा विराधना दीर्घजातीयादिषु भवति । उभयम्—धात्मा संयमधेति द्वयं तस्य विराधना उभयविराधना । "असमाहि" वि अग्निना द्वामानस्यासमाधिमरणं भारेणा-क्रान्तस्य वा असमाधिः—दुःखेनावस्थानं भवेत् । गुरुपभृतीनां च विनयदानि कुर्वतस्यस्यग-१५ निर्जराया अपि हानिर्भवति ॥ ५२६७ ॥

> पिन्छत्तपरुवणता, एतेसि ठवंतए य जे दोसा । गहितकरणे य दोसा, दोसा य परिष्टवंतस्य ॥ ५२६८ ॥ तम्हा उ जिह्नं गहितं, तिह्नं गुंजणें विजया भवे दोसा । एवं सोधि ण विजति, गहणे वि य पावती वितियं ॥ ५२६९ ॥

'एतेषां' सम्यादीनां सर्वेपागपि प्रायिशक्तिकत्वा, ता न प्रागेन लेशनः कृता ।

१ 'धन्ते । एतेषु सर्वेत्विष यथायोगं तक्षिष्यतं प्रायश्चित्तम् ॥ वो० ॥ ६ पा "उम-यतो वि" ति उभयस्य द्या विराधना दीर्घजातीयादिषु भवति । अथवा उभयम् वो०॥

'स्थापयतः' निक्षिपतश्च ये दोषाः, ये च गृहीतेन कार्याणि कुर्वतो माननमेदपमृतयो दोषाः, ये च परिष्ठापयतो दोषास्तेऽपि वक्तव्या इति ॥ ५२६८ ॥

यत एतावन्तो दोषाः तस्माद् यस्यामेव पीरुण्यां गृहीतं तस्यामेव मोक्तव्यम् । एवं कुर्वता 'दोषाः' पूर्वोक्ता वर्जिता भवन्ति । परः प्राह—नन्त्रेवं द्योधिर्न विद्यते यतः "गृहणे वि" हित्ते यावद् भिक्षां गृह्यति तावदेव द्वितीयां पीरुषी प्रामोति ॥ ५२६९ ॥ स्रिराह—

एवं ता जिणकप्पे, गच्छिम्म चडित्ययाएँ जे दोसा । इतरासि किण्ण होती, दन्वे सेसम्मि जतणाए ॥ ५२७० ॥

एवं ताविज्ञनकिरियकानामुक्तं यदुत 'यस्यामेव गृहीतं तस्यामेव मोक्तव्यम्'। गच्छवासिनस्तु प्रथमायां गृहीत्वा यदि चतुर्थीमितिकामयन्ति तदा ये सम्बयादयो दोषा उक्तास्तान् प्राप्तुवन्ति । 10 म्योऽपि परः प्रेरयति—'इतरयोः' द्वितीय-तृतीययोः पोरुप्योरयनादि द्रव्यं घारयतां किमेते दोषा न भवन्ति ?। गुरुराह—भवन्ति, परं द्रव्ये मुक्तरोषे कारणे यतनया घार्थमाणे दोषा न भवन्ति ॥ ५२७० ॥ कथं पुनस्तदुद्वरितं भवति ? इत्याह—

पिंडलामणा बहुविहा, पहमाएँ केदान्ति णासिमविणासी । तत्थ विणासि संजेऽजिण्णे परिण्णे य इत्ररं पि ॥ ५२७१ ॥

15 अभिगतश्राद्धेन दानश्राद्धेन वा कचित् प्रकरणे प्रथमपे। रूप्यां वहुविद्या प्रतिलामना छता, वहुमिमेक्ष्य-मोज्यद्रव्येरित्यर्थः । तच द्रव्यं द्विया—विनाश्चि अविनाश्चि च । श्रीरादिकं विनाश्चि, अवगाहिमादिकमविनाश्चि । तत्र यद् विनाश्चि द्रव्यं तद् नमस्कार-पे। रूपीपत्याख्या- नवन्तो शुक्षते । शेपसाधृनां यद्यजीणे यदि वा तैः परिज्ञातं—तस्या विकृतेः प्रत्याख्यानं छतम् अमक्तार्थों वा प्रत्याख्यातः आत्मार्थिका वा ते ततः 'इतरदिप' अविनाश्चि द्रव्यमिप 20 शुक्षते ॥ ५२७१ ॥ अमुमेवार्थे व्याच्छे—

जह पोरिसित्तया तं, गर्मेति तो सेसगाण ण विसक्ते । अगर्मेताऽजिण्णे वा, घरंतिं तं मत्तगादीसु ॥ ५२७२ ॥

यदि पोरुपीप्रत्याख्यानवन्तैस्तद् द्रव्यं सर्वमिष 'गमयन्ति' निर्वाहियितुं शक्कुवन्ति ततः 'शेषाणां' पूर्वार्द्धपत्याख्यानिनां 'न विसर्ज्येयुः' न दृद्धुः । अथ ते सर्वमिष न गमयन्ति ततः 26 पूर्वार्द्धपत्याख्यानिनामिष दीयते । अथ तेषामध्यज्ञीण ततो मात्रकादिषु 'तदृ' अश्चनादिकं धारयन्ति ॥ ५२७२ ॥ अथवाऽसुना कारणेन धारयेत्—

तं काउ कोइ न तरइ, गिलाणमादीण दाउमचुण्हे । नाउं व वहुं वियरइ, जहासपाहिं चरिमवस्रं ॥ ५२७३ ॥

'तद्' अशनादिकं 'कृत्वा' मुत्तवा कश्चिद् ग्छानादीनां प्रायोग्यमानीय दातुम् 'अत्युणो' 30 अतीवातपे चिटते न शकोति, एतेन कारणेन घारयेत् । यद्वा 'बहु' प्रमृतं मैशं छन्दं ततः 'मा परिष्ठापयित्रव्यं भवेद्' इति ' ज्ञात्वा गुरवोऽश्चनादेर्धरणं वितरन्ति, अनुजानन्तीत्यर्थः ।

१ कदापि णा<sup>?</sup> तामा॰ ॥ २ °ित ते म<sup>?</sup> मो॰ डे॰ ॥ ३ °न्तः, उपल्रक्षणमिदम्, तेन नमस्कारसदितप्रत्याख्यानचन्तो चा तद् द्रत्यं कां॰ ॥ ४ °ित कृत्या कां॰ ॥

Ğ

 -४ गौथायामेकवचनं प्राकृतत्वात् । अथवा > "जहासमाहिं" ति प्रयमपोरुग्यां लञ्यं परमद्या-प्यजीर्णं ततो यावजीर्यते तावद्धारयेदाप । एवं यथा यथा समाधिर्भवति तथा तथा भुजीत परं चरमावर्जम्, चतुर्थी पौरुपीं नातिकामयेदिति भावः ॥ ५२७३ ॥

तत्र च धार्यमाणे इयं यतना---

संसिक्षिमेसु छुन्भइ, गुलाइ लेवार्डे इयरे लोणाई। जं च गमिस्संति पुणो, एसेव य भुत्तसेसे वि ॥ ५२७४ ॥

'संसजिमेपु' संसक्तियोग्येषु 'लेपकृतेपु' गोरसादिद्रव्येषु गुडादिकं प्रक्षिप्यते येन न संसज्यन्ते । इतरत्राम-अलेपकृतं तद् यदि संसक्तियोग्यं तदा तत्र लगणादिकं प्रक्षिपेद न गुडम् । यच पथमपौरुष्यां द्वितीयपौरुष्यां वा भुत्तवा पुनः गमयिष्यन्ति, कियतीमपि वेलां प्रतीक्ष्य भूयो भोक्ष्यन्त इत्यर्थः, तत्रापि भुक्तशेषे धार्यमाणे 'एप एव' गुडादिपशेषणक्षो 10 विधिर्भवति ॥ ५२७४ ॥

> चोएइ धरिजंते, जइ दोसा गिण्हमाणि किन्न भने। उस्सग्ग वीसमंते, उच्मामादी उदिक्खंते ॥ ५२७५ ॥

'नोदयति' प्रेरयति परः—यद्येवं मक्त-पाने धार्यमाणे दोपास्ततो मक्तादौ गृह्यमाणे किमेते धान-गवादयो दोषा न भवन्ति ? भवन्त्येव । तथा कायोत्सर्गे कुर्वतोऽपि त एव वाहुपरि-16 तापनादयश्च दोपाः, एवं विश्राम्यतोऽपि त एव दोपाः, उद्घामकिमिक्षाचर्या ये गतान्तदादीनिप ''उदिक्खंते'' ति प्रतीक्षमाणस्य त एव दोपाः ॥ ५२७५ ॥ पर एव प्राह—

> एवं अवातदंसी, धूले वि कहं ण पासह अवाये । हंदि हु गिरंतरोऽयं, भरितो लोगो अवायाणं ॥ ५२७६ ॥

यधेवं यृयमपि 'अपायदर्शिनः' सूक्ष्मानप्यपायान् प्रेक्षध्ये ततः स्थूलानपि भिज्ञाचर्यादि- 20 विषयानपायान् कथं न पश्यथ ?, 'हन्दीति' उपदर्शने, 'हु' निश्चितम् , पश्यन्तु भगवन्तो यद् एवं निरन्तरोऽप्ययं होकोऽपायानां भृतः ॥ ५२७६ ॥ कथम् ! इति चेद् उच्यते —

भिक्खादि-वियारगते, दोसा पडिणीय-साणमादीया । उप्पजंते जम्हा, ण हु लन्मा हिंडिउं तम्हा ॥ ५२७७ ॥

भिक्षा-विचारादौ गतानां साधूनां प्रत्यनीक-धान-गवादयो बहुवो दोषा यना(दुस्वयन्ते 25 तसाद 'नहि' नेव साधुना हिण्डितुं रुभ्यम् ॥ ५२७७ ॥

अहवा आहारादी, ण चेव णिययं हवंति घेत्तव्या । णेवाऽऽहारेयव्वं, तो दोसा विखया हाँति ॥ ५२७८ ॥

अथवाऽऽहारादयः 'नियतं' सर्वदा न महीतव्या भवन्ति किन्तु चतुर्थ-प्रष्टे।दिकं कृत्वा सर्वथैवाशक्तेनाहारो आहाः । यद्वा नेव कदाचिदप्याहारथितव्यम् । एवं 'दोपाः' अपायाः 50 सर्वेऽपि वर्तिता भवन्ति ॥ ५२७८ ॥ एवं परेणोक्ते सृरिराह—

<sup>.</sup> १ 🕫 🗠 एतरमध्यमतः पाठः श्ले॰ एव वर्तते ॥ २ भ्म्, तद्पि युष्मापं न युष्यत इत्यर्थः ॥ शं ।। ३ 'ष्टा-ऽष्टमादियं बां ।। मुळ १७७

मणाति सन्त्रमयन्त्रं, कतं सन्त्रं तु साहए गतिनं । अविसन्त्रं सार्वेतो, किलिस्सति ण तं च सामेति ॥ ५२७९ ॥

सण्यतेऽत्र प्रतिवचनम्—कार्ये द्वितित्रम्—साव्यवसाव्यं च । तत्र मतिनान् साव्यमेत कार्ये सावयति नामाव्यम् । तुश्रव्य एतकारार्थः । यन्तु सुन्नादशोऽतिसाव्यं सावयति स ठकेवलं क्षित्यति न च तत् कार्ये सावयति, यथा स्रतिगेलेन पर्यादेसावनाय प्रवर्तनानः पुरुष इति, असाव्यं चात्र मिहाचयीदावपर्यटनम् ॥ ५२७९ ॥ कुतः । इति चेद् उच्यते—

जति एयविष्यहृणां, तव-णियमगुणा सर्वे निखमेसा । ब्राहारमाहियाणं, को नाम कहं पि झुव्येखा ॥ ५२८० ॥

यदि एतः—आहारादिनिर्दितियं प्रक्रोंग हीनाः—रहिरास्तरो-नियनगुणा निर्देशेश प्रदेशः 10 तत आहारादीनां को नाम क्रयापि क्रयोत्? अत आहारप्रहणायं मिलायामटनीयनिति प्रक्रमः । एतेन ''अहता आहारादी'' (गा० ५२७८) हत्यायि प्रस्कं ब्रह्म्यन् ॥ ५२८० ॥ इत्येत सविदेश्याह—

योक्खपसाहणहेतु, णाणाती तथ्यसाहणो देही । देहहा बाहागे, तेण तु काळो बणुग्णातो ॥ ५२८१ ॥

15 इह मोक्ष्मपावनहेतवः 'ज्ञानादानि' ज्ञान-दर्शन-जारिज्ञाणि, तेशं च प्रपावनो देहो महति, अतो देहार्थमाहार इप्यते । स च काले गृद्यमाणो घायेमाणो वा चारित्रसानुपवातको महति, तेन कारोन कालेष्ट्राज्ञातः ॥ ५२८१ ॥ कथम् १ इत्याह—

कांठे उ अशुष्णाए, जित वि हु छग्गेल तेहिँ दोमेहिं । सुद्धो बुत्रादिणंती, स्नगित उ विवल्ल पर्णं ॥ ५२८२ ॥

थीयमहर्म्वच्छणो द्वितीयदिषीत्रभात्रयातको वा काला मक्त-यानादेवीरणञ्जुहातः । एक्ते-विवेज्जुहाते काल ययि 'तैः' पृत्तेकिदेविः 'त्रयेत' सुरुषेत तथापि गुद्धः । अनुहात-कालान् परेण 'दशनाययन्' अतिकामयन् 'विषयेये' अविद्यमानेष्वपि दोषेषु 'ल्याति' स्पायिक्वेतो मन्त्रयः ॥ ५२८२ ॥

पहमाप् निष्टित्णं, पच्छिमपोनिस उत्तादिणित दो छ ।

25 ते चेत तत्य दोसा, त्रितियाए दे मणिय पुर्चित ॥ ५२८३ ॥

प्रथमयां पीलप्यां गृद्धीताँ पश्चिमां पील्मी योऽदिक्रमयित दत्र त एव दोमा ये पृत्रें

प्रथमयां गृद्धीता द्वितीयायायितकामयदो जिनकल्पिकस मणिताः ॥ ५२८३ ॥

वसूनि चातिकामयकार्गानि—

मन्हाय-छेत्र-सिञ्चण-मायणपिकस्म-सङ्कादीहि । सहस अणामीरोण च, उत्रादियं होज जा चरिनं ॥ ५२८४॥

१ "काँछ द" ति तुग्रको विशेषणे, स सैठद् विश्वितष्टि—श्राद्य' छ॰ ॥ २ श्रिको भवर्तात्वयः ॥ १२८२॥ इदमेवान्यपदं मावयति — पदमाण छ॰ ॥ ३ 'त्या यः साधुदपानाः ययति तत्र छाँ॰ ॥

साध्यायेऽतीवोपयोगाद् विस्मृतम् । एवं लेपपिकर्मणं कुर्वतः, वसं वा सीव्यतः, भाजनं वा परिकर्मयतः, देशकथादिकं वा सहरम्—आलजालं कुर्वतः, आदिशब्दः सहरस्यानेकभेद-स्चकः । एतेषु यद् अत्यन्तव्यम्रत्वं स सहसाकारः, 'अनाभोगः' अत्यन्तविस्मृतिः । एवं सहसाकारेणानाभोगेन वा 'चरमां' चतुर्थीं यावदितकामितं भवेत् ॥ ५२८४ ॥

आहचुवाइणाविय, विगिचण परिण्णऽसंथरंतिमा । अन्नस्स गेण्हणं भुंजणं च असतीऍ तस्सेव ॥ ५२८५ ॥

एतेः कारणेः ''आहच्च'' कदाचिदितिकामितं भवेत् ततः 'विवेच्य' परित्यज्य 'परिज्ञा' दिवसचरमप्रत्याख्यानं कर्तव्यम् । अथ न संग्तरन्ति ततः काले पूर्यमाणे 'अन्यस्य' अश्नादेर्भहणं भोजनं च कर्तव्यम् । अथ कालो न पूर्यते न वा तदानीं पर्याप्तं लभ्यते तेतः यतन्या यथा अगीतार्थाः 'तदेवेदमशनादिकम्' इति न जानन्ति तथा तस्येव परिभोगः कर्तव्यः॥५२८५॥ 10

विइयपएण गिलाणस्स कारणा अधनुवातिणे ओमे । अद्धाण पविसमाणो, मज्झे अहवा वि उत्तिण्णो ॥ ५२८६ ॥

द्वितीयपदे ग्लानस्य कारणात् प्रायोग्यं मक्तादिकमितिरिक्तमि कारुं धारयेत्, ग्लानकृत्ये वा तावद् व्याष्टताः यावत् चरमपोरुपी जाता, अथवा अवमे पर्यटत एव चतुर्थी सङ्घाता, अध्विन वा प्रविश्चन् सार्थवशगोऽतिक्रामयेत्, एवमध्वनो मध्ये वर्तमानस्ततो वा उत्तीर्णोऽ-15 संस्तरन् अतिकामयेद् भुङ्गीत वा न कश्चिद् दोपः ॥ ५२८६ ॥

न्याख्यातं कालातिक्रान्तस्त्रम् । अय क्षेत्रातिक्रान्तस्त्रं व्याख्यानयति— परमद्भनोयणाओ, उज्जाण परेण चउगुरू होति । आणादिणो य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥ ५२८७ ॥

अर्धयोजनं-द्विगव्यूतं ततः परमञ्जादिकमतिकामयतश्चतुर्गुरु । आस्तां तावद् अर्धयोजनम् 20 अप्रोद्यानादिष परेणातिकामयतश्चतुर्गुरुकाः । आज्ञादयश्च दोषाः, संयगा-ऽऽस्मनोध्य विराधना ॥ ५२८७ ॥ तामेवाह—

भारेण वेदणाए, ण पेहती खाणुमादि अभिघातो । इरिया पगलिय तेणग, भायणभेदो य छफाया ॥ ५२८८ ॥

गरिणाकान्तो वेदनाभिगृतः स्याणु-कण्टकादीनि न मेक्ते, अधादिभिवीऽभिहन्यते, अधवा 25 "अभिषाउ" ति वटशालादिना शिरित पट्यते, ईया वा न शोभयति, द्रनयनेन न भक्त-पाने परिगलिते प्रथिव्यादिविराधना, स्तेनवी समुदेशो हियेत । धुषा-पिपासार्तस्य वा शीण- बरुस्य भाजनमेदो भवेत् तत्र पद्कायविराधना । आत्मनः परस्य न तेन विना परिहादिः ॥ ५२८८ ॥ परः पाह—

१ तत एयमन्यस्य 'अस्ति' अभावे यत विश्व । २ एवरननाम् अधार्षय हितीयपद्-भाह इत्तमतर्गं को ॥ ३ "बिद्यपण्णं" ति समस्यभं तृतीया । हितीय विश्व । ४ जा, अतस्त्रभाषि उपानाययेत्, चरमपीर्ग्यामित्यर्थाद् गस्यते । अध्यति को ॥ ५ एवरन्यर्थं अन्धाप्रम्—२५०० को ॥

ं उछाण आरएणं, तहियं कि ते ण नायते दोसा । परिहरिया ते होजा, नित वि तिहं खेत्तमावज्जे ॥ ५२८९ ॥

उद्यानादारतो त्रामादेरानीयमाने भक्त-पाने किं ते दोषा न जायन्ते यदेवसुद्यानात् परत इत्यिभिवीयते ? । सुरिराह—'ते' दोषान्तीर्थकरवचनप्रामाण्येन परिहृता भवन्ति यद्यप्यनु-६ ज्ञातक्षेत्रे तान् दोषानापद्यते ॥ ५२८९ ॥ पुनरिष परः प्रेरयति—

एवं सुत्तं अफरुं, सुत्तनिवातो इमो तु जिणकप्पे। गच्छिम्म अद्युजीयण्, केसिंची कारणे तं पि॥ ५२९०॥

ननु यशुद्यानात् परतो नातिकामियतव्यम् ततो यत् "परमद्धनोयणमेराखो" ति स्त्रं भणितं तद् खफलं प्राप्तोति । आचार्यः प्राह्—यद् 'अप्रोद्यानात् परतो नातिकामियतव्यम्' 10इत्युच्यते स एप स्त्रार्थनिपातः 'जिनकरुपे' जिनकरिपकत्रिषयो मन्तव्यः, यत् पुनः "अर्द्ध-योजनात् परतः" इत्यादि स्त्रं तद् गच्छवासिविषयम् । केपाश्चिदाचार्याणामयमिप्रायः, यथा—गच्छवासिमिरपि उत्सर्गत उद्यानात् परतो नातिकामणीयम्, कारणे तु तद्प्यर्थयोजनं नेतव्यम्, एवमापवादिकं स्त्रम् । यहा "केसिची कारणे तं पि" ति अन्यथा व्याख्यायते— 'केपाश्चिद्' आचार्य-नाल-मृद्धादीनां कारणे 'तदिपि' अर्थयोजनं गम्यते ॥ ५२९०॥

15 इंद्रमेच भावयति--

सक्सेंचें बदा ण लमति, तत्तो द्रे वि कारणे बतति । गिहिणो वि चिंतणमणागतम्मि गच्छे किमंग पुण ॥ ५२९१ ॥

'सक्षेत्र' सत्रामे यदा न रुमते तदा दूरेऽप्याचार्यादीनां कारणे मक्त-पानप्रहणार्थं यतते, व्यर्थोजनमपि गच्छतीति मावः । अपि च—यद्यपि सम्मामे प्राचुर्येण रुम्यते तयाऽप्युत्स- 20 गतस्त्र न हिण्डनीयम् । कृतः ? इत्याह—यदि तावद् गृहिणोऽपि क्रयविक्रयसम्प्रयुक्ता अनागतं प्रामूर्णकायथै यृत-गुड-रुवण-तण्डुरुदीनां चिन्तां कुर्वन्ति किमक्त पुनर्गच्छे सवारु-युद्धे येपां क्रयविक्रयः सम्बयश्च नाम्त्रितः प्रामूर्णकायर्थमनागतं न चिन्तनीयम् ? ॥५२९१॥ ततः—

संघांडगो ठवणाइलेस सेसेस वाल-इड्डादी । वरुणा वाहिरगामे, प्रच्छा दिइंतऽगारीए ॥ ५२९२ ॥

26 समामे यानि दानश्राद्धादीनि स्थापनाकुछानि तेषु गुरूणां सङ्घाटक एकः प्रविद्यति । यानि समामे दोषाणि कुछानि तेषु वाछ-वृद्धा-ऽसिह्ण्णुपमृतयो हिण्डन्ते । ये तु तरुणासे विह्यामे पर्यटन्ति । शिष्यः प्रच्छति—किमादरेण क्षेत्रं प्रत्युपक्ष्य रक्षथ ? । गुरुराह— अगार्या दृष्टान्तोऽत्र कियते ॥ ५२९२ ॥

परिमियमत्तपदाणे, णेहाद्वहरति थोवथोर्व तु ।

पाहुण वियाल आगत, विसण्ण आसासणा दाणं ॥ ५२९३ ॥ एगो किविणवणिओ अगारीए अविस्ससंतो तंदुल-धत-रुवण-कडुमंडादियं दिवसपरिव्ययं

१ °न्ते, गाथायामेकवचनं प्राष्ट्रतत्यात्, यदेव श्वां ॥ २ 'तद्' अर्घयोजनमपि मक-पानानयनार्थं गम्य शं ॥

परिमितं देति, आवणातो घरे ण किंचि तंदुलादि धारेति । अगारीए चिंता—जदि एयस्त अव्मरहितो मित्तो वा अन्नो वा पदोसादिअवेलाए आगमिस्सति तो किं दाहं !। तओ अपणो बुद्धिपुव्वगेण वणियस्स अजाणतो णेह-तंदुलादियाण थोवथोवं फेडेति । कालेण वहु-मुंस्तन्नं । अन्नया तस्य मित्तो पदोसकाले आगतो । आवणं आर्क्खियभया गंतुं न सणति । विणयस्स चिंता जाता, विसन्नो 'कहमेतस्स भत्तं दाहामि ?' ति । अगारी विणयस्स मणो-5 गतं भावं जाणिता भणति—मा विसादं करेहि, सन्वं से करेमि। तीए अञ्भंगादिणा ण्हावेउं विसिद्धमाहारं भुंजाविओ । तुद्दो मित्तो पभाए पुणो जेमेउं गतो । वणिओ वि तुद्दो भारियं भणइ—अहं ते परिमियं देमि, कतो एतं ? ति । तीए सन्तं कहियं । तुट्टेण बणिएण 'एसा घरचितिय' ति सच्ची घरसारी समप्पिओ ॥

अथाक्षरार्थः --- परिमितभक्तपदाने सति खेहादेर्मध्यादगारी खोकखोकमपहरति । प्राचूर्ण- 10 कस्य च विकाले आगमनम् , ततो गृहपतिर्विपणाः । तया तस्याधासना कृता । ततः प्राघूण-कस्य भक्त-पानदानमकारि ॥ ५२९३ ॥

> एवं पीईवद्गी, विवरीयऽण्णेण होइ दिद्रंतो । लोगुत्तरे विसेसा, असंचया जेण समणा तु ॥ ५२९४ ॥

प्यं कियमाणे तयोः सुहृदोः परस्परं प्रीतिवृद्धिरुपजायते । विपरीतधान्येन प्रकारेण 15 दृष्टान्तो भवति—तत्र परिमितभक्तमध्यादगारी स्तोकस्तोकं नापहरति ततः मुहृदादेः प्राप्तण-कस्य सेहच्छेदो भवति । एवं यदि गृहस्या अप्यनागतं चिन्तयन्ति ततः कुक्षिशम्बरेः साधुभिः सुतरामनागतं चिन्तनीयम् । अपि च-लोकोत्तरे येन असञ्चयाः श्रमणास्तेन कारणेन विदो-पतः क्षेत्रं रक्षणीयम् ॥ ५२९४ ॥

जणलाची परगामे, हिंडित्ताडऽणेंति वसहि इह गामे। देखह बालादीणं, कारणजाते य सुलभं तु ॥ ५२९५ ॥

20

जनस्यात्मीयात्मीयगृहेषु माममध्ये वा मिलितस्यालापः-प्रवादो भवति-स्थमी सायवः परमाने हिण्डित्वा भिक्षामिहानयन्ति ततः केवलं वसितरेवेह् गामे अमीपाम् । एवं श्रुत्वा गृहपतयः ससमहेला आदिशन्ति—ये वालादयोऽत्र हिण्डन्ते तेपामादरेण सविशेषं प्रयच्छत । एवं-विषायां चिन्तायां प्रापृणिकादिकारणजाते यदि देशकालेऽदेशकाले वा हिण्डन्ते तदाऽपि सुन्धं 25 भवति ॥ ५२९५ ॥

पाहुणविसेसदाणे, णिखर कित्ती य इहर विवरीयं। पुन्ति चमदणसिग्गा, न देंति संतं पि कन्नेसु ॥ ५२९६ ॥

प्राधूर्णकस्य 'विदोषेण' आदरेण भक्त-पाने दीयमाने परहोके निर्वरा इहहोके न कीर्ति-भैवति, नशन्त्रात् प्रीतिष्टद्धिः परस्परोपकारिता च भवति । 'इतरथा' प्राप्तुणकस्यावियमाने एत-३० देव विपरीतं भवति, निर्वरादिकं न भवतीत्वर्थः । क्यं पुनलद् दानं न भवति ! इत्याह— पूर्व चनदनया-दिने दिने प्रविद्यद्भिः साधिभः सिन्गानि-परिधान्तानि सापनासुनानि 'सदि' गृहे विधानानमपि पुतादिकं द्रत्यं प्रापृणेकादिकार्येषु उत्तेषेषु न मगच्छन्ति । एवं शुष-देशान्

विज्ञाय क्षेत्रं प्रयोतन रक्षणीयमिति प्रक्रमः ॥ ५२९६ ॥ अयं चापरंतित्र गुणो भवति — वोरीइ य दिइंतो, गच्छे वायामी तहिँ च पतिरिकं । केइ पुण तत्थ भंजण, आणेमाणे भणिय दोसा ॥ ५२९७ ॥

बहिर्जीमे सिक्षाटने कियमाणे प्रमृतं दुग्ध-दध्यादिकं प्रायोग्यं पाप्यते, तथा चात्र यद्यी हृद्यान्तो भवति । अपि च गच्छे एपैव सामाचारी गणधरमणिता—यद् वहिर्जामे तरुण-भिक्षायामटनीयम् । न्यायामश्च मोहचिकित्सानिमित्तं तैः कृतो भवति । 'तत्र' वहिर्जामे चश-हृद्याद् इह च प्रामे ''पहरिकं'' एकान्तं भवति, मुक्त्रुक्तमित्यर्थः । यद्या ''पहरिकं'' ति पचुरं भक्त-पानं तत्रावाप्यते । केचित् पुनराचार्यदेशीया हुवते—'तत्रव' वहिर्जामे मोजनं कर्त्तन्यम् , यतो ये पूर्वमानयतो भार-वेदनादयो दोषा मणितास्ते एवं परिहृता भवन्ति । एतत् परमत-10 मुत्तरत्र निराकरिष्यते ॥ ५२९७ ॥ अथ यदरीदृष्टान्तमाह—

गामऽन्मासे बद्री, नीसंदक्रहण्कला य खुझा य । पक्काऽऽमाऽलस चेडा, खायंतियरे गता दृरं ॥ ५२९८ ॥ सिग्वतरं ते आता, तेसिऽण्णेसि च दिति सयमेव । खायंति एव इहर्दं, आय-परसुहावहा तरुणा ॥ ५२९९ ॥

15 कस्यापि त्रामस्य 'अभ्यासे' प्रत्यासची वदरी । सा त्रामनिस्यन्द्रपानीयेन संवर्धिता ततः कटुकफला संवृता । अन्यच सा समावत एव कुला ततः ग्रुखारोहा । तस्यां च कानिचित् फलानि पक्षानि कानिचिदामानि, अथवा "पक्षाऽऽम" चि मन्द्रपक्षानि । तत्र ये अल्साः 'चेटकाः' वालकास्ते तां वदरीं गुखारोहामारु कटुकान्यपि वदराणि मक्षयन्ति, तान्यपि स्वस्य-तया न पर्याप्तानि भवन्ति । 'इतरे नाम' अनल्साः—उत्साहत्रन्तो वालकास्ते दूरमटवीं गताः, 20 तत्र च महावदरीवनेषु परिपकानि वदराणि यथेच्छं खादन्ति ॥ ५२९८॥

ततो यावत् तेऽल्सास्तस्यां कहुकवदर्या क्षित्रयमाना आसते तावत् 'ते' दूर्गामिनो वालका आत्मनः पर्याप्तं कृत्वा वदरपोष्टलकभाराकान्ताः शीव्रतरमागताः 'तेपाम्' अलसानाम् 'अन्येपां च' गृहे स्थितानां स्वजनानां वदराणि पर्याप्त्या ददति, स्वयमेव च भक्षयन्ति । एवम् 'इहापि' गच्छवासे तरुणा भिक्षवो वीर्यसम्पन्ना उत्साहवन्तो वाह्यव्रामे हिण्डमाना 25 आत्मनः परेपां च—वाल-वृद्धादीनां सुखावहा भवन्ति ॥५२९९॥ कथम् १ इति चेद् उच्यते—

खीर-दहीमादीण य, लंभो सिग्घतंर पढम पहरिके । उग्गमदोसा विजडा, भवंति अणुकंपिया चितरे ॥ ५२०० ॥

यथा तेऽरुसाश्चेटकास्तथा वाल-वृद्धादयोऽपि कुळावदरीकरुपे तसिन् मूल्यामे प्रत्यहमुद्रे-ज्यमानतया चिरमपि हिण्डमानाः कोद्रव-क्र्रादिकमेव लमन्ते, तदिष न पर्याप्तम् । ये तु ३० तरुणा विह्मीमे गच्छन्ति तेऽनलसचेटककरुपाः, ततः क्षीर-दृध्यादीनां प्रायोग्यद्रव्याणां लामस्तेषां विह्मीमे भवति, शीव्रतरं च ते स्वमामे आगच्छन्ति । "पद्दिमं" ति प्रथमालिकां च स्वयं कुर्वन्ति, वालादिभ्यः प्रथमतरं वा समागच्छन्ति । "पद्दिकं" ति प्रचुरं मक्त-पानमु-

१ °स्तहणो ताटी० मो० डे०॥

15

30

त्पादयन्ति । उद्गमदोपाश्च 'विजढाः' परित्यक्ता भवन्ति । 'इतरे च' वालादयोऽनक्तिपता भवन्ति ॥ ५३०० ॥ अमुमेवार्थं सविशेपमाह--

एवं उग्गमदोसा, विजढा पहरिक्या अणोमाणं। मोहतिगिच्छा य कता, विरियायारो य अणुचिण्णो ॥ ५३०१ ॥ 'एवं' वहिर्शामे गच्छद्भितः 'उद्गमदोषाः' आधाकमीदयः परित्यक्ता भवन्ति । "पइरिक्वय" ठ चि प्रचुरस्य भक्त-पानस्य लाभो भवति । 'अनपमानं' स्वपक्षापमानं न भवति । 'मोहचिकित्सा च' परिश्रमा-ऽऽतप-वैयावृत्यादिभिर्मोहस्य निम्रहः कृतो भवति । वीर्याचारश्च 'अनुचीर्णः'

अनुष्ठितो भवति ॥ ५३०१ ॥ अथ परः प्राह—

उजाणतो परेणं, उवातिणंतिम पुच्च जे भणिता। भारादीया दोसा, ते चेव इहं तु सविसेसा ॥ ५३०२ ॥

ननु शोभनमिदम्--यद् अर्धयोजनं गम्यते, किन्तु तेषां भरितभाराणामाचार्यसकादामाग-च्छतां ये पूर्वमुद्यानात् परेण 'उपानाययति' अतिकामयति भारादयो दोपा भणितास्त एवेह सविशेषा भवन्ति ॥ ५३०२ ॥ ततः किं कर्तव्यम् ! इत्याह-

> तम्हा तु ण गंतन्त्रं, तहिं भोत्तन्त्रं ण वा वि भोत्तन्त्रं। इहरा भे ते दोसा, इति उदिते चोदगं भणति ॥ ५२०३ ॥

तसादाचार्यसमीपे भक्त-पानेन गृहीतेन न गन्तव्यं किन्तु 'तत्रेव' वहिर्मामे भोक्तव्यम्, एवं भारादयो दोषाः परिद्वता भवन्ति । "न वा वि भोत्तव्वं" ति वाशव्दः पश्चान्तरचोतकः, अथ भवन्तो भणिप्यन्ति—नेव वहिमीमे भोक्तव्यम् , तत एवमितरथा "मे" भवतां 'त एव' भारादयो दोषाः । एवं 'उदिते' भणिते सति स्रिनेदिकं भणति—यदि तत्र समुद्धिनित ततो मासलघु, भवतोऽप्येवं भणतो मासलघु, तेध्य तत्र प्रायोग्यं समुद्धिशद्विराचार्योदयः 20 परित्यक्ता मन्तव्याः, तेषां प्रायोग्यमन्तरेण परितापनादिसम्भवात् ॥ ५३०३ ॥

आह किमिवाचार्यगन्तरेण न सिध्यति यदेवं तद्यं प्रायोग्यमानीयते ! इत्याह—

जइ एयविप्पहूणा, तव-नियमगुणा भने णिरनसेसा । आहारमाइयाण, को नाम कहं पि इज्वेजा ॥ ५३०४ ॥

यदि एतेन-आचार्येण विप्रहीणाः-एनगन्तरेणत्यर्थः तपो-नियमगुणा निरवशेषा गरेयुः १३ तत आचार्यमायोग्याणामाहारादीनामन्वेषणे को नाम कभामपि कुर्वात !, न कथित् । इदमन हृदयम्—सर्वोऽपि तपो-नियमादिकः भयासोऽलाकं संसारनिन्तरणार्धम्, ते च तपःममृतयो गुणा गुरूपदेशमन्तरेण न सम्यगवगम्यन्ते, न वा निरवशेषा अपि गर्यापदनुष्ठातुं शवयन्ते, ञतः संसारनिम्तरणार्धमाचार्याणां प्रायोग्यानयनादिना फर्तन्यनेय वैयायृत्यभिति ॥ ५३०४ ॥ अपि च--

जित ताव लोह्य गुरुस्य लहुओं सागारिको पुढविमादी । आणयणे परिहरिया, पदमा आपुन्छ लनणाए ॥ ५३०५ ॥

१ 'न्ति । मृत्यमामे च प्रचुरसङ्गाटकपरिक्षमणानापाय् उह<sup>े हाँ । ।</sup>

30

यदि तांवहों किका अपि यो गुरः-पिता ज्येष्ठवन्धुवी कुटुम्वं घारयित तिसत्तमुक्ते न मुझते, यच्चोत्कृष्टं शाल्योदनादिकं तत् तस्य प्रयच्छन्तिः, ततः किं पुनर्यस्य प्रमावेन संसारो निस्तीर्यते तस्य प्रायोग्यमदक्त्वा एवमेव मुज्यते ? । यस्तु मुझे तस्य मासल्छु । वसतेरमावाच्च तत्र मुझानान् सागारिको यदि पश्यित तदा चतुर्लघु, आज्ञादयश्च दोपाः । अस्यण्डिले च समुद्दिशतां व्यथ्यवितराधना । आनयने तु सर्वेऽप्येते दोपाः परिहृता मवन्ति, अतो गुरुसमीपमानेत-व्यम् । द्वितीयपदे प्रथमालिकां कुर्वन्तो गुरुमाप्टच्छ्य गच्छन्ति । यतनया च यथा संसृष्टं न मवति तथा प्रथमालिका कर्तव्या ॥ ५३०५ ॥

चोदगवयणं अप्पाऽणुकंपिओ ते य मे परिचत्ता । आयरिए अणुकंपा, परलोए इह पसंसणया ॥ ५३०६ ॥

10 'नोदकवचनं नाम' परः प्रेरयति—यावत् ते ततो प्रामात् प्रत्यागच्छन्ति तावत् तृष्णाश्रुषाक्कान्ता अतीव परिताप्यन्ते, एवं प्रस्थापयद्भिभवद्भिरात्मा अनुकम्पितः 'ते च' साधवः
परित्यक्ता भवन्ति । गुरुराह—ननु मुग्व ! त एवानुकम्पिताः, कथम् ? इत्याह—"आयरिए"
इत्यादि, यद् आचार्यवैयावृत्ये नियुक्ता एपा पारलैकिकी तेपामनुकम्पाः, इहलोकेऽपि तेऽनुकम्पिताः, यतो वहुभ्यः साधु-साध्वीजनेभ्यः प्रशंसामासादयन्ति ॥ ५२०६ ॥ परः प्राह—

एवं पि परिचता, काले खमए य असहुपुरिसे य।

कालो गिँम्हो उ मवे, खमओ वा पढम-वितिएहिं ॥ ५३०७ ॥ यतस्ते बुसुक्षित-तृपिता भाराऋान्ताः शीत-वाता-ऽऽतपरिमहताः पन्यानं वहन्ति, यूयं तु

शीतरुच्छायायां तिष्ठय, तत एवमि ते परित्यक्ताः । स्रिराह—तेपामि कारुं क्षपकमस-हिप्णुपुरुषं च प्रतीत्य प्रथमालिकाकरणमनुज्ञातम् । तत्र कालः—ग्रीष्मलक्षणस्त्रस्मिन् प्रथमालिकां 20 कृत्वा पानकं पिवन्ति, क्षपको वा प्रथम-द्वितीयपरीपहाभ्यामतीव वाधितः प्रथमालिकां करोति,

एवमसिहप्णुरिप वुमुक्षार्तः प्रथमालिकां कुर्यात् ॥ ५३०७ ॥ अत्र परः प्राह—

जइ एवं संसर्ड, अप्पत्ते दोसियाइणं गहणं।

लंबण भिक्ता दुविहा, जहण्णमुक्कोस तिय पणए ॥ ५३०८ ॥

यद्यवमसौ विहरेव प्रथमालिकां करोति ततो भक्तं संस्रष्टं भवति, संस्रष्टे च गुर्वादीनां 20 दीयमानेऽभिक्तः कृता भवति । गुरुराह—अप्राप्ते देश-काले दोपान्नादेर्महणं कृत्वा येषु वा कुलेषु प्रभाते वेला तेषु पर्यव्य प्रथमालिकां कुर्वन्ति, भावनस्य च करुपं कुर्वन्ति । प्रथमालिकां काप्रमाणं च द्विषा—लम्बनतो भिक्षातश्च । तत्र जधन्येन त्रयः 'लम्बनाः' कवलात्तिस्रश्च मिक्षाः, उत्कर्णतः पञ्च लम्बनाः पञ्च वा मिक्षाः । शेषं सर्वमिष मध्यमं प्रमाणम् ॥ ५३०८॥ अथ तेः कुत्र किं प्रहीतन्यम् ? इति निरूपयित—

एगत्थ होइ भत्तं, वितियम्मि पिडिग्गहे दवं होति । गुरुमादीपाउग्गं, मत्तप् वितिए य संसत्तं ॥ ५३०९ ॥

साधुद्रयस्य द्वी प्रतिप्रही द्वी च मात्रकी भवतः । तत्रैकस्मिन् प्रतिप्रहे भक्तं प्रहीतव्यम्,

१ गिमो उ तामा॰ ॥ २ ° लिणादिणं तामा॰ ॥

द्वितीये च 'द्रवं' पानकं भवति । तथेकस्मिन् मात्रके आचार्यादीनां प्रायोग्यं गृह्यते, द्वितीये तु संसक्तं भक्तं वा पानकं वा प्रत्यपेक्षते । यदि ऋद्धं ततः प्रतिग्रहे प्रक्षिप्यते ॥ ५३०९ ॥

जित रिको तो द्वमत्तगम्मि पढमालियाएँ गहणं तु। संसत्त गहण दवदुछमे य तत्थेव जं पंतं ॥ ५३१० ॥

यदि रिक्तोऽसौ द्रवमात्रकः ततरतत्र प्रथमालिकाया ग्रहणं कर्तव्यम्, एवं संसृष्टं न 5 भवति । अथवा तसिन् द्रवमात्रके संसक्तं द्रवं गृहीतम्, द्रवं वा तत्र क्षेत्रे दुर्रुमं ततः 'तत्रैव' भक्तमतियहे यत् पान्तं तद् एकेन हरतेनाकृष्य अन्यस्मिन् हरते कृत्वा समुहिशति, एवं संस्रष्टं न भवति ॥ ५३१० ॥

विइयपदं तत्थेवा, सेसं अहवा वि होइ सन्वं पि ।

तम्हा गंतन्वं आणणं, व जित वि पुट्ठो तह वि सुद्धो ॥ ५३११ ॥ 10

द्वितीयपदमत्रोच्यते — अतीव बुभुक्षितास्तत्रैवात्मनः संविभागं भुक्तते, शेपं सर्वमप्यान-यन्ति, अथवा तत्रैव सर्वमात्म-परसंविभागं भुक्तते । यत एप एवंविधो विधिस्तसाद् विधिना गन्तव्यं विधिना आनेतव्यं विधिना तत्रैव भोक्तव्यम् । एवं सर्वत्र विधि कुर्वन् यद्यपि दोषैः स्पृष्टो भवति तथापि शुद्धः ॥ ५३११ ॥

कथं पुनः सर्वेमसर्वे वा भिक्षाचर्यागतेन भोक्तव्यम् ? इत्याह-

15

अंतरपछीगहितं, पढमागहियं व भ्रंजए सन्वं। संखिंड धुवलंभे वा, जं गहियं दोसिणं वा वि ॥ ५३१२ ॥

यद अन्तरपिक्षकार्यां गृहीतं प्रथमपीरुपीगृहीतं वा तत् सर्वमपि भुक्के । यत्र वा जानन्ति सङ्खङ्यां ध्रुवो लाभो भविता तत्र यत् पूर्व गृहीतं तत् सर्वमि भोक्तव्यम् । यद् वा दोषात्रं गृहीतं तद्शेषमपि भोक्तव्यम्॥ ५३१२ ॥ 20

दरहिंडिएव भाणं, भरियं भुत्तं पुणो वि हिंडिजा। काली वाऽतिकमई, भुंजेजा अंतरा सन्वं ॥ ५३१३ ॥

अथवा 'दरहिण्डित' अर्धपर्यदित एव भाजनं भृतं ततोऽल्पसागारिके तत् पर्याप्तं भुत्तवा पुनरिप भिक्षां हिण्डेत । अथवा यावद् आचार्यान्तिके आगच्छन्ति तावत् कालोऽतिकामित, चतुर्थपौरुपी लगति सूर्यो वाऽस्तमेतीत्यर्थः, ततः सर्वमपि 'अन्तरा' तत्रैव मुझीत ॥५३१३॥ 25

परमद्भजोयणातो, उज्जाण परेण जे भणिय दोसा । आह्चुवातिणाविएँ, ते चेबुस्सम्म-अववाता ॥ ५३१४ ॥

अथार्धयोजनात् परेण अतिकामयति तदा ये उद्यानात् परतोऽतिकामणे दोपाः पूर्व भणि-तास्त एव द्रष्टव्याः । अथ ''आहच्च'' कदाचिदनाभोगादिनाऽतिकामितं ततस्तावेवोत्सर्गा-Sपवादौ, उत्सर्गतस्तद् न भोक्तव्यम् अपवादतः पुनरसंस्तरणे भोक्तव्यमिति भावः ॥ ५३१४ ॥ ३०

॥ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृतं समासम्॥

## ं दें विकास के जिल्ला में अपने में भी यात्र कुत मू

. सूत्रम्---

निगांथेण य गाहावइक्रलं पिंडवायपिडयाए अणु-पिंडिगाहिए अन्नतरे अचित्ते अणेसिणिजे पाण-भोयणे पिंडिगाहिए सिया, अत्थि या इत्थ केइ सेहतराए अणुवद्वावियए कष्पइ से तस्स दाउं अणुष्पदाउं वा; नित्थ या इत्थ केइ सेहतराए अणुवद्वावियए तं नो अष्पणा भुंजेजा, नो अन्नेसिं दावए, एगंते वहुफासुए पएसे पिंडलेहित्ता पमिजत्ता पिरट्टवे-युठवे सिया १८॥

ं अस्य सम्बन्धमाह---

आहार एव पगतो, तस्स उ गहणिम वण्णिया सोही । आहच पुण असुद्धे, अचित्त गहिए इमं सुत्तं ॥ ५३१५ ॥

आहार एवानन्तरस्त्रे प्रकृतः । 'तस्य च' आहारस्य प्रहणे द्योधिवर्णिता, यथा गुद्ध आहारो 15 प्रहीतन्यः तथा मणितमिति भावः । ''आहच'' कदाचित् पुनर्ग्युद्धो अचित्त आहारो गृहीतो भवेत् तत्र को विधिः ! इत्यस्यां जिज्ञासायामिदं स्त्रमारभ्यते ॥ ५२१५ ॥

> अहवण सचित्तद्व्यं, पिंडिसिद्धं द्व्यमादिपिंडिसेहे । इह पुण अचित्तद्व्यं, त्रारेति अणेसियं जोगो ॥ ५३१६॥

अँथवा पूर्वतरस्त्रेषु "तओ नो कप्पंति पद्माविचए" (स्० ४) इत्यादिषु सचिचद्रव्यं 20 'द्रव्यादिप्रतिषेधेन' द्रव्यं—पण्डकादिकं तदाश्रित्य प्रतिषेधो द्रव्यप्रतिषेधस्तेन, आदिशक्दाद् "दुट्टे मूदे" इत्यादिषु च मावप्रतिषेधेन प्रतिषिद्धम् । 'इह पुनः' प्रकृतस्त्रेंद्रेऽचिचद्रव्यमनेपणीयं वारयति । एप 'योगः' सम्बन्धः ॥ ५३१६ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—निर्धन्येन च गृहपतिकुरुं पिण्डपातप्रतिज्ञ्याऽनुप्रविष्टेन "अन्नतरे" ति उद्गमोत्पादनेपणादोपाणामन्यतरेण दोषेण दुष्टम् 'अनेपणीयम्' अगुद्धम् 25 अचित्तं' निर्जीवं पान-मोजनमनामोगेन प्रतिगृहीतं स्यात् , तच्चोत्कृष्टं न यतस्ततः परित्यक्तुं शक्यते, अस्ति चात्र कश्चित् 'शैक्षतरकः' लघुतरः 'अनुपस्यापितकः' अनारोपितमहात्रतः

<sup>&</sup>quot;१ °थांऽनन्तरस्त्रे भणि° कां ।। २ °शुद्धः-अनेपणीयः परम् अचित्तः-प्राशुकः एवं-विद्य आहा वे ।। ३ ''अहवण'' ति अखण्डमच्ययमथवार्थे। अथवा कां ।। ४ °स्त्रे 'अचित्तद्रव्यम्' अहारक्षम् 'अनेपितम्' अनेपणी वे ।। ५ च 'अत्र' विविद्यतिन-भ्रन्थसत्कगच्छमध्ये कश्चि कां ॥

-5

करुपते ''से'' 'तस्य' निर्मन्थस्य 'तस्ते' शैक्षाय दातुमनुपदातुं वा । तत्र दातुं प्रथमतः, 'अनुपदातुं' तेनान्यसानेपणीये दत्ते सति पश्चात् पदातुम् । अथ नास्त्यत्र कोऽपि शैक्षतरकोऽनुपस्थापितकस्ततस्तद् नैव आत्मना भुझीत न वाडन्येपीं दद्यात् किन्तु एकान्ते वहुपाशुके प्रदेशे प्रत्येपेक्ष्य प्रमुख्य च परिष्ठापयितव्यं स्यादिति सूत्रार्थः ॥ अथ निर्धुक्तिविस्तरः—

अन्तरऽणेसणिजं, आउद्दिय गिण्हणं तु जं जत्थ । अणभोग गहित जतणा, अजतण दोसा इमे होंति ॥ ५२१७ ॥

'अन्यतरद्' उद्गमादीनामेकतरदोपदुष्टमनेपणीयमाकुट्टिकया यो गृह्याति । आकुट्टिका नाम— स्वयमेव भोक्ष्ये शैक्षस्य वा दास्यामि । एवमुपेत्य ग्रहणे येन दोपेणाशुद्धं तमापद्यते, यच यत्र दोपे पायश्चित्तं तत् तस्य भवति । अथानाभोगेनानेपणीयं गृहीतं ततो यतनया शैक्षस्य दातन्यम् । यदि अयतनया ददाति तत इमे दोषा भवन्ति ॥ ५३१७॥

मा सन्वमेयं मम देहमनं, उकोसएणं व अलाहि मन्झं।

किं वा ममं दिज्ञति सन्त्रमेयं, इचेन बुत्तो तु भणाति कोई ॥ ५३१८ ॥
तेन अनेषणीयमिति कृत्वा शैक्षस्य दत्तम्, स च शैक्षो त्रूयात्—मा सर्वमेतद् 'अन्नं'
भक्तं मम दत्त, अथोत्कृष्टमिति कृत्वा मे दीयते तत्रोत्कृष्टेन भक्तेन ममालम्, किं वा सर्वमेतद् मम दीयते १ इति । एनं शैक्षेणोक्तः कश्चिद् भणति ॥ ५३१८ ॥ 
15

एतं तुरुमं अम्हं, न कप्पति चउगुरुं च आणादी । संका व आभिओग्गे, एगेण व इन्छियं होजा ॥ ५३१९ ॥

'एतत् तव करुपते, असाकं तु न करुपते' एवं भणतश्चतुर्गुरुकम् आज्ञादयश्च दोषाः । शक्का च तस्य शैक्षस्य आभियोगः—कार्मणं तिद्वपया भवति । 'एकेन वा' केनचित् शैक्षण तद् दीयमानमीप्सितं भवेत् तस्य च ग्लानत्वे यथाभावेन जाते सित द्वितीयशैक्ष उड्डाहं 20 कुर्यात् ॥ ५३१९ ॥ इदमेव भावयति—

कम्मोदय गेलने, दहूण गती करेज उड़ाई।

एगस्स वा वि दिण्णे, गिलाण विमक्षण उड्डाहो ॥ ५३२० ॥
कर्मोदयाद् यथाभावेनैव ग्लानत्वे जाते सित स चिन्तयेत्—एतैः 'मा व्रतादयं प्रतिभज्यताम्' इति कृत्वा ममाभियोग्यं दत्तम् । एवं 'हृष्ट्वा' ज्ञात्वा स भूयो गृहवासं गतः सन् 25
उड्डाहं कुर्यात्—एतैः कार्मणं मम दत्तमिति । एकस्य वा दत्ते सित यदा ग्लानत्वं जातं तदा
द्वितीयः शैक्षो व्रतं विमत्वा प्रभूतजनसमक्षमुड्डाहं कुर्यात् ॥ ५३२०॥

किं पुनश्चिन्तयित्वा स वतं वमति ? इत्याह—

मा पिड्रगच्छिति दिण्णं, से कम्मण तेण एस आगल्लो । जाव ण दिज्जति अम्ह वि, ह णु दाणि पलामि ता तुरियं ॥ ५३२१ ॥

१ °पां साधूनां "दावए" ति आर्पत्वाद् द्द्यां कां ।। २ इतोऽमे कां प्रती के पुनस्ते ? इत्यत आह इलवतरणं विद्यते ॥ ३ इतोऽमे कां प्रती किम् ? इत्यत आह इलवतरणं वर्तते ॥ ४ °दा "गिलाण" ति भावप्रधानत्वाद् निर्देशस्य ग्ला कां ॥

39

र्मा प्रतिगमिष्यतीति बुद्धा कामीणमस्य द्वं तेनायं ''आगहो'' न्छनः सङ्घातः, अठो यावदसाक्रमपि कामीणं न दीयते वावत् स्वरितमिदीनीमहमपि प्रश्चये ॥ ५२२२ ॥ अथवा कश्चिदिदं व्रयात्—

मत्तेण में ण कलं, कछं मिक्खं गतो व मोक्खामि । अण्णं व देह मन्द्रं, इय अजते उन्द्रिणिगदोसा ॥ ५३२२ ॥

मक्तेन 'मे' मम न कार्यम्, कर्ये वा मिक्षां गतो वा मोक्ष्ये, अन्यहा मक्तं महां प्रय-च्छत । "इय" एवनयतनया दीयमाने 'उज्ज्ञिनिका' पारिष्ठापनिका मवेत् । तसां च दोषाः कीटिका-मिक्षकाटिविरायनात्या मन्तव्याः ॥ ५३२२ ॥

अथवा एकस्य ग्यानत्वे वातेऽपरश्चिम्बयेत्—

"ह णु" नि 'हः' इति खेदे 'तुः' इति वितर्के । एव ताबद् असन्देहं मृतः, अहं तु नाबदिदानीं जीवामि, इने च पापाः अमणका सृगचमंत्रेष्ट्रना व्याव्याक्षरन्ति, बहिः साष्ट्रवेश-च्छत्रा हिंसका अभी इति मादः । अने याबद् एते मां जीविनात्र व्यपराणयन्ति नाबत् १४प्रतिगच्छानीति ॥ ५२२३ ॥ किञ्च—

> अभिजोगपरज्झस्म हु, को घम्मो किं व नेण णियमेणं । अहियकस्साहीण व, अभिजोएंताण को घम्मो ॥ ५३२४ ॥

अभियोगेन-कार्नणेन ''पर्न्झस्त्र'' ति एर्न्ड्रांक्ट्रन्स नम को नान धर्मो मिनिप्यति १, किं वा तेन नियमेन नम कार्यम् १, तथा अविककस्माहिणानिवामीयानप्येवमियोजयतां को 20वमें: १ न कश्चिदित्यर्थः । एवं विजिन्त्य गृहवासं मृथोऽपि क्वर्यात् ॥ ५२२२ ॥

यो ग्डानीम्योत्पन्नजितः स पत्रजन्तिस्यं विपरिणमयेत्—

किञ्छाहि जीवितो हं, जित मैरिउं इञ्छत्ती तिहै वच । एस तु भणामि माउग !, विसक्तंमा ते महुपिदाणा ॥ ५३२५ ॥

'श्रुप्तृत्' अतिहुःस्तिनाहं ताबद् जीवितः, अतो यदि त्वमित म्र्नुमिच्छित तदा 'तत्र' श्रुतेषां सावृत्तमन्तिके त्रज्ञ, येन सवतोऽप्येवं सन्यवत इति मावः । अति च—हे आतः । एषोऽह्मेकान्त्रहितो मृत्वा पवन्तं मणामि—ते सावनो विषक्तमा मृत्तुप्रवानाः सन्ति, सुस्तेन जीवद्याद्युपदेशकं मृतुरं वचो जलानित, चेतमा त विषवत् एत्व्यपरोपणकारितान्यपरिणामा इति हृद्यम् । एवं विपरिणामितोऽसो प्रवत्यामप्रतिपद्यमानः पद्कायविरावनादिकं यन् करोति तविष्यत्रं अयतनाद्यविनः पायश्चित्तम् ॥ ५३२५ ॥ किञ्च—

वावादीणं खोमे, जहप्णकाछित्यए विसाउऽसंका । अति जुजति अन्नविसे, णेव य संकाविसे किरिया ॥ ५३२६ ॥

र "वर्चमानास्त्रे वर्चमाना" इति वचनाव् 'मा पहिनच्छइ' चि मा प्रति° र्झ॰ ॥ २ दानीं "हः" इति खेदे, "तुः" इति बितके, कि पछाये ? र्झ॰ ॥ ३ मर्स्स इ° तमा॰ विना ॥

तस्यागुद्धाहारदानानन्तरं वातादीनां क्षोमे 'जवन्यकालात्' तस्थणादेवोत्थिते विपाशक्का भवति—मन्ये विपममीभिर्मम दत्तं येनैवं मे सहसेव धातुक्षोभः समजिन । एवं चिन्तयतत्ति-स्याचिरादेव मरणं भवेत् । कुतः ! इत्याह—''अवि'' इत्यादि, 'अपिः' सम्भावनायाम्, सम्भाव्यते अयमर्थः—यद् अन्यस्य सर्वस्यापि विपस्य मन्नादिक्तिया युज्यते, शङ्काविपस्य तु 'किया' चिकित्सा नेव भवति, मानसिकत्वेन तस्य प्रतिकर्तुमशक्यत्वात् । यत एते दोपा अतो नायतनया दातव्यम् ॥ ५३२६ ॥ अत्र परमतमुपन्यस्य दूपयति—

केड़ पुण साहियन्त्रं, अस्समणो हं ति पिडगमो होज । दायन्त्रं नृतणाए, णाए अणुलोमणाऽऽउद्दी ॥ ५३२७ ॥

केचित् पुनराचार्या बुवतें—स्फुटमेव तस्य कथितन्यम्—भवत एवेदं कल्पते; एतच न युज्यते । यत एवमुक्ते कदाचिदसौ बृ्यात्—यत् श्रमणानां न कल्पते तद् मम यदि कल्पते 10 तत एवमहम् 'अश्रमणः' न श्रमणो भवामि, अश्रमणस्य च निरर्थकं मे शिरस्तुण्डमुण्डनम्; इति विचिन्त्य प्रतिगमनं कुर्यात् । यत एवमतो यतनया दातव्यम् । यतनया च दीयमानं यदि ज्ञातं भवति तदा वक्ष्यमाणवचनैः 'अनुलोमना' प्रज्ञापना तथा कर्तव्या यथा तस्य 'आवृत्तिः' समाधानं भवति ॥ ५३२७ ॥ प्रज्ञापनाविधिश्रायम्—

अभिनवधम्मो सि अभावितो सि वालो व तं सि अणुकंपो। तव चेवऽहा गहितं, भ्रंजिज्ञा तो परं छंदा ॥ ५३२८॥ कप्पो चिय सेहाणं, पुच्छसु अण्णे वि एस हु जिणाणा। सामाइयकप्पठिती, एसा सुत्तं चिमं वेति॥ ५३२९॥

'अभिनवधर्मा' अधुनैव गृहीतप्रवज्योऽसि त्वम्, अत एव 'अभावितोऽसि' नाद्यापि भैक्षभोजनेन भावितः, वाल्ध्य त्वमसि अत एव 'अनुकम्प्यः' अनुकम्पनीयः, तत इद्मुत्कृष्ट- 20 द्रव्यमशुद्धमपि तवैवार्थीय गृहीतम्, अतः परं 'छन्दात्' खच्छन्देन मुझीयाः ॥ ५३२८॥

अपि च—कल्प एवेप शैक्षाणां यदनेपणीयमिप भोक्तं कल्पते, यदि भवतो न प्रत्ययस्ततः पृच्छ 'अन्यानिप' गीतार्थसाधून् । तेऽपि तेन पृष्टाः सन्तो व्रुवते—एपा 'हु' निश्चितं 'जिनाज्ञा' तीर्थकृतामुपदेशः, सामायिककल्पस्य चैपैव स्थितिः । सूत्रं च ते साधवः 'इदं' प्रस्तुतं ''अस्थि या इत्य केइ सेहतराए'' इत्यादिरूपं व्रुवते । भवेत् कारणं येनाकुद्दिकयाऽपि दद्यात् ॥५३२९॥ 25 कथम् १ इत्याह—

परतित्थियपूर्यातो, पासिय विविहातों संखडीतो य । विष्परिणमेख सेधो, कक्लडचरियापरिस्संतो ॥ ५३३० ॥

कापि क्षेत्रे परतीर्थिकानां पूजाः—सादरिक्षण्य-मधुरमोजनादिरूपास्तदुपासकैर्विधीयमाना दृष्टा विविधाश्य सङ्ख्रुडीरवलोक्य शैक्षः कर्कशचर्यापरिश्रान्तः सन् विपरिणमेत ॥५३३०॥ ततः— ३०

नाऊण तस्स भावं, कप्पति जतणाएँ ताहे दाउं जे।

१ °ते--"साहियव्वं" ति स्फु॰ कां ।। २ °न्तः समस्तदोपविशुद्धभेक्षत्रहणनिर्विणणः सं कां ।।

-20

संयरमाणे देतो, लगाइ सङ्घाणपिन्छने ॥ ५३३१ ॥

ज्ञात्वा 'तस्य' ग्रेंथ्स्य 'मावं' किन्य-मथुरमोजनित्ययमित्रायमेपणीयाळामे यत्रनया तस्या-नेपणीयमपि दातुं करवते । अथ संन्तरतोऽपि ददाति ततः स्वस्थानपायिक्षेते लगति, येन दोषेणाग्रदं तिकप्पतं पायिक्षतमापद्यत इति सावः ॥ ५२२१ ॥

ंसेहस्स व संबंधी, वारिसमिच्छेर्ते वारणा णटिय । कक्खेंडे व महिद्दीए, वितियं अद्याणमादीसु ॥ ५३३२ ॥

ग्रैशस्य वा सम्बन्धिनः केऽपि केहातिरेकत उक्तष्टं सक्तमानीय द्युः, तस्य च ताहशे सोक्तमिच्छतः 'वारणा' प्रतिषेत्रो नान्ति । ''क्ष्म्याहे व'' नि क्क्रग्रम्—अवसीद्यं तत्रा-संस्तरणेऽशुद्धं ग्रेशस्य दात्तव्यम् , शुद्धमात्मना मोक्तव्यम् । ''महिड्डीए'' नि महर्द्धिकः—राजादि-10प्रवित्तः स यावद् नाद्यापि मावितः नावत् प्रायोग्यमनेपर्णायं द्यायते । ''विद्यं अद्याणमा-दीशुं' नि अध्वादिषु कारणेषु द्वितीयपदं सवति, स्वयमप्यनेपर्णायं सुझानाः शुद्धा इति मावः । एषा पुरातनी गाया ॥ ५२३२ ॥ सास्यत्रमेनामेव विद्यणोति—-

नीया व केई तु विस्वरूवं, आणेल मर्च अणुवहियस्या।

स चावि पुच्छेल जना तु थेरे, तदा ण नारेति ण मा गुरुगा ॥ ५२३३ ॥

15 निर्वकाः केचिद् 'विरुपक्षं' मोदका-इग्रोक्वर्ति-ग्राम्योदनप्रमृतिकमुक्तृष्टं मक्तमनुरस्थितस्य शैक्षसार्थायानयेयुः । स च तेर्निमहितो यदा 'स्थविरान' आचार्यान् प्रच्छेत्—
गृह्याम्यहमिदम् १ न ना १ इतिः, तदा गुग्बो 'ण'मिति 'ते' शैक्षं न वार्यन्ति । कृतः १

हत्याह—'मा गुन्हग' चि मा वार्यतां चत्वारो गुरुकाः प्रायक्षितं मनेत् ॥ ५२३२ ॥

किमर्थ पुनर्न नायेते १ इत्याह—

छोद्धग सिणेहतो वा, अण्णहमाबो व तस्स वा तेर्सि । गिण्हह तुच्मे वि वर्हु, पुरिमही णिच्चिगतिगा मी ॥ ५३३४ ॥

छोछुपतया संज्ञातककेंद्रतो चा स तद् भक्तं मोक्तुमिण्डेपत् तत्तो यदि वायते तत्ता 'तस्य' श्रेक्स्य 'तेषां वा' संज्ञातकानाम् 'अन्यथासावः' विपरिणमनं भवेत् । मंज्ञातकामाम् यदि साधृतामश्रयन्ते—वेद्देतद् भक्तन् अत्रो यूयमिष गृहीतः; तत्तो वक्तव्यम्—''मो'' इति वर्ष 25 पृषीद्वीप्रत्यास्त्यानिनो निर्विकृतिका वा ॥ ५३२२ ॥ अय ते संज्ञातका अवीरन्—

ैमंदक्खेण ण इच्छति, तुन्मे से देह वेह णं तुन्मे । कि वा वारेम्र वयं, गिण्हतु छंदेण तो विति ॥ ५३३५ ॥

एप युष्मामिरनुजातः 'मन्दाक्षेण' छज्ञया न ब्रहीतुनिच्छति दतो यूपं तस्य व्यच्छत, भणत वा यूपम्—गृहाणेति । तत्र ज्ञुवते—किं वा वयं वार्यामः १ गृहातु खपमेव छन्देन ४०यदि रोचते ॥ ५३३५ ॥ अय ''कक्कडे व महिड्डीए'' ति पदद्वयं व्यास्याति—

वीसुं वोमे वेतुं, दिति व से संयरे व उन्झंति । मार्वेता विद्यिमतो, दछंति जा मावितोऽणेमि ॥ ५३३६ ॥

र् 'निजकाः' शैक्सकसम्राजकाः केचिद् छाँ॰ ॥ २ मैतक्खेण जामा॰ ॥

· 'अवमे' दुर्भिक्षे यावन्तिकादिकमनेपणीयं 'विष्वक्' पृथग् गृहीत्वा शैक्षस्यार्थायाऽऽनीतं तस्येव प्रयच्छन्ति, संस्तरन्तो वा उज्झन्ति । यो वा ऋद्धिमत्पत्रजितस्तं 'भावयन्तः' भैक्ष-भोज-नभावनां ग्राहयन्तो यावद् भावितो न भवति तावद् येन वा तेन वा दोपेणानेपणीयं प्रायोग्यं लब्बा ददति । यद्येवं ऋद्धिमत्प्रव्रजितं नानुवर्तयन्ति ततश्चतुर्गुरुकम् ॥ ५३३६ ॥

कुतः ? इति चेद् उच्यते-

5

तित्थविवही य पभावणा य ओभावणा कुलिंगीणं। एमादी तत्य गुणा, अकुन्वती भारिया चतुरी ॥ ५३३७ ॥

ऋद्भिमति प्रवृजिते तीर्थविवृद्धिर्भवति, 'यदीदशा अप्येतेषां सकाशे प्रवजन्ति ततो वयं द्रमकपायाः किमेवं गृहवासमधिवसामः ?' इति बुद्धा भूयांसः प्रवजन्तीति भावः । प्रभावना च प्रवचनस्य भवति कुलिङ्गिनां चापश्राजना भवति, तेषां मध्ये ईदशामृद्धिमतामभावात् । 10-एवमादयः 'तत्र' राजादिपविजिते यतो गुणा भवन्ति अतरतस्यानुवर्तनामकुर्वतश्चत्वारो भारिका मासाः प्रायश्चित्तम् ॥ ५३३७ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

अद्धाणाऽसिव ओमे, रायहुट्ठे असंथरेता उ । सयमवि य भुंजमाणा, विसुद्धभावा अपन्छित्ता ॥ ५३३८ ॥ अध्वा-ऽशिवा-ऽवम-राजद्विष्टेषु असंस्तरन्तः स्वयमप्यनेपणीयं विशुद्धभावा भुझाना अप्रा-16 यश्चित्ता मन्तव्याः ॥ ५३३८ ॥

॥ अनेपणीयप्रकृतं समाप्तम्॥

क लप स्थिता क लप स्थित प्रकृत म्

सूत्रम्

जे कडे कप्पट्टियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं, नो से कप्पइ कप्पट्टियाणं । जे कडे अकप्पट्टियाणं णो से कप्पइ कप्पट्टियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं। कप्पे ठिया कप्पट्टिया, अकप्पे ठिया अकप्पट्टिया १९॥

अस्य सम्बन्धमाहः

सुत्तेणेव उ जोगो, मिस्सियभावस्स पन्नवणहेउं। 25 अक्लेव णिणाओ वा, जम्हा तु ठिओ अकप्पिम ॥ ५३३९ ॥ स्त्रेणैव 'योगः' सम्बन्धः कियते—'मिश्रितमावस्य' 'किमर्थमिदमशुद्धं मम दीयते !' इत्येवं कळ्पितपरिणामस्य शैक्षस्य प्रज्ञापनाहेतोरिदं सूत्रमारभ्यते । यद्वा 'कथं शैक्षस्य।नेपणीयं करुपते ?' इत्येवं केनापि 'आक्षेपे' पूर्वपक्षे कृते 'निर्णयः' निर्वचनमनेन क्रियते । कथम् ? इत्याह—यसाद् असौ शैक्षः 'अकल्पे' सामायिकसंयमलक्षणे स्थितः ततः कल्पते तस्याने-30 पणीयमिति ॥ ५३३९ ॥

अनेन सम्बन्धनायातस्यास्य व्याख्या—'यद्' अद्यानादिकं 'कृतं' विहितं करपिस्तानामधीय कर्णते तद् अकरपिस्तानाम्, नो तत् कर्णते कर्णसितानाम् । इहाचेलक्यादो द्यविधे कर्णे ये स्पिताने करपिस्ता उच्यन्ते, पञ्चयामधमेप्रतिपत्ता इति मानः । ये पुनरेतिसन् कर्णे सम्पूर्णं न स्विताने अकरपिस्ताः, चतुर्यामधमेप्रतिपत्ता इति मानः । ये पुनरेतिसन् कर्णे सम्पूर्णं न स्विताने अकरपिस्ताः, चतुर्यामधमेप्रतिपत्तार इत्यर्थः । ततः पञ्चयामिकानुद्दिय एकृतं चातुर्यामिकानां करपत इत्युक्तं भवति । तथा यद् 'अकरपिस्तानां' चातुर्यामिकानामयीय कृतं नो तत् करपते 'करपिस्तानां' पञ्चयामिकानां किन्तु करपते तद् 'अकरपिस्तानां चतुर्यामिकानाम् । अत्रेव द्युत्पत्तिमाह—'कर्णे' आचेलक्यादो दश्विये स्थिताः करपिस्ताः । 'अकर्णे' असितकरगरूपे स्थिता अकरपिस्ताः । एप स्त्रार्थः ॥ अय निर्मुक्तिविन्तरः—

कष्पठिद्पर्वणता, पंचेव महत्वया चउलामा ।

19 ऋषड्डियाण पणगं, अऋष चडजाम सेंहे य ॥ ५३४० ॥

करपिसतेः प्रथमतः प्रक्षणा कर्तव्या । तद्यथा—पृत्र-पश्चिमसाघृनां करपिसतिः पञ्च-महाव्रतक्षणा, मध्यमसाघृनां महाविदेहसाघृनां च करपिसतिश्चतुर्यामण्या । नतो ये कर्षा-स्थिताम्तेषां "पणगं" ति पश्चेय महाव्यतानि भवन्ति । अकरपिखतानां तु 'चरवारां यामाः' चरवारि महाव्यतानि भवन्ति, 'नापरिगृहीता स्त्री सुज्यते' इति कृत्वा चतुर्थवतं परिमह्वत 16 एवं तेषामन्त्रभवतीति भावः । यथा पृत्र-पश्चिमतीर्थकरसाघृनामपि सम्बन्धां श्रेष्ठः सोऽपि सामायिकसंयत इति कृत्वा चतुर्यामिकोऽकरपिखतिश्च मन्तव्यः, यदा पुनरुपसापितो मविष्यति तदा करपिसत इति ॥ ५२४० ॥ मक्षिता करपिसतिः । इह ''ने कटे कप्यद्वियाणं'' इत्यादिनाऽऽधाकमे सृचितम् अतस्त्रसोत्यतिमाह—

साली चय गुळ गोरस, णवेसु बळीफरेसु जातेसु । पुण्णह करण सहा, आहाकम्मे णिमंतणता ॥ ५३४१ ॥

कस्यापि दानरुचेरियगमश्राद्धस्य वा नवः ग्राछिर्म्यान् गृहं समायातस्ततः स चिन्तयति— 'पूर्व यतीनामदस्त्वा ममात्मना परिमोक्तुं न युक्तः' इति परिमान्याऽऽधाकमं क्रुयीत्। एवं यते गुहे गोरसे नवेषु वा तुम्व्यादिवछीफलेषु जातेषु पुण्यार्थं दानरुचिः श्राद्धः ''करणं'' ति आधाकमं कृत्वा साधृतां निमन्नणं क्रुयोत्॥ ४३४१॥

25 तस्य चाघाकमेणोऽमृत्येकार्थिकपदानि---

आहा अहे य कम्मे, आताहम्मे य अत्तकम्मे य । तं ग्रुण आहाकम्मं, णायव्यं कप्यते कस्य ॥ ५३४२ ॥

आधाकमें अधःकमें आत्मन्नम् आत्मकमें चिति चत्नारि नामानि । तत्र साधृनामायया— प्रणियानेन यत् कमे—पद्कायिनादोनायनादिनित्पादनं तद् आधाकमें । तथा विशुद्धसंयम-३० सानेम्यः प्रतिपात्य आत्मानं अविशुद्धसंयमसानेषु यद् अवोऽधः करोति तद् अयःकमें । आत्मानं—ज्ञान-दर्शन-चारित्रक्षं हन्ति—विनाययतीति आत्मन्नम् । यत् पाचकादः सम्यन्ति ११ ताः किन्तु केष्ठचित् राज्यातरिषण्डादिषु स्थानेषु स्थिताः केषुचित् तु आचेलक्या-दिसु अस्थितान अकरपं बं ॥ कर्म-पाकादिरुक्षणं ज्ञानावरणीयादिरुक्षणं वा तद् आत्मनः सम्बन्धि क्रियंते अनेनेति आत्म-कर्म । तत् पुनराधाकर्म कस्य पुरुपस्य कल्पते ? न वा ? यद्वा कस्य तीर्थे कथं कल्पते ? न कल्पते वा १ इत्यमीभिद्धारिक्रीतन्यम् ॥ ५३४२ ॥ तान्येव दर्शयति —

संघरस पुरिम-पच्छिम-मन्झिमसमणाण चेव समणीणं। चउण्हं उवस्तयाणं, कायन्वा मग्गणा होति ॥ ५३४३ ॥

आधाकर्मकारी सामान्येन विशेषेण वा सङ्घर्योद्देशं कुर्यात् । तत्र सामान्येन-अविशेषितं सङ्घमुद्दिशति, विशेषेण तु पूर्व वा मध्यमं वा पश्चिमं वा सङ्घं चेतिस प्रणिधत्ते । श्रमणा-नामप्योघतो निभागतश्च निर्देशं करोति । तत्रौघतः - अनिशेषितश्रमणानाम् , निभागतः पश्च-यामिकश्रमणानां चतुर्यामिकश्रमणानां वा । एवं श्रमणीनामपि वक्तव्यम् । तथा चतुर्णामुपा-श्रयाणामप्येवमेव सामान्येन विशेषेण च मार्गणा कर्तव्या भवति । तत्र चत्वार उपाश्रया इमे---10 पञ्चयामिकानां श्रमणानामुपाश्रयमुद्दिशतीति एकः, पञ्चयामिकानामेव श्रमणीनां द्वितीयः, एवं चतुर्यामिक श्रमण-श्रमणीनामप्येवमेव द्वानुपाश्रयौ मन्तव्यौ ॥ ५३४३ ॥ इदमेव भावयति---

संघं समुद्दिसित्ता, पढमो वितिओ य समण-समणीओ । ततिओ उवस्सए खळु, चउत्थओ एगपुरिसस्स ॥ ५३४४ ॥

आधाकर्मकारी प्रथमो दानश्राद्धादिः सङ्घं सामान्येन विशेषेण वा समुद्दिश्याधाकर्म 15 करोति । द्वितीयः श्रमण-श्रमणीः प्रणिधाय करोति । तृतीय उपाश्रयानुद्दिश्य करोति । चतुर्थ एकपुरुषस्योद्देशं कृत्वा करोति ॥ ५३४४ ॥ अत्र यथात्रमं कल्प्या-ऽकल्प्यविधिमाह---

जित सन्वं उद्दिसिउं, संघं कारेति दोण्ह वि ण कप्पे। अहवा सन्वे समणा, समणी वा तत्थ वि तहेव ॥ ५३४५ ॥

'यदीति' अभ्युपगमे । यदि नाम ऋपभखामिनोऽजितखामिनश्च तीर्थमेकत्र मिलितं 20 भवति पार्श्वस्वामि-वर्द्धमानस्वामिनोर्वा तीर्थं मिलितं यदा प्राप्यते तदा तत्कालमङ्गीकृत्यायं विधिरभिषीयते - सर्वमपि सङ्घं सामान्येनोह्दिय यदा आधाकर्म करोति तदा 'द्वयोरपि' पञ्चयामिक-चतुर्यामिकसङ्घयोर्न कल्पते । अथ सर्वान् श्रमणान् सामान्येनोहिशति ततः 'तत्रापि' श्रमणानामपि सामान्येनोहेरो 'तथैव' सर्वेषामपि पश्चयामिकानां चतुर्यामिकानां च श्रमणानां न कल्पते । एवं श्रमणीनामपि सामान्येनोद्देशे सर्वासामकल्प्यम् ॥ ५३४५ ॥ 25

अथ विभागोद्देशे विधिमाह—-

जइ पुण पुरिमं संघं, उद्दिसती मिन्झिमस्स तो कप्पे। मिन्समरुद्दिष्ठे पुण, दोण्हं पि अकप्पितं होति ॥ ५३४६ ॥

यदि पुनः पूर्वमृषभस्वामिसत्कं सङ्घं समुद्दिशति ततः 'मध्यमस्य' अजितस्वामिसङ्घस करुपते । अथ मध्यमं सङ्घमुद्दिशति तदा 'द्वयोरिप' पूर्व-मध्यमसङ्घयोरकरुप्यं भवति । 30 एवं पश्चिमतीर्थकरसत्कं सङ्घमुद्दिश्य कृतं मध्यमस्य करपते, मध्यमस्य कृतं द्वयोरिप न कल्पते ॥ ५३४६ ॥

२४६॥ प्रमेव समणवग्गे, समणीवग्गे य पुन्वम्रहिष्टे ।

मिन्हिमगाणं कप्पे, तेसि कडं दोण्ह वि ण कप्पे ॥ ५३४७ ॥

एवमेव अमणवर्ग अमणावर्गे च पूर्वपाम्-ऋपमस्वामिसम्बन्धिनां अमणानां अमणीनां वा यद् उद्दिष्टम्-उद्दिश्य कृतं तद् मध्यमानां अमण-अमणीनां करतते । 'तेपां' मध्यमानाम-र्थाय कृतं 'उमयेपामिष' पूर्व-मध्यमानां साधु-सार्ध्वानां न करतते । एवं पश्चिम-मध्यमानामिष ठवक्तव्यम् ॥ ५२४७ ॥ अधिकपुरुषोद्देशे विविमाह—

पुरिमाणं एकस्स वि, कयं तु सब्बेसि पुरिम-वरिमाणं । ण वि कप्पे ठवणामेत्तगं तु गहणं नहिं नित्य ॥ ५३४८ ॥

'पृर्वेषाम्' ऋषमस्त्रामिसकानामकस्त्रापि पुरुषस्त्रायीय कृतं सर्वेषामपि पृर्व-यश्चिमानाम-करुप्यम्, पश्चिमानामप्येकस्त्रायीय कृतं सर्वेषां पृर्व-पश्चिमानामकरुप्यम् । एतच 'स्त्रापना-10मात्रं' मरूपणामात्रं संज्ञाविज्ञानार्थं क्रियते, बहुकार्ट्यान्तरितस्त्रेन पृर्व-पश्चिमसावृत्रामकत्रासम्भ-वात् तत्र परस्परं श्रहणं 'नान्ति' न घटते । मध्यमानां तु यदि सामान्येनकं सावुसुद्दिस्य कृतं तत एकेन गृहीते श्रीपाणां करुपते । अथ क्रमप्येकं विशेष्य कृतं ततः तस्येनाकरुप्यम् , शेषाणां सर्वेषामपि करुप्यम् , पृर्व-पश्चिमानां तु सर्वेषामपि तत्र करुपते ॥ ५३१८ ॥

अयोपाश्रयोद्देशे विविमाह—

एवम्रवस्सय पुरिमे, डिह्ड ण वं तु पञ्छिमा भ्रंते । मन्द्रिम-तव्यज्ञाणं, कप्पे डिह्डिसम पुट्या ॥ ५३४९ ॥

एवं यदि सामान्येनीपाश्रयाणासुद्देशं करोति तदा सर्वेपामकरूप्यम् । अय पूर्वेपाम्-आय-तीर्यकरसाधृतासुपाश्रयानुद्दिशति ततस्तदर्थसृद्दिष्टं पश्चिमा ठपरुशणत्वान् पूर्वं वा साववः सर्वेऽपि न सुलते, मध्यमानां पुनः कर्ल्यनायम् । अय मध्यमसाधृतासुपाश्रयान् सर्वानुद्दिय 20 करोति ततः 'तद्वर्जानां' तेषु—उपाश्रयेषु ये श्रमणान्तान् वज्ञीयत्वा दोपाणां मध्यमश्रमण-श्रमणीनां कर्लते । ''ठदिष्टसम पुज्ञ'' ति पूर्वं सायवः—ऋषमस्त्रामिसका मण्यन्ते, ते 'उद्दिष्टसमाः' ये सानुसुद्दिस्य कृतं तत्तरुत्थाः, एक्सुद्दिस्य कृतं सर्वपामकर्शनायमिति मावः ॥ ५२४९ ॥ एवं तावत पूर्वपां मध्यमानां च मणितम्। अय मध्यमानां पश्चिमानां चामित्रीयते—

पिट्टम् संग्री सम्ग्री, मिट्टम्गा चेत्र पिट्टम्ग चेत्र ।

मिट्टम्गा सम्ग्री, पिट्टम्गा सम्ग्रीनो ॥ ५३५० ॥

सर्वे श्रमणाः श्रमण्यो वा चर्रोहित्यन्ते तदा सर्वेषामकृत्यम् । "मिट्टम्गा चेत्र" वि

अथ मध्यमाः श्रमणाः श्रमण्यो वा टिह्छानृतो मध्यमानां पश्चिमानां च सर्वेषामकृत्यम् ।

"पिट्टिमा चेत्र" वि पश्चिमानां श्रमण-श्रमणीनानुहिष्टे तेषां सर्वेषामकृत्यम्, मध्यमानां

श्र कर्त्यम् । मध्यमश्रमणानानुहिष्टं मध्यमसार्वानां कर्त्यते, मध्यमश्रमणीनानुहिष्टं मध्यमनातृतां

कर्तते । पश्चिमश्रमणीनानुहिष्टे पश्चिमसार्वु-सार्वानां न कर्त्यते, मध्यमानानुमयेषानिय

कर्तते । एवं पश्चिमश्रमणीनानुहिष्टे वक्तव्यम् ॥ ५३५० ॥

र पश्चमणीनां के बाँग्या .

उवस्सगःगणिय-विभाइयः, उज्जुग-जङ्कात्य वंक-जङ्कात्यः। मिन्हमग उज्जु-पण्णाः, पेच्छा सण्णायगाऽऽगमणं ॥ ५३५१ः॥।

अथोपाश्रयेषु साधून् गणित-विभाजितान् करोति । गणिता नाम—इयतां पञ्चादिसद्ध्याकानां दातन्यम्, विभाजिता नाम—'अमुकस्यामुकस्य' इति नामोक्तीर्तनेन निर्धारिताः । अत्र चतु-भंकी—गणिता अपि विभाजिता अपि १ गणिता न विभाजिताः २ विभाजिता न गणिताः ठ ३ न गणिता न विभाजिताः ४ । अत्र प्रथमभक्ते मध्यमानां गणित-विभाजितानामेवा-कल्प्यम्, रोपाणां कल्पते । द्वितीयभक्ते यावद् गणितप्रमाणेर्न गृहीतं तावत् सर्वेषाम-कल्प्यम्, गणितप्रमाणेर्गृहीते मध्यमानां रोपाणां कल्प्यम् । तृतीयभक्ते यावन्तः सहश्चनामा-निर्तापां सर्वेषामकल्प्यम्, रोपाणां कल्प्यम् । चतुर्थभक्ते सर्वेषामकल्प्यम् । पूर्व-पश्चिमानां तु सर्वेष्वपि भक्तेषु न कल्पते । परः प्राह—ननु सर्वेषां सर्वज्ञानां सहश एव हितोपदेशस्ततः १० कथं पश्चयामिकानां चतुर्यामिकानां च विसहशः कल्प्या-ऽकल्प्यविधिः १ अत्रोच्यते—कालानु-भावेन विनेयानामपरापरं तथातथासभावपरिणामं विमलकेश्वरू स्थापा विलोक्य तीर्थकृद्धिः रिर्थं कल्प्या-ऽकल्प्यविधिवैचिन्यमकारि । तथा चाह—"उज्जुग-जङ्घा य" इति, पूर्वसाधवः ऋजु-जडाः पश्चिमसाधवो वक्र-जडा मध्यमा ऋजु-प्राज्ञाः । एतेषां च त्रिविधानामिष साधूनां नटप्रेक्षाहप्यन्तेन प्रदूषणा कर्तव्या । त्रिविधानामेवः च साधूनां सज्ञातककुल्मागतानां गृहिण १० उद्घमादिदोपान् सुर्युः तत्रापि त्रिधा निदर्शनं कर्तव्यम् ॥ ५३५१ ॥

तत्रः नटप्रेक्षणकदृष्टान्तंः तावदाहः—

नडपेच्छं दहूणं, अवस्सः आलोयणाः णःसाः कर्षे । कउयादी सो पेच्छति, ण ते वि पुरिमाणः तोः सन्वेः।। ५३५२ः॥

कश्चित् प्रथमतीर्थकरसाधुर्भिक्षां पर्यटन् नटस्य 'प्रेक्षां' प्रेक्षणकं दृष्ट्वा कियन्तमि कालमव-20 लोक्य समागतः, स च ऋजुत्वेनावश्यमाचार्याणामालोचयति, यथा—नटो नृत्यन् मया विलोनिकतः । आचार्येकक्तम्—'सा' नटावलोकना साधूनां कर्तुं न कल्पते । ततः 'यथाऽऽदिशन्ति भगवन्तस्तयेव' इत्यभिधाय भ्योऽपि भिक्षामटन् कयोकादिकमसौ प्रेक्षते । क्योको नाम—वेषपरावर्तकारी नटविशेषः । आदिशब्दाद् नर्तकीप्रमृतिपरिग्रहः । ततस्त्रथेवालोचिते गुरवो भणन्ति—ननु पूर्व वारितास्त्रमासीः । स प्राह—नट एव द्रष्टुं वारितो न कयोकः, एप च 25 मया कयोको हृष्टः । एवं यावन्मात्रं परिस्फुटेन वचसा वार्यन्ते तावन्मात्रमेवेते वर्जयन्ति, न पुनः सामर्थ्योक्तमपरस्य ताहशस्य प्रतिपेधं प्रतिपद्यन्ते । यदा तु भण्यते "न ते वि" ति 'तेऽपि' कयोकादयो न कल्पन्ते द्रष्टुं तदा सर्वानिप परिहरन्ति, अतः पूर्वेषां साधूनां सर्वेऽपि नटादयो न कल्पन्ते द्रष्टुमिति प्रथममेवोपदेष्टव्यम् ॥ ५३५२ ॥

्रमेवः उग्गमादीः एकेकः निवारिः एतरे गिण्हेः। सन्वेशवःण कप्पंति, तिःवारितोः जिल्लां वजे ॥ ५३५३ः॥

'एवमेव' नटप्रेक्षणोक्तेनेव प्रकारेण पूर्वतिर्थकरसाधुर्यदि एकेकमुद्रमादिदोषं निवार्यते ततो यमेवाधाकमीदिकं दोषं निवारितस्तमेव वर्जयति 'इतरांस्तु' पृतिकर्म-कीतकृतादीन् गृहाति, न वर्जयतीत्यर्थः । यदा तु 'सर्वेऽपि' उद्गमदोपा न करपन्ते इति वारितो भवति तदा सर्वानपि यावजीवं वर्जयति ॥ ५२५२ ॥ अथ संज्ञातकागमनपदं व्याच्छे—

संण्णायगा वि उज्ज्ञचणेण कस्स कत तुज्झमेयं ति । मम उदिद्व ण कप्पद्द, कीतं अण्णस्स वा पगरे ॥ ५३५४ ॥

प्रथमतीर्थकरतीर्थे यदा साधुः संज्ञातककुरुं गच्छित तदा ते संज्ञातकाः किञ्चिदाधाक मिदिकं कृत्वा साधुना 'कस्यार्थाय युप्मामिरिदं कृतम्?' इति पृष्टाः सन्त ऋजुत्वेन कथयन्ति—युप्मदर्थमेतद् इति । ततः साधुर्मणिति—ममोद्दिष्टमकं न करपते । एवमुक्तः स गृही कीत-10कृतं अन्यहा दोपनातं कृत्वा दचात् , 'उद्दिष्टमेवामुना प्रतिषिद्धं न कीतादिकम्' इति बुद्धा । अथवाऽन्यस्य साधोर्थायाधाकमं प्रकुर्यात् , 'ममोद्दिष्टं न करपते इति मणता तेनात्मन एवाधाकमं प्रतिषिद्धम् नान्येपाम्' इति बुद्धा ॥ ५२५४ ॥

सन्वजईण निसिद्धा, मा अणुमण्ण ति उग्गमा णे सि । इति कथिते पुरिमाणं, सन्वे सन्वेसि ण करेंति ॥ ५३५५ ॥

यदा तु तेषां गृहिणामग्रेऽमिचीयते—सर्वेऽप्युद्गमदोषाः सर्वेषां यतीनां 'निषिद्धाः' न करूपन्ते, मा मृद् ''णे' असाकं ''सिं' ति तेषां दोषाणां अनुमतिदोष इति कृत्वा । तत एवं कथिते सति ते गृहिणः सर्वेषामिष साधूनां सर्वानप्युद्गमदोषान् न कुर्वेन्ति । एवं पूर्वेषां तीर्थे ये दानश्राद्धादय उद्गमदोषकारिणस्तेऽपि ऋजु-जडा इति मावः ॥ ५२५५ ॥

अथ ऋजु-जहपद्ग्याख्यानमाह—

20 उज्जुत्तणं से आलोयणाएँ जहत्तणं से नं भुजो ।

्रतु तालातिए ण याणति, गिही वि अन्नस्स अनं वा ॥ ५३५६ ॥

ऋजुत्वं "से" 'तस्य' प्रथमतीर्थकरसाधोरेवं मन्तन्यम्—यद् एकान्तेऽप्यक्तसं कृत्वा गुरूणामवदयमालोचयति । यत् पुनर्भूयम्बज्ञातीयान् दोषान् न जानाति न च वर्जयति तेन तस्य जहत्वं द्रष्टन्यम् । गृहिणोऽपि यद् एकस्य निवारितं तद् अन्यस्य निमित्तं कुर्वन्ति 'अन्यं 26 वा' कीतकृतादिकं दोषं कुर्वन्ति एतत् तेषां जहत्वम् । यत् तु प्रष्टाः सन्तः परिस्फुटं सद्भावं

कथयन्ति एतत् तेषां ऋजुत्वम् ॥ ५३५६ ॥ अथ मध्यमानामृजु-प्रज्ञतां मावयति---

उज्जत्तर्ण सें आलोयणाएँ पण्णा उ सेसवज्जणया । सण्णायगा वि दोसे, ण करेंत्रऽण्णे ण यऽण्णेसि ॥ ५३५७ ॥

'रहस्यपि यत् प्रतिसेनितं तद् अन्वस्यमालोचियतत्र्यम्' इत्यालोचनया मध्यमतीर्धद्वरसाधू-80 नामृजुत्वं मन्तन्यम् , यत् पुनः शोषाणां—तत्नातीयानामर्थीनां खयमम्यूद्ध ते वर्जनां कुर्वन्ति ततः प्रज्ञा तेषां प्रतिप्रत्तव्या । ते हि 'नटावलोकनं कर्त्वं न कल्पते' इत्युक्ताः प्राज्ञतया खचेतिस परिमावयन्ति—यथा एतद् नटावलोकनं 'राग-द्वेपनिवन्धनम्' इति कृत्वा परिह्यते तथा क्योक-नर्तक्यादिदर्शनमपि रागद्वेपनिवन्धनतया परिहर्तन्थमेवः इति विचिन्त्य तथेव कुर्वन्ति । संज्ञातका अपि तेपाम् 'इदमुद्दिष्टभक्तं मम न कल्पते' इत्युक्ताश्चिन्तयन्ति—यथैतस्यायं दोषो-Sकरुपनीयस्तथाSन्येSपि तज्जातीयाः सर्वेSप्यकरुपनीयाः, यथा चेतस्य ते अकरुपनीयास्तथा सर्वेपामपि साधूनां न करूपन्ते । एवं विचिन्त्य 'अन्यान्' उद्गमदोपान् न कुर्वन्ति, अन्येपां च साधूनां हेतोने कुर्वन्ति ॥ ५३५७ ॥ अथ वक्त-जडन्याख्यानमाह—

्वंका उ ण साहंती, पुद्वा उ भणंति उण्ह-कंटादी।

5

पाहुणग सद्ध ऊसव, गिहिणो वि य वाउलंतेवं ॥ ५३५८ ॥

पश्चिमतीर्थकरसाधवो वऋत्वेन किम्प्यकृत्यं प्रतिसेव्यापि 'न कथयन्ति' नालोचयन्ति, जडतया च जानन्तोऽजानन्तो वा भूयस्तथैवापराधपदे प्रवर्तन्ते । नटावलोकनं कुर्वाणाश्च दृष्टास्ततो गुरुभिः पृष्टाः—किमियतीं वेलां स्थिताः ? । ततो भणन्ति—उप्णेनाभितापिता वृक्षादिच्छायायां विश्रामं गृहीतवन्तः, कण्टको वा लग्न आसीत् स तत्र स्थितैरपनीतः, आदि-10 शब्दाद् अन्यदप्येवंविधमुत्तरं कुर्वन्तीति । गृहिणोऽपि आधाकर्मादौ कृते पृष्टा भणन्ति— माघुणका आगतास्तदर्थमिदमुपस्कृतम् , असाकं वा ईरहो शाल्योदनादौ भक्तेऽच श्रद्धा समजिन, उत्सवो वा अद्यामुकोऽसाकम् । एवं गृहिणोऽपि वक्र-जडतया साधून् 'व्याकुंलयन्ति' व्यामोहयन्ति, सद्भावं नाख्यान्तीत्यर्थः । एतेन कारणेन चातुर्यामिक-पञ्चयामिकानामाधाकर्म-महणे विशेपः कृत इति प्रक्रमः ॥ ५३५८ ॥ अथ द्वितीयपदमाह-15

आयरिए अभिसेंगे, भिक्खुम्मि गिलाणए य भयणा उ। तिक्खुत्तऽडवि पवेसे, चउपरियद्वे तओ गहणं ॥ ५३५९ ॥

र्जीचार्या-ऽभिषेक-भिक्षूणामेकतरः सर्वे वा ग्लाना भवेयुः तत्र सर्वेषामपि योग्यमुद्गमादि-दोपशुद्धं महीतन्यम् । अलभ्यमाने पञ्चकपरिहाण्या यतित्वा चतुर्गुरुकं यदा प्राप्तं भवति तदाऽऽघाकर्मणः 'भजना' सेवना भवति । अथवा भजना नाम-आचार्यस्याभिषेकस्य गीतार्थ-20 भिक्षोश्च येन दोषेणाशुद्धमानीतं तत् परिस्फुटमेव कथ्यते । यः पुनरगीतार्थोऽपरिणामको वा तस्य न निवेद्यते । अशिवादिभिर्वा कारणैरटवीम्-अध्वानं प्रवेद्यमभिरुषन्ति तत्र प्रथममेव शुद्धोऽध्वकल्पः 'त्रिकृत्वः' त्रीन् वारान् गवेण्यते, यदा न रुभ्यते तदा चतुर्थे परिवर्ते पञ्चक-परिहाण्या आधाकर्मिकस्य ग्रहणं करोति ॥ ५३५९ ॥ अध्वनिर्गतानां चायं विधिः—

चउरो चउत्थमत्ते, आयंविल एगठाण पुरिमहुं। े णिव्वीयग दायव्वं, सयं च पुरुवोग्गहं कुञा ॥ ५३६० ॥

25

आचार्यः स्वयमेव चतुःकल्याणकं प्रायश्चित्तं गृहाति, तत्र चत्वारे चतुर्थभक्तानि चत्वार्था-चाम्छानि चत्वारि 'एकस्थानानि' एकाशनकानीत्यर्थः चत्वारि पूर्वीर्द्धानि चत्वारि निर्देतिकानि (निर्विकृतिकानि) च भवन्ति । ततः शेषा अप्यपरिणामकप्रत्ययनिमित्तं चतुःकल्याणकं प्रतिपद्यन्ते । योऽपरिणामकस्तस्य पञ्चकल्याणकं दातन्यम्, तत्र चतुर्थभक्तादीनि प्रत्येकं 30 पश्च पश्च भवन्ति । खयं चाचार्यः पूर्वमेव प्रायश्चित्तस्यावग्रहणं कुर्याद् येनं रोपाः छखेनैव

१ पष्टी-सप्तम्योरर्थं प्रत्यमेदाद् आचा॰ कां० ॥ २ ॰ण्या चतुर्ग्रेरुकं प्राप्तः सन् आधा॰ कां० ॥ ३ ॰का-ऽऽचाम्लादीनि पूर्वोक्तानि पञ्च स्थानानि भवन्ति कां० ॥ ४ ॰न द्रोक्षाः सु॰ कां० ॥

मितपद्यन्ते ॥ ५३६० ॥ आह—यत् पृर्वे मितिपद्धं तत् किमेवं मृसोऽनुज्ञायते । अनुज्ञातं वित् ततः किमेवं मायश्चितं दीयते । इत्याह—

काल-सरीरावेक्खं, जगस्यमात्रं जिणा त्रियाणिचा । तह तह दिसंति घम्मं, झिजति कम्मं जहा अस्तिलं ॥ ५२६१ ॥

५ 'काल-श्रीरापेक्षं' काल्स श्रीरस च याद्यः परिणामी वलं वा तद्तुक्षं जगतः— मनुष्यलोक्स स्तमावं विज्ञाय 'जिनाः' तीर्थकरान्त्र्या तथा विवि-प्रतिपेवक्षेण प्रकारेण घमें सुपदिशन्ति यथा असिल्मपि कमें क्षीयते । यचानुज्ञातेऽपि प्रायक्षितवानं तद् अनदस्ता-प्रमक्षवारणार्थम् ॥ ५३६१ ॥

॥ कल्पस्थिता-इकल्पस्थितप्रकृतं समाप्तम् ॥

गणान्त रोपसम्य त्प्रकृतम्

मृत्रम्—

10

15

20

भिक्जू य गणाओ अवक्रमा इच्छेजा अझं गणं उवसंपित्तिचाणं विहरित्तए, नो से कप्पड़ अणापु-चिछचा आयरियं वा उवन्झायं वा पवित्तं वा थेरं वा गणिं वा गणहरं वा गणावच्छेड्यं वा अझं गणं उवसंपित्तचाणं विहरित्तए; कप्पड़ से आपुच्छिचा आयरियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा अझं गणं उव-संपित्तचाणं विहरित्तए। ते य से वियरेजा एवं से कप्पड़ अझं गणं उवसंपित्तचाणं विहरत्तए; ते य से नो वितरेजा एवं से नो कप्पड़ अण्णं गणं उव-संपित्तचाणं विहरित्तए २०॥

पैत्रमंत्रेतनमि स्त्राष्ट्रक्युचारणीयम् ॥ अथाय स्त्रनवक्रस्तै कः सम्बन्धः ? इत्याह— कप्पातो व अकप्पं, होज अकप्पा व संक्रमो क्रपे । गणि गच्छे व नदुमए, जुतिम्म अह सुत्तमंत्रंबो ॥ ५२६२ ॥

25 पृत्तेमुत्रे करपसिता अक्रस्यसिताश्चीकाः । तेषां च 'करपात्' सितकरपाद् 'अक्रसे' अस्तितकरूपे सङ्क्षमणं मनेत्, 'अक्रसाद् वा' अस्तितकरपात् 'करपे' सितकरूपे सङ्कमणं

र् "एवं द्योगि स्त्रागि दबारिद्दकार्त ॥ संबंधे—ऋषाते।॰ गाहा ।" इति चूर्णो । "एवं तिथि इत्तर्णि दबारेखकार्गि ॥ संबन्धः—ऋषाते व॰ गाहा ।" इति विद्यापसूर्णो ॥ २ 'स्य सम्बन्धं द्रशेषति— कृष्यातो छां॰॥ ३ 'त्, यथा ऋषमन्त्रामितीयोद्तितनाथतीर्थं सङ्कामतः; 'श्रकस्या' छां०॥

भवेतै, अथवा 'गणी' आचार्य उपाध्यायो वा तस्य गच्छे सूत्रा-ऽर्थ-तदुभयसिन् 'च्युते' विस्मृते सति गच्छान्तरे सङ्गमणं भवेत्, अतस्तद्विधिरनेनाभिधीयते । एप सूत्रसम्बन्धः ॥ ५३६२ ॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—'भिक्षुः' सामान्यसाधुः चशव्दाद् निर्श्रन्थी च गणाद् 'अवकम्य' निर्गत्य 'इच्छेत्' अभिलपेद् अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । नो ''से'' तस्य मिक्षोः कल्पतेऽनाप्टच्छचाऽऽचार्य वा उपाध्यायं वा प्रवर्तकं वा स्थविरं वा गणिनं वा गणधरं व वा गणावच्छेदकं वा अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । कल्पते "से" तस्य भिक्षोराचार्यं वा यावत्करणाद् उपाध्यायं वा प्रवर्तिनं वा स्थविरं वा गणिनं वा गणधरं वा गणावच्छेदकं वाऽऽष्टच्छ्यान्यं गणसुपसम्पद्य विहर्तुम् । 'ते च' आचार्यादय आष्ट्रष्टाः सन्तस्तस्यान्यगणगमनं 'वितरेयुः' अनुजानीयुः तत एवं तस्य कल्पते अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । ते च तस्य न वितरेयुः ततो नो कल्पते तस्यान्यं गणसुपसम्पद्य विहर्द्धमिति सूत्रार्थः॥ अथ निर्युक्तिविस्तरः— 10

तिहाणे अवकमणं, णाणहा दंसणे चरित्तहा। आपुच्छिऊण गर्मणं, भीतो त नियत्तते कोती १ ॥ ५३६३ ॥ चितंतो २ वहगादी २, संखिड ४ पिसुगादि ५ अपिडसेहे य ६ । परिसिक्के सत्तमए ७, गुरुपेसविए य ८ सुद्धे य ॥ ५३६४ ॥

'स्यानं कारणमित्येकोऽर्थः, ततस्त्रिभिः स्थानैः-कारणैर्गच्छाद् अपक्रमणं भवति--ज्ञानार्थं 15 दर्शनार्थं चारित्रार्थं च । अथ निष्कारणमन्यं गणमुपसम्पचते ततश्चतुर्गुरुकं आज्ञादयश्च दोषाः । कारणेऽपि यदि गुरुमनाप्टच्छय गच्छति ततश्चतुर्गुरुकम् , तसाद् आप्टच्छ्य गन्त-व्यम् । तत्र ज्ञानार्थे तावद् अभिधीयते —यावद् आचार्यसकारो श्रुतमस्ति तावद् अरोपमपि केनापि शिष्येणाधीतम्, अस्ति च तस्यापरस्यापि श्रुतस्य महणे शक्तिस्ततोऽधिकश्रुतमहणार्थ-माचार्यमाप्टच्छति । आचार्येणापि स विसर्जयितन्यः । तस्यैवमाप्टच्छ्य गच्छत इमेऽतिचारा 20 भवन्ति ते परिहर्तव्याः । तत्र कश्चित् तेपामाचार्याणां कर्कशचर्या श्चत्वा भीतः सन् निवर्तते १ ॥

तथा 'िकं व्रजामि ! मा वा !' इति चिन्तयन् व्रजति २ । व्रजिकायां वा प्रतिबन्धं करोति, आदिशन्दाद् दानश्राद्धादिपु दीर्घा गोचरचर्या करोति, अमाप्तं वा देशकारुं मतीक्षते ३ । "संखडिं" ति सङ्खङ्यां प्रतिबध्यते ४ । "पिसुगाइ" ति पिशुक-मत्कुणादिभयाद् निवर्तते अन्यत्र वा गच्छे गच्छति ५ । ''अप्पडिसेह" त्ति कश्चिदाचार्यत्तं परममेघाविनमन्यत्र 25 गच्छन्तं श्रुत्वा परिस्फुटवचसा तं न प्रतिषेषयति किन्तु शिष्यान् व्यापारयति—तसिन्नागते व्यञ्जन-घोपशुद्धं पठनीयम् येनात्रैवैष तिष्ठतिः एवमप्रतिषेधयत्रिप प्रतिषेधको लभ्यते, तेनैवं विपरिणामितः सन् तदीये गच्छे प्रविशति ६। "परिसिक्षे" ति पर्षद्वान् स उच्यते यः संविज्ञाया असंविज्ञायाश्च पर्षदः सङ्ग्रहं करोति, तस्य पार्श्वे तिष्ठतः सप्तमं पदम् । "गुरुपेस-

१ त, यथा पार्श्वनाथतीर्थाद् चर्धमानसामितीर्थं सङ्कामतः; अथवा कां॰ ॥ २ व्त, उपलक्षणित्म, तेन भिक्षोरपूर्वसूत्रार्थग्रहणहेतुकमि गणान्तरसङ्क्षमणं भवेत्; अत॰ कां॰ ॥ ३ ॰स्य स्वानवकस्य मध्यात् प्रथमस्त्रस्य तावद् व्याख्या कां॰ ॥ ४ ॰मणं, चितेद्र य निगातो कोंची ॥ ५३६३ ॥ भीओ १ वितेतो २ वद्द॰ तामा॰ ॥

5 .

10.

विष् यं" ति तत्र सम्प्राप्तो त्रवीति—अहमाचार्यः श्रुताध्ययननिमित्तं युप्मदन्तिके प्रेषितः ८। एतेषु भीतादिष्वष्टस्विष पदेषु वक्ष्यमाणनीत्या प्रायश्चित्तम् । यस्तु भीतादिदोपविष्रमुक्तः समागतो त्रवीति—'अहमाचार्यविसर्जितो युप्मदन्तिके समायातः' इति सः 'शुद्धः' न प्राय-श्चित्तमाक् ॥ ५२६२ ॥ ५२६४ ॥ भीतादिपदेषु प्रायश्चित्तमाह—

पणगं च भिण्णमासो, मासो लहुगो य संखडी गुरुगा।
पिसुमादी मासलहू, चडरो लहुगा अपिडसेहे॥ ५३६५॥
परिसिक्छे चडलहुगा, गुरुपेसवियम्मि मासियं लहुगं।
सेहेण समं गुरुगा, परिसिक्छे पविसमाणस्स ॥ ५३६६॥
पंडिसेहगस्स लहुगा, परिसेक्छे छ च चरिमओ सुद्धो।
तेसिं पि होति गुरुगा, जं चाऽऽभव्वं ण तं लभती॥ ५३६७॥

भीतस्य निवर्तमानस्य पश्चकम् । चिन्तयतो भिन्नमासः । त्रजिकादिषु प्रतिबच्यमानस्य मासरुघु । सङ्घट्यां चतुर्गुरुकाः । पिशुकादिमयान्निवर्तमानस्य मासरुघु । अप्रतिवेधकस्य पार्थे तिष्ठतश्चत्वारो रुष्ठकाः ॥ ५३६५ ॥

पर्वद्वत आचार्यस्य सकारो तिष्ठतश्चतुर्रुचुकाः । 'गुरुभिः प्रेपितोऽहम्' इति भणने लघुमा-15 सिकम् । शैक्षेण समं पर्पद्वतो गच्छे प्रविश्वतश्चतुर्गुरुकाः । गृहीतोपकरणस्य तत्र प्रविश्वत उपधिनिप्पन्नम् ॥ ५३६६ ॥

'प्रतिपेधकस्य' प्रतिपेधकत्वं कुर्वतश्चतुर्रुष्ठु । पर्षदं मील्यतः पद् लघुकाः । 'चरमः' भीतादिदोपरहितः स गुद्धः । 'तेपामिप' प्रतिपेधकादीनामाचार्याणां तं स्वगच्छे प्रवेशयतां चत्वारो गुरुकाः । यच्च सचित्तमचित्तं वा वाचनाचार्यस्यामान्यं तत् ते किम्बिदिप न लमन्ते, 20 यः पूर्वमिधारितस्तस्येवाचार्यस्य तदामान्यमिति मावः ॥ ५२६७ ॥³

ध्यथं भीतादिपदानां ऋमेण व्याख्यानमाह—

संसाहगस्स सोउं, पिंडपंथिगमादिगस्स वा भीओ । आयरणा तत्थ खरा, सयं व णाउं पिंडणियत्तो ॥ ५३६८॥

संसाधको नाम-चोलापकः प्रष्ठतः क्रुतश्चिदागतो वा साधुस्तन्मुखेन श्रुत्वा, प्रतिपन्थिकः25 सम्मुखीनः साध्वादिस्तदादेवी मुखात् श्रुत्वा, स्वयं वा 'ज्ञात्वा' स्मृत्वा । किम् १ इत्याह—
'आचरणा' चर्या 'तत्र' तस्याचार्यस्य गच्छे 'खरा' कर्कशा । एवं श्रुत्वा ज्ञात्वा वा मीतः सन्
यः प्रतिनिष्ट्रचस्तस्य पश्चकं मवतीति शेषः ॥ ५३६८ ॥ अथ चिन्तयत्रिति पदं व्याचष्टे—

पुट्यं चितेयव्यं, णिग्गर्वो चितेति किं णु हु करेमि । वचामि नियत्तामि व, तर्हि व अण्णत्य वा गच्छे ॥ ५३६९ ॥

30 'पृवंमेव' यावन्न निर्गम्यते तावचिन्तयितन्यम् । यस्तु निर्गतिश्चिन्तयिति—र्कि करोमि ! व्रनामि निवर्ते वा !, यद्वा तत्र वाऽन्यत्र वा गच्छे गच्छामि ! इति; स मासल्घु प्रायश्चित्तं

१ °थं गुरुयं तामा॰ ॥ २ अप्पहिसेघे छहुगा तामा॰ ॥ ३ एतदनन्तरम् अन्थायम्—३००० इति कां॰ ॥ ४ °ञ्जकं प्रायिक्षत्तिसिति प्रक्रमः ॥ ५३६८ ॥ व्याख्यातं सीतपद्म् । अथ कां॰ ॥

io

25

प्रामोति इति प्रक्रमः ॥ ५३६९ ॥ त्रजिका-सङ्घडीद्वारद्वयमाह —

उन्त्रत्तणमप्पत्ते, लहुओ खद्धस्स भ्रंजणे लहुगा।

णीसद्व सुवर्णे लहुओं, संबिंड गुरुगा य जं चडणां ॥ ५३७० ॥

ं विजकां श्रुत्वा मार्गादुद्वर्तनं करोति अपाप्तां वा वेलां प्रतीक्षते लघुमासः । अथ खद्धं-पंमूतं तत्र मुद्धे ततश्चतुर्लेषु । प्रचुरं मुतवा अजीर्णभयेन 'निस्रप्टं' प्रकामं खिपति लघुमासः । 5 सङ्ख्यामपाप्तकालं प्रतीक्षमाणस्य प्रमूतं गृह्णतो वा चतुर्गुरुकाः । "जं चडनं" ति यच हस्तेन हस्तसङ्घटनं पादेन पादस्याक्रमणं शीर्पेण शीर्पस्याकुट्टनमित्यादिकमन्यदपि सङ्ख्यां भवति तन्निष्पनं प्रायश्चित्तम् ॥ ५३७० ॥ अथ प्रतिपेधकद्वारमाह---

अग्रुगत्थ अग्रुगों वचिति, मेहावी तस्स कडूणहाए। पंथ ग्गामे व पहे, वसधीय व कोइ वावारे ॥ ५२७१ ॥ अभिलावसुद्ध पुच्छा, रोलेणं मा हु मे विणासेजा। इति कहुंते लहुगा, जित सेहडा ततो गुरुगा ॥ ५२७२ ॥

कश्चिदाचार्यो विद्युद्धसूत्रार्थः स्फुटविकटन्यङ्गनाभिलापी, तेन च श्रुतम्-अमुकाचार्या-न्तिकेऽमुको मेधावी साधुरमुकश्चताध्ययनार्थं त्रजति । ततोऽसौ 'मा मामतिकम्यान्यत्र गमद' इति कृत्वा तस्याकर्षणार्थम् 'अथ' अनन्तरं शिष्यान् प्रतीच्छकांश्च व्यापारयति । क ! 15 इत्याह—"पंथ गामे व पहे" ति यत्र पथि श्रामे स भिक्षां करिवैयति, मध्येन वा समेष्यति, येन वा पथा समागमिष्यति, यस्यां वा वसतौ स्थास्यति तेषु स्थानेषु गत्वा यूयममिलापशुद्धं परिवर्तयन्तिस्तिष्ठत । यदा स आगतो भवति तदा यदि असौ प्रच्छेत्-केन कारणेन यूयमिहा-गताः ?; ततो भवद्भिर्वक्तव्यम् — असाकं वाचनाचार्या अभिलापशुद्धं पाठयन्ति, यदि अभिलापः कथिबदन्यथा कियते ततो महदपीतिकं ते कुर्वन्ति, भणन्ति च-अत्रोपाश्रये बहूनां रोले-20 नाभिलापं ''भे'' यूयं मा विनाशयतेति, ततस्तदादेशेन वयमत्र विजने परिवर्तयामः । एव-माकर्पणं कुर्वतश्चतुर्रुघुकाः । अथ तेन आगच्छता शैक्षः कोऽपि रुव्धः तदर्थम्-'एष शैक्षो मे मूयाद्' इति कृत्वा आकर्षति ततश्चतुर्गुरुकाः ॥ ५३७१ ॥ ५३७२ ॥

च ऐंवं विहरावर्ज्य किं करोति १ अत आह— >>

अक्खर-वंजणसुद्धं, मं पुच्छह तिमम आगए संते । घोसेहि य परिसुद्धं, पुच्छह णिउणे य सुत्तत्थे ॥ ५३७३ ॥

स आचार्यः शिष्यान् प्रतीच्छकान् वा भणति — यदा युष्माकमभिलापशुद्धगुणनया रक्षितः स उपाश्रयमागच्छति तदा तसिन्नागते अक्षर-व्यञ्जनशुद्धं सूत्रं मां प्रच्छत । अक्षराणि पती-तानि, व्यञ्जनशब्देन अर्थाभिन्यञ्जकत्वाद् अत्र पदमुच्यते । तैरक्षरैर्व्यञ्जनैश्च गुद्धं तथा 'घोषेश्च' उदात्तादिभिः परिशुद्धं सूत्रं पठनीयम् , निपुणाश्च सूत्रार्थान् मां तदानीं प्रच्छत । ३० एवमनया मझ्या तमन्यत्र गच्छे गच्छन्तं प्रतिषेधयति ॥ ५३७३ ॥

१ ° ज्यति, वाशब्दाद् यस्य ग्रामस्य मध्येन कां॰ ॥ २ ॰ प्तिचिह्नान्तर्गतमवत्रणं कां॰ एवं वर्त्ते ॥ . बु**०** १८०

गतं प्रतिपेधकद्वारम् । श्रथ परिसिछद्वारमाह---

पाउयमपाउया घट्ट मह लोय खुर विविधवेसहरा।

्र परिसिद्धस्य तु परिसा, थिलए व ण किंचि वारेति ॥ ५३७४ ॥

यः परिसिद्ध आचार्यः स संविद्याया असंविद्यायाश्च पपदः सद्गृहं करोति, ततमस्य 5 साधवः केचित् पावृताः, केचिद्पावृताः, केचिद् 'घृष्टाः' फेनादिना घृष्टनङ्घाः, केचिद् 'सृष्टाः' तेलेन सृष्टकेशा सृष्टगरीरा चा, अपरे छोचछित्रतकेशाः, अन्ये क्षुरस्रण्डिताः, एवमादिविवि- ध्रवेपथरा तस्य पर्पत् । स्वली—देवद्रोणी तस्यामिवासी न किश्चिद्रपि वार्यति ॥ ५२७४ ॥

तत्य पनेसे लहुगा, सचित्ते चरगुरूं च आणादी । उनहीनिप्फणां पि य, अचित्तै चित्ते य गिण्हंते ॥ ५३७५ ॥

10 'तत्र' पर्पद्वतो गच्छे प्रवेशं कुर्वतस्य चतुर्छत् । अथ सचितेन शैक्षेण सार्ढं, प्रविश्वति तत्र अविश्वति स्थि संयोगप्रायिक्षत्रम् । तथा सचिता-ऽचितं ददतो गृहतस्यविभव प्रायिक्षत्तम् ॥ ५२७५ ॥ अथ पिशुकादिद्वारं गुरुपेपितद्वारं चाह—

हिंजुण-पिसुगादि तर्हि, सोतुं णाउं व सिण्यवचंते ।

15 अग्रुगसुतस्थनिमित्तं, तुन्झिम्म गुरुहिं पेसविओ ॥ ५२७६ ॥

हिन्द्रुण-पिशुक-दंश-मशकादीन् शरीरोपद्रवकारिणम्तत्र श्रुत्वा ज्ञात्वा वा सन्निवर्तमानस्य मासल्ह्यु । (श्रन्थायम्—२००० । सर्वश्रन्थायम्—२६८२५ ) तथा 'श्रमुकश्रुतार्थनिमिचं गुरुमिर्शुप्मदन्तिके प्रेपितोऽह्म्' इति मणतो मासल्ह्यु ॥ ५२७६ ॥

ं श्राह—एवं भणतः को नाम दोषः ? स्रिराह—

थ्याणाऍ जिणिंदाणं, ण हु चित्यवरा उ आयरियआणा । जिणआणाऍ परिमत्रो, एतं गब्त्रो अविणतो य ॥ ५२७७ ॥

जिनेन्द्रेरेव भगवद्धिरुक्तम्, यथा—निद्रिषो विधिना स्त्रार्थनिमित्तं यः समागतानस्य स्त्रार्थो दातन्त्रो । न च जिनेन्द्राणामाज्ञायाः सकाद्यादाचार्योणामाज्ञा बळीयम्तरा । अपि च—'एवप्' आचार्योनुष्ट्रस्या छते दीयमाने जिनाज्ञायाः परिमवो भवति, तथा प्रेपयत उप- 25 सम्पद्यमानस्य प्रतीच्छतश्च त्रयाणामपि गर्वो भवति, तीर्थक्वतां छतस्य चात्रिनयः कृतो भवति, ततः 'गुरुभिः प्रेपितोऽहम्' इति न वक्तन्यम् । यस्तु भीतादिद्रोपत्रिप्रमुक्तोऽभिघारिताचार्य-स्थान्तिके आयातः स गुद्धः ॥ ५३७७ ॥ यस्तु प्रतिपेधकादीनां पार्थं तिष्ठति तत्र विधिमाह—

अनं अभियारेतं, अप्पंडिसेह परिसिद्धमनं ना । पनिसंतें कुलादिगुरू, सचित्तादी न से हाउं ॥ ५२७८ ॥

ते दोऽद्यालभिना, अभिधारेलंतें देंति नं थरा।

१ °स्य शिष्यपपंत्, किंचहुनां ? स्य<sup>०</sup> हां ॰ ॥ २ °वासी वस्तुमृतमवस्तुमृतं न कि ° हां ० ॥ ३ अचित्ते देति य गिण्हन्ति तामा ॰ ॥ ४ °म् । अथ मिश्रेण सह प्रविद्यति ततो मिश्रे संयोगप्रायश्चित्तम् । तथा अचित्तं सचित्तं च दहतो गृहतम्तस्याचार्यस्य प्रवमेच बां ॰ ॥

घद्टण विचालणं ति य, पुच्छा विष्फालणेगद्वा ॥ ५३७९ ॥

यः पुनरन्यमाचार्यमभिधार्य अप्रतिपेधकं वा पर्षद्वन्तं वाडन्यं वा प्रविश्वति, तस्य पार्धे उपसम्पचत इत्यर्थः, तं यदि 'कुलादिगुरवः' कुलस्यविरा गणस्यविराः सङ्घस्यविरा वा जानी-युस्ततो यत् तेनाचित्तं सचित्तं वा तस्याचार्यस्योपनीतं तत् तस्य सकाशाद् हत्वा तौ 'द्वाविप' आचार्य-प्रतीच्छकौ स्थविरा उपारुभन्ते—कस्मात् त्वया अयमात्मपार्थे स्थापितः ? कस्माद् वा 5 स्वमन्यमभिधार्य अत्र स्थितः ?; एवम् 'उपालभ्य' तं प्रतीच्छकं घट्टयित्वा 'तत्' सचितादिकं सैर्वमिभारितस्याचार्यस्य 'ददित' प्रयच्छन्ति, तदन्तिके प्रेपयन्तीत्यर्थः। अथ घट्टयित्वेति कोऽर्थः ? इत्याह— घट्टनेति वा विचारणेति वा प्रच्छेति वा विस्फालनेति वा एकार्थानि पदानि ॥ ५३७८ ॥ ५३७९ ॥ ततः-

षद्देउं सचित्तं, एसा आरोवणा उ अविहीते।

10

वितियपदमसंविग्गे, जयणाएँ कयम्मि तो सुद्धो ॥ ५३८० ॥ तं प्रतीच्छकं 'घट्टियत्वा' 'कमभिषार्य भवान् प्रस्थित आसीत् !' इति प्रद्वा सचितादिकं

त्तस्याभिधारितस्य पार्श्वे स्थविराः प्रेपयन्तीति गम्यते । "एसा आरोवणा उ अविहीए" त्ति या पूर्वे प्रतिपेधकरवं पर्पन्मीलनं वा कुर्वत आरोपणा भणिता सा अविधिनिष्पन्ना मन्तव्या । विधिना तु कारणे कुर्वाणस्य न प्रायश्चित्तम्, तथा चाह—"विइयपय" इत्यादि, यमसाव-15 मिधारयति स आचार्योऽसंविशस्ततो द्वितीयपदे यतनया प्रतिपेधकत्वं कुर्यात् । का पुनर्यतना ? इति चेद् उच्यते—प्रथमं साधुभिन्तं भाणयति—मा तत्र व्रज । पश्चादात्मनाऽपि भणेत्, पूर्वोक्तेन वा शिष्यादिच्यापारणप्रयोगेण वारयेत् । एवं यतनया प्रतिवेधकरवे कृतेऽपि 'शुद्धः' निर्दोपः ॥ ५३८० ॥ असुमेवार्थमाह-

> अमिधारेंतो पासत्थमादिणो तं च जति सुतं अत्थि। जे अ पिडसेहदोसा, ते कुन्वंतो वि णिहोसो ॥ ५३८१ ॥

**'20** 

25

यान् अभिघारयन्नसौ नजति ते आचार्याः पार्श्वस्थादिदोपदुष्टाः, यच श्रुतमसानभिरुपति तद् यदि तस्य प्रतिपेधकस्यास्ति, ततो ये प्रतिपेधकत्वं कुर्वतः 'दोपाः' शिष्यन्यापारणादयस्तान् कुर्वेन्नपि निर्दोपस्तदा मन्तन्यः ॥ ५३८१ ॥

जं पुण सचित्ताती, तं तेसिं देति ण वि सयं गेण्हे । वितियऽचित्त ण पेसे, जावइयं वा असंथरणे ॥ ५३८२ ॥

यत् पुनः सचित्तादिकं प्रतीच्छकेनागच्छता छव्धं तत् 'तेपाम्' अभिधारिताचार्याणां ददाति न पुनः स्वयं गृह्णति । द्वितीयपदे यद् वस्त्रादिकमन्तितं तद् अशिवादिभिः कारणैः स्वयमल-भमानो न प्रेषयेदिप । अथवा यावदुपयुज्यते तावद् गृहीत्वा शेपं तेपां समीपे प्रेपयेत् । असं-स्तरणे वा सर्वमिप गृहीयात् । सचित्तमप्यमुना कारणेन न प्रेपयेत् ॥ ५३८२ ॥

नाऊण य वीच्छेयं, पुच्चगए कालियाणुओंगे य संयमेव दिसावंधं, करेंज तेसि न पेसेजा ॥ ५३८३ ॥

१ सर्वमिष यः पूर्वमिभघारितस्तस्याचा° भा० कां० ॥

यस्तेन श्रेक्ष थानीतः स परममेघानी, तस्य च गच्छे नान्ति कोऽप्याचार्यपदयोग्यः, यच तस्य पूर्वगतं कालिकश्चतं वा समन्ति तस्यापरो ब्रह्मिता न पाप्यते, ततन्त्रयोग्येवच्छेदं ज्ञात्ता स्वयमेव तस्यारमीयं दिन्वन्यं कुर्यात्, न 'तेषां' प्रागमिघारितानां पार्श्व प्रेपयेत् ॥ ५३८३ ॥ अथ पर्यद्वतो अपवादमाह—

असहातो परिसिष्टचणं पि क्वजा उ मंद्धम्मेस्। पष्प व काल-ऽद्वाणे, सचिचादी वि गेण्हेजा ॥ ५३८४ ॥

'असहायः' एकाकी स आचार्यम्ततः संविद्यमसंविद्यं वा सहायं गृहीयात् । शिष्या वा मन्द्रधमीणो गुरूणां त्र्यापारं न वहन्ति ततो यं वा तं वा सहायं गृहानः पर्षेद्वस्वपि क्रयोत् । श्राद्धा वा मन्द्रधमीणो न वन्न-पात्रादि प्रयच्छन्ति ततो छिन्यसम्पन्नं शिष्यं यं वा तं वा परि10 गृहीयात् । दुर्मिझादिकं वा काल्यध्वानं वा प्राप्य ये लप्त्रहकारिणः शिष्याम्तान् सङ्गृहीयात् । एवं पर्यद्वस्वं कुर्वेन् प्रतीच्छकस्य सचिचादिकं तत्र प्रेपयेत्, पृवंक्तिकारणे वा सञ्चातं स्वयमि गृहीयात् ॥ ५२८४ ॥ अथ योऽसा प्रतीच्छको गच्छित तस्यापवादमाह—

कालगर्यं सोऊणं, असिवादी तत्थ अंतरा वा वि । परिसेक्षय पडिसेहं, सुद्धो अण्णं व विसमाणो ॥ ५३८५ ॥

15 यमाचार्यमिमार्य वनति तं कालगतं श्रुत्वा, यद्वा यत्र गन्तुकामन्त्रत्र श्रन्तरा वा अशि-वादीनि श्रुत्वा पर्पद्वतः प्रतिषेधकस्य वा अन्यस्य वा पार्श्वे प्रविश्चन् शुद्धः ॥ ५२८५ ॥ एतद् अविशेषितमुक्तम् । अथात्रेवाऽऽमाञ्या-ऽनामाञ्यविशेषं विमणिपुराह—

स्तिराज्यास्ति । स्वायसाञ्चायम्य अग्यायस्य । स्वायस्य । चर्चनी वि य दुविहो, वचमवत्तस्य मग्गणा होति । वचम्मि खेचवर्खं, अञ्चत्ते अणप्पिओ जाव ॥ ५३८६ ॥

20 यः प्रतीच्छको त्रनित सोऽपि च द्वितिषः — व्यक्तोऽव्यक्तश्च । तयोः सहायः किं दातव्यो ? न वा ? इति मार्गणा कर्तव्या । तत्र व्यक्तस्य यः सिन्नादिखामः 'क्षेत्रवर्न' परक्षेत्रं सुक्ता भविति स सर्वोऽप्यिभवारिताचार्यस्यामविति । यः पुनर्व्यक्तः स सहायेयावद्यापि तस्याचार्य-स्यापितो न भविति तावत् परक्षेत्रं सुक्त्वा यत् ते सहाया लगन्ते तत् पृत्रीचार्यस्थेवामविति ईति सङ्ग्रह्माथासमासार्थः ॥ ५३८६ ॥ अथेनामेव विवृणोति—

25 सुतअन्त्रचों अगीतो, नएण जो सोलसण्ह आरंण । तिन्त्रवरीओ बचो, बचमवने य चडमंगो ॥ ५३८७ ॥

अत्रको द्विया—श्रुतेन वयसा च । तत्र श्रुतेनात्रकोऽगीतार्थः, वयसाञ्चकम्तु पोड-श्रानां वर्षाणामवीग् वर्तमानः, तद्विपरीतो त्यक उत्त्यते । अत्र च व्यक्ता-ज्यकाम्यां चतुर्मही भवति—श्रुतेनाप्यत्रको वयसाऽप्यत्रकः १ श्रुतेनात्र्यको वयसा त्यकः २ श्रुतेन

-30 व्यक्तो वयसाऽव्यक्तः ३ श्रुतेन व्यक्तो वयसाऽपि व्यक्तः ४ ॥ ५३८७ ॥

थस च सहायाः कि दीयन्ते ? उत न दीयन्ते ? इत्याह— वत्तस्य वि दायव्या, पहुष्यमाणा सहाय किष्ठ इयरे ।

## खेत्तविवजं अचंतिएसुं जं रूट्भति पुरिक्षे ॥ ५३८८ ॥

आचार्येण पूर्यमाणेषु साधुपु व्यक्तस्यापि सहाया दातव्याः किं पुनः 'इतरस्य' अव्यक्तस्य ?, तस्य सुतरां दातव्या इति भावः । ते च सहाया द्विधा--आत्यन्तिका अनात्यन्तिकाश्च । आत्यन्तिका नाम-ये तेन सार्द्ध तत्रैवासितुकामाः, ये तु तं तत्र मुत्तवा प्रतिनिवर्तिष्यन्ते ते अनात्यन्तिकाः । तत्रात्यन्तिकेषु सहायेषु यद् व्यक्तः 'क्षेत्रविवर्ज' परक्षेत्रं मुक्तवा सचित्तादिकं 5 लभते तत् "पुरिहे" ति यस्याऽऽचार्यस्याभिमुखं वजति स पुरोवर्ती भण्यते, अभिधारित इत्यर्थः, तस्य सर्वमिप सचित्तादिकमाभवति । परक्षेत्रे तु छठ्धं क्षेत्रिकस्याभाव्यम् ॥५३८८॥

जइ णेउं एतुमणा, जं ते मिगिल्लें वत्ति पुरिमस्सं । नियमडन्वत्त सहाया, णेतु णियत्तंति जं सो ये ॥ ५३८९ ॥

अथ ते सहायास्तं तत्र नीत्वा आगन्तुकामाः, अनात्यन्तिका इत्यर्थः, ततो यत् ते सहाया 10 लभन्ते तत् सर्वमपि ''मग्गिल्ले'' चि यस्य सकाशात् प्रस्थिताः तस्यात्मीयस्याचार्यस्याभवति । ''वित पुरिमस्सं' ति यत् पुनः स व्यक्तः खयमुत्पादयति तत् 'पुरिमस्य' अभिघारितस्याम-वति । यः पुनरव्यक्तस्तस्य नियमेनैव सहाया दीयन्ते, ते च सहाया यदि आत्यन्तिकास्तदा यद् असी ते च रूमन्ते तद् अभिधारितस्याभाव्यम् । अथ तं तत्र नीत्वा निवर्तन्ते ततो यद् असौ ते च परक्षेत्रं मुक्तवा रुभन्ते तत् सर्वं पूर्वाचार्यस्याभवति यावद् अद्याऽप्यसौ नार्षितो 15 भैवति॥ ५३८९॥

> बितियं अपहुचंते, न देख वा तस्स सो सहाए तु। वइगादिअपडिवन्झंतगस्स उवही विसुद्धो उ ॥ ५३९० ॥

द्वितीयपदमत्र भवति-अपूर्यमाणेषु साधुषु सहायान् साधून् तस्याचार्यो न दंचादिप । स चात्मना श्रुतेन वयसा च व्यक्तः, तस्य च व्रजिकादावप्रतिबध्यमानस्योपधिर्विशुद्धो भवति, 20 नोपहन्यते । अथ व्रजिकादिषु प्रतिवध्यते तत उपधेरुपघातो भवति ॥ ५३९० ॥

एगे तू वचंते, उग्गहवर्ज तु लभति सचित्तं। वर्चत गिलाणे अंतरा तु तहिँ मग्गणा होइ ॥ ५३९१ ॥

यो व्यक्त एकाकी व्रजति स यदि अन्यस्याचार्यस्य योऽवग्रहस्तद्वर्जितेऽनवग्रहस्रेत्रे यत् किञ्चिद् रुभते तत् सचित्तमभिधार्यमाणस्याभवति । "वचंत" इत्यादि, योऽसौ ज्ञानार्थं वजति स द्वौ त्रीन् 25 वाऽऽचार्थान् कदाचिद् अभिधारयेत् 'तेषां मध्ये यो मे अभिरोचिष्यते तस्यान्तिके उपसम्पदं महीप्यामि' इति कृत्वा । स चान्तरा ग्लानो जातः, तैश्चाचार्यैः श्रुतम्, यथा—असानमि-धार्य साधुरागच्छन् पथि ग्लानो जात इति; तत्रेयमामान्या-ऽनाभान्यमार्गणा भवति ॥५३९१॥

१ °स्स । जे अञ्चंत सहाया, तओ नियत्तंति तामा० ॥ २ वा कां० । कां० प्रतौ टीकाऽप्येत्-त्पाठानुसारेणैन, द्रायतां टिप्पणी ३॥ ३ °न्ते, खगुरुसमीपे गन्तुकामा इत्यर्थः, ततो यद् असौ वाशन्दात् ते च कां॰॥ ४ भवति । ततः परं यस्यापितस्तस्याभाव्यम् । परक्षेत्रे तु रूच्धं सर्वत्र क्षेत्रिकस्येति ॥ ५३८९ ॥ अथवाऽत्रेव द्वितीयपदमाह—वितियं कां॰॥ ५ °वित ॥ ५३९०॥ तस्य च सहायरहितस्य व्रजत आभाव्या-ऽनाभाव्यविधिमाह—एगे कां॰॥

आयरिय दीणि आगते, एके एके वर्रणागएं गुरुगा । ण य रुभती सचित्तं, कारुगते विष्यरिणए वा ॥ ५३९२ ॥

यंदि तो द्वाविष आचार्यावागतो ततो यत् तेन छ्ट्यं तद् उमयोरिष साधारणम् । अथैक-स्वयोरागतः 'एक्श्य' द्वितीयो नागतः ततोऽनागतस्य चतुर्गुरु, यच सचिचमचितं वा तदसो एनं छमते, यसं गवेषयितुमागतस्य सर्वमाभवति । एवं ज्यादिसद्वयाकेष्वाचार्यप्वभिधारितेषु भावनीयम् । अथासो ग्रानः कारुगतस्तदाऽषि यो गवेषयितुमागच्छितं तस्यवामवति, नेतरे-षाम् । अथासो विषरिणतस्ततो यस्य विषरिणतः स न छमते । यत् पुनः सचिचादिकमिवा-र्थमाणे छ्ट्यं पश्चाद् विषरिणतस्ततो यद्दविषरिणते भावे छ्ट्यं तद् छमते, विषरिणते भावे छ्ट्यं न छमते ॥ ५३९२ ॥

ं पंथ सहाय समत्थो, धम्मं सोऊण पन्त्रयामि ति । खेत्ते य त्राहि परिणेयें, नाताहर्डें मग्गणा इणमो ॥ ५३९३ ॥

योऽसी ज्ञानार्थं प्रस्थितन्त्रस्य पिथ गच्छतः कश्चिद् मिथ्यादृष्टिः 'वाताहृतः' ৺ वातेना-ऽऽहृत इव वाताहृतः, श्राकस्मिक इत्यर्थः, ▷ समर्थः सहायो मिलितः, स च तस्य पार्थं धम श्रुत्वा 'प्रवृत्तामि' इति परिणामसुपगतवान् । स च परिणामः साष्ठुपरिगृहीते शेत्रे जातो 18 भवेत्, 'क्षेत्रादृ वा विहः' इन्द्रस्थानादो वा अपरिगृहीते वा शेत्रे, ततस्तृत्र वाताहृते मृत्रजितुं परिणते इयं मार्गणा भवति ॥ ५३९३ ॥

> खेत्तिम खेत्तियस्सा, खेत्तविह परिणए प्ररिष्ठस्स । अंतर परिणय विष्परिणए य णेगा उ मग्गणता ॥ ५३९४ ॥

साधुपरिगृहीते क्षेत्रे प्रतञ्यापरिणतः क्षेत्रिकस्यामवति । क्षेत्राद् वहिः परिणतस्तु "पुरि20 इस्स" ति तस्यैव साघोरामवति । अथान्तराऽन्तरा स प्रतञ्यायां परिणतो विपरिणतश्च मवति
ततः क्षेत्रेऽश्लेत्रे च धर्मकथिकस्य राग-द्वेषो प्रतीत्यानेका मार्गणा । तद्यया—धदि धर्मकथी
ऋज्ञतया कथयति तदा क्षेत्रे परिणतः क्षेत्रिकस्यामवति, अक्षेत्रे परिणतो धर्मकथिकस्य ।
थथ विपरिणते भावे रागेण न कथयति, यदा क्षेत्राक्षिगतो मविष्यति तदा कथिष्यामि
येन मे आभवति । एवं क्षेत्रनिर्गतस्य कथिते यदि परिणतः तदा क्षेत्रिकस्यामवतीत्येवं
26 विमापा कर्तव्या ॥ ५३९२ ॥

वीसिजयिम्म एवं, अविसिजिएँ चडलहुं च आणादी । तेर्सि पि हुंति लहुगा, अविधि विही सा इमा होइ ॥ ५३९५ ॥

एवमेप विधिर्गुरुणा विसर्विते शिप्ये मन्तव्यः । अथाविसर्वितो गच्छति तदा शिप्यस्य मतीच्छकस्य च चतुर्रुषु । अथ विसर्वितो द्वितीयं वारमनाष्ट्रच्छ्य गच्छति तदा मासल्बु 30 आज्ञाद्रयश्च दोपाः । येपामपि समीपेऽसी गच्छति तेपामप्यविधिनिर्गतं तं मतीच्छतां मवन्ति

१ तस्य ग्टानीभृतस्य प्रतिचरणाय यदि कां ।। २ ॰स्तत्रापि हे ।। ३ अयात्रैय विद्योपान्सरमाह इस्रवतरणं कां ।। ४ ॰णते, तहियं पुण मग्गणा तामा ।। ५ ० ० एतद-न्तर्गतः पाटः कां । एव वर्तते ॥

नतारो लघनः, सचितादिकं चाभान्यं न लभन्ते । एपोऽविधिरुक्तः, विधिः पुनर्यं वक्ष्य-माणो भवति ॥ ५३९५ ॥ स पुनराचार्य एभिः कारणैर्न विसर्जयति—

> परिवार-पूयहेर्ड, अविसर्जते ममत्तदोसा वा। अणुलोमेण गमेञा, दुक्खं खु विद्यंचिउं गुरुणो ॥ ५३९६ ॥

आत्मनः परिवारनिमित्तं न विसर्जयित, वहुमिनी परिवारितः पूजनीयो भनिष्यामि, 'मम ठ शिष्योऽन्यस्य पार्धं गच्छति' इति ममत्वदोपाद्वा न विसर्जयति, एवमविसर्जयन्तं गुरुम् 'अनु-लोझा' अनुकूरैर्वचोभिः 'गमयेत्' प्रज्ञापयेत् । कुतः ? इत्याह— 'दुःखं' दुष्करं 'खुः' अव-धारणे गुरून् विमोक्तुम्, परमोपकारकारित्वाद् न ते यतस्ततो विमोक्तं शक्या इति भावः। ततः प्रथमत एव विधिना गुरूनापृच्छ्य गन्तव्यम् ॥ ५६९६ ॥

, कः पुनर्विधिः ? इति चेद् उच्यते —

10

नाणम्मि तिण्णि पक्ला, आयरि-उज्झाय-सेसगाणं च । एकेक पंच दिवसे, अहवा पक्खेण एकेकं ॥ ५३९७ ॥

ज्ञानार्थं गच्छता 🗸 अीचार्योपाध्याय-शेपसाधूनां ⊳ त्रीन् पक्षान् आष्टच्छा कर्तव्या । तत्र प्रथममाचार्य पञ्च दिवसानाप्टच्छति, यदि न विसर्जयति तत उपाध्यायं पञ्च दिवसानाप्टच्छेत् , यदि सोऽपि न निसर्जयति तदा रोपाः साधवः पश्च दिवसान् प्रष्टन्याः, एप एकः पक्षो गतः; 15 ततो द्वितीयं पक्षमेवमेवाचार्योपाध्याय-शेपसाधून् प्रत्येकमेकैकं पञ्चभिर्दिवसैः प्रच्छति; तृती-यमपि पक्षमेवमेव पृच्छति, एवं त्रयः पक्षा भवन्ति । अथवा च पृक्षेणैकेकं पृच्छेत् । किंसुक्तं भवति ?-- > निरन्तरमेवाचार्य एकं पक्षमाप्रच्छनीयः, तत उपाध्यायोऽप्येकं पक्षम्, गच्छसाधवोऽप्येकं पक्षम्, एवं वा त्रयः पक्षाः । एवमि यदि न विसर्जयन्ति ततोऽविसर्जितः एवः गच्छति ॥ ५३९७ ॥ 20

प्यविहिमागतं तू, पिडच्छ अपिडच्छणे भवे लहुगा। अहवा इमेहिँ आगर्ते, एगादि पिडच्छती गुरुगा ॥ ५३९८ ॥

एतेन विधिना आगतं प्रतीच्छकं प्रतीच्छेत् । अप्रतीच्छतश्चतुरुषुका भवेयुः । अथामी-मिरेकादिभिः कारणैरागतं प्रतीच्छति ततश्चतुर्गुरुकाः ॥ ५३९८ ॥

तान्येव एकादीनि कारणान्याह—

25

- एने अपरिणते या, अप्पाहारे य थेरए। ा निलाणे बहुरोगे यु, मंदुधम्मे य पाहुडे ॥ ५३९९ ॥

एकाकिनमाचार्य मुत्तवा स समागतः । अथवा तस्याचार्यस्य पार्धे ये तिष्ठन्ति ते 'अपरि-णताः' आहार-वस्त्र-पात्र-शय्या-स्थण्डिळानामकरिएकाः तैः सहितमाचार्थं मुक्तवा आगतः । अथवा स आचार्यः 'अल्पाधारः' तमेव पृष्ट्वा सूत्रा-ऽर्थवाचनां ददाति । स्थविरो वा स आचार्यः, 30 यद्वा तदीये गच्छे कोऽपि साधुः स्थविरस्तस्य स एव वैयावृत्यकर्ता । ग्लानो वा बहुरोगी वा स आचार्यः । 'ग्लानः' अधुनोत्पन्नरोगः, 'बहुरोगी नामैं' चिरकार्छ बहुसिर्वा रोगैरसिभूतः ।

१-२ < > एतचिद्वान्तर्गतः पाठः कां० एव वर्त्तते ॥ ३ °म' प्रभूतकालरोगेण चहुिभ वां०॥

व्यथवा शिष्यास्तस्य मन्द्रधर्माणस्तस्येव गुणेन सामाचारीमनुपारुयन्ति । एवंविधंमाचार्यं परित्य-ज्यागतः । ''पाहुडे'' त्ति गुरुणा समं 'प्रामृतं' कर्ल्डं कृत्वा समागंतः; व्यथवा 'प्रामृतका-रिणः' आसङ्ख्रिकास्तस्य शिष्यास्तस्येव गुणेन नासङ्ख्यमन्ति ॥ ५३९९ ॥

एयारिसं विश्रोसज, विष्पवासी ण कष्पती । सीस-पडिच्छा-ऽऽयरिष, पायच्छित्तं विहिजती ॥ ५४०० ॥

प्तादृशमाचार्थं व्युत्सृज्य 'विप्रवासः' गमनं कर्तुं न कर्पते । यदि गच्छति ततः शिष्यस्य प्रतीच्छकस्याचार्यस्य च त्रयाणामिष प्रायश्चित्तं विवीयते । तत्रेकं ग्छानं वा मुक्तवा शिष्यस्य प्रतीच्छकस्य वा समागतस्य चतुर्गुरुकाः, यश्चाचार्यः प्रतीच्छति तस्यापि चतुर्गुरु । प्रामृते शिष्य-प्रतीच्छकयोश्चतुर्गुरुकमेव, आचार्यस्य पद्मरात्रिन्दित्रच्छेदः । 'शेषेषु' अपरिणतादिषु १० पदेषु शिष्यस्य चतुर्गुरु, प्रतीच्छकस्य चतुर्छस्य, आचार्यस्यापि शिष्यं प्रतीच्छत एतेषु चतुर्गुरु, प्रतीच्छकं प्रतीच्छतं श्रुतुर्हेषु ॥ ५४०० ॥

अथ 'ज्ञानार्थं त्रीन् पक्षानाप्रच्छनीयम्' (गा० ५३९७) इत्यत्रापवादमाह— विइयपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे । नाऊण तस्समार्व, कप्पति गमणं अणापुच्छा ॥ ५४०१ ॥

15 द्वितीयपदमत्र भवति—आचार्यादिप्यसंविद्यीमृतेषु न प्रच्छेदपि । संविद्यप्यपि वा किश्चि-दागाढं—चारित्रविनाद्यनकारणं स्त्रीप्रभृतिकमात्मनः समुत्पन्नं ततोऽनाष्ट्रच्छयाऽपि गच्छति । तेषां वा—गुरूणां खमावं ज्ञात्वा—'नेते पृष्टाः सन्तः कथमपि विसर्जयन्ति' इति मत्वा अना-प्रच्छ्यापि गमनं करुपते ॥ ५४०१ ॥ अथाविसर्जितेन न गन्तव्यमित्यपवदति—

.. अज्झयणं वोच्छिङ्जति, तस्स य गहणम्मि अत्थि सामत्यं ।

थ ण वि वियरंति चिरेण वि, एतेणऽविसिक्तितो गच्छे ॥ ५४०२ ॥ किमप्यध्ययनं व्यवच्छिद्यते, तस्य च तद्रहणे सामर्थ्यमितः, न च गुरविधरेणापि 'वित-रन्ति' गन्तुमनुनानते, एतेन कारणेनाविसिर्नितोऽपि गच्छेत् ॥ ५४०२ ॥

ं 'अविधिना आगत आचार्यण न प्रतीच्छनीयः' इत्यस्यापवादमाह—

नाऊण य बोच्छेदं, पुन्वगते कालियाणुओंगे य ।

25 अविहि-अणापुच्छाऽऽगत, सुत्तत्थिवजाणओ वाए ॥ ५४०३ ॥ पूर्वगते कालिकश्चते वा व्यवच्छेदं ज्ञात्वा अविधिना—त्रजिकादिप्रतिवन्धेनागतमना-पुच्छ्यागतं वा सूत्रार्थज्ञायको वाचयेत्, न कश्चिहोषः ॥ ५४०३ ॥ यस्तेन प्रतीच्छकेन

शैक्षस्तस्याभिषारितस्यानामान्य व्यानीतः स न अहीतन्यः' इत्यपवदति—

. . . . गाऊण य वोच्छेदं, पुव्यगते कालियाणुओंगे य ।

सुत्तत्यजाणगस्सा, फारणजाते दिसावंघो ॥ ५४०४ ॥
 पूर्वगते कालिकश्चते वा व्यवच्छेदं ज्ञात्वा स्त्रार्थज्ञायकेर्ने कारणजाते व्यवामाव्यस्यापि
 व्यात्मीयो दिग्वन्घः कर्तव्यः । ब्याह—िकमर्थमनिवद्धो न वाच्यते ? उच्यते—अनिवद्धः

<sup>.</sup> १ °न सूरिणा 'कारणजाते' पुष्टालम्यनेऽनामात्यस्यापि शिष्यस्य आत्मी व कां ॥ .

खयमेव कदाचिद् गच्छेत् पूर्वाचार्येण वा नीयेत, कालदोषेण वा ममत्वीभावमालम्वय वाच-यिष्यन्ति इति दिग्वन्धोऽनुज्ञातः ॥ ५४०४ ॥ इदमेव सविशेषमाह—

ससहायअवत्तेणं, खेत्ते वि उवद्वियं तु सचित्तं। दलियं णाउं वंधति, उभयममत्तद्वया तं वा ॥ ५४०५ ॥

अव्यक्तेन ससहायेन यः शैक्षो लब्धो यश्च परक्षेत्रेऽपि उपस्थितः सचितः स पूर्वीचार्यस्य व क्षेत्रिकाणां वा यद्यपि आभाव्यस्तथापि तं 'दलिकं' परममेघाविनमाचार्यपदयोग्यं ज्ञात्वा यद्या-त्मीये गच्छे नास्त्याचार्यपदयोग्यस्ततस्त्रात्मीयां दिशं बधाति, खशिष्यत्वेन खापयतीत्यर्थः । कुतः ? इत्याह — उभयस्य साधु-साध्नीवर्गस्य तत्र शैक्षे ममत्वम् - 'असाकमयम् इत्येवं ममी-कारो भूयात्' इति कृत्वा, यद्वा खगच्छीयसाधूनां तस्य च शैक्षस्य 'परस्परं सिज्झलका वयम् इत्येवं गमत्वं भविष्यति' इति बुद्धा तमात्मीयशिष्यत्वेन बन्नाति । ''तं व'' ति यो वा 10 प्रतीच्छक आयातस्तमपि महण-धारणासमर्थं विज्ञाय खशिष्यं स्थापयति ॥ ५४०५ ॥

एवं शैक्षः प्रतीच्छको वा कारणे शिष्यतया निवद्धः सन् यदा निर्मातो भवति तदा-

आयरिए कालगते, परियद्वइ तं गणं च सो चेव।

चोएति य अपढंते, इमा उ तिहैं मग्गणा होइ ॥ ५४०६ ॥

आचार्ये कालगते सति गच्छस्य निबद्धाचार्यस्य च व्यवहारो भण्यते—स स्वयमेव तं 15 गणं परिवर्तयति । स च गच्छो यदि श्रुतं न पठित ततस्तमपठन्तं नोदयति । यदि नोदिता अपि ते गच्छसाधवो न पठन्ति तत इयमामवद्यवहारमार्गणा भवति ॥ ५४०६ ॥

साहारणं तु पढमे, वितिए खित्तम्मि ततिय सुह-दुक्खे । अणहिजंते सीसे, सेसे एकारस विभागा ॥ ५४०७ ॥

काळगतस्याचार्यस्य प्रथमे वर्षे सचित्तादिकं साधारणम्, यदसौ प्रतीच्छकाचार्य उत्पादयति 20 तत् तस्यैवाभवति यद् इतरे गच्छसाधव उत्पादयन्ति तत् तेषामेवाभवतीति भावः । द्वितीये वर्षे यत् क्षेत्रोपसम्पन्नो रुभते तत् तेऽपठन्तो रुभन्ते । तृतीये वर्षे यत् सुख-दुःखोपसम्पन्नो लभते तत् ते लभन्ते । चतुर्थे वर्षे कालगताचार्यशिष्या अनधीयाना न किञ्चिलमन्ते । शेषा नाम-येऽधीयते तेषामधीयानानां वक्ष्यमाणा एकादश विभागा भवन्ति ॥ ५४०७ ॥

शिष्यः प्रच्छति — क्षेत्रोपसम्पन्नः सुल-दुःलोपसम्पन्नो वा किं रुभैते १ स्रिराह — 25

खेत्तोवसंपयाए, वावीसं संधुया य मित्ता य। 11 6 6 11 11 11 1 सुह-दुक्ख मित्तवजा, चउत्थए नालवद्धाई ॥ ५४०८ ॥

क्षेत्रोपसम्पदा उपसम्पन्नः 'द्वाविंशतिम्' अनन्तर-परम्परावछीबद्धान् माता-पित्रादीन् जनान् लमते, 'संस्तुतानि च' पूर्व-पश्चात्संस्तवसम्बद्धानि प्रपोत्र-श्वशुरादीनि 'मित्राणि च' सहजात-कादीनि रुभते, दृष्टाभाषितानि तु न रुभते । सुल-दुःखोपसम्पन्नस्तु एतान्येव मित्रवर्जानि 30 रुभते । चतुर्शस्तु—पञ्चविधोपसम्पत्कमप्रामाण्यात् श्रुतोपसम्पन्नः स केवरुान्येव द्वाविंशतिना-लबद्धानि लभते, अयं च प्रसन्नेनोक्तः । क्षेत्रोपसम्पन्न-सुखदुः खोपसम्पन्नयोर्थद् आभाव्यसक्तं

<sup>्</sup>र °भते १ इत्यपि तावद् वयं न जानीसहै। सूरि कां कारा कार्य है।

तत् ते छित्या अनवीयाना हितीये नृतीये च वर्षे यथाव्यं ठमन्ते, चतुर्थे वर्षे प्रवेतप्या-चार्यस्यामवति न तेपान् ॥ ५४०८ ॥

ये तु शिष्या अवायते तेषां विधिक्त्यते—तस्य काळाताचायेस चतुर्वका गर्मा मनेन्—शिष्याः शिष्यिकाः प्रतीच्छकाः प्रतीच्छिकासेति । एतेषां प्रतीदिष्ट-महादृद्धियोः इस्तरस्यकाया एकादश्य गमा स्वन्ति । पृत्तीदिष्टं नाम-यन् तेनाचार्येय जीवता तेषां शुन्छ-दिष्टम्, यन् युनस्तेन प्रतीच्छकाचार्येगोदिष्टं तत् प्रसादृद्धिम् । तत्र विधिनह—

पुञ्जृदिहे तस्या, पञ्जृदिहे पत्रायर्थतस्य । संत्रञ्जरम्मि परमे, पहिच्छए जं तु सुन्निचं ॥ ५४०९ ॥

यद् आचार्येण जीवता प्रतीच्छकल पृत्रेष्ठिष्टं तदेव एक प्रयम वर्षे यत् सन्तितननितं 10वा स कमते तत् 'ठल्' काळगताचार्यस्थासवति, एव एको विमागः । अथ एखादुद्धिं ततः प्रथमसंबक्तरे यत् सन्तितादिकं क्यते तत् सर्वे 'प्रवाचयतः' यतीच्छकाचार्यसामवति, एप द्वितीयो विभागः ॥ ५२०६ ॥

> पुत्रं पच्छुहिंडु, पहिच्छण में तु होह ममिनं। संबुच्छरम्मि वितिए, नं मक्तं पदाययंतस्य ॥ ५४१० ॥

15 श्रतीच्छकः पूर्वेदिष्टं पश्चाहुद्दिष्टं का परत यन तस सकिनदिकं तद् हितीये वर्षे सर्वे-मनि प्रवाचयनो सकति, एर तृतीयो विमागः ॥ ५४१०॥ अथ शिव्यक्तामिकीयते —

पुत्रं पञ्छिहि, सीसम्मि य जं तु होह मिल्तं । संबच्छराम्य पहरें, नं सक्वं गुरुस्य आयब्द ॥ ५४११ ॥

शिष्यस काक्यतावार्षेण वा उद्देष्टं महेत् श्रतीच्छकावार्षेण वा तहाउँहो उठत् यत् श्रास्त्रितादिकं इपते तत् सर्वे श्रयंगे संक्तारे 'सुरोः' काक्यतावार्यकामहति, एप वर्तुर्ये विमागः ॥ ५१११॥

> पुन्छिहिं नम्सा, पन्छिहिं पत्राययंतस्य । संबच्छरम्मि वितिए, सीसम्मि उ वं तु सचिनं ॥ ५७१२ ॥

विष्यस प्रोहिष्टनर्शयसम् हितीय वर्षे सविचाहिकं काळासवायेसास्वति, यहरी श्राविमागः । प्रशाहिद्दं एठतः विष्यस सविद्याहिकं प्रशावयन जासाव्यं सदति, व्हो विमागः ॥ ५४१२ ॥

> पुत्रं पच्छुर्हिह, सीयम्मि य वं तु होह् मुचितं । सेवच्छरम्मि रतिए, तं पृत्रं पदायपंतस्य ॥ ५४१३ ॥

पूर्वेदिष्टं पश्चादुदिष्टं वा पठित शिष्ये सविचादिकं नृहीये वर्षे सबेमार प्रदादवत शास-१९वति, सहमेरे विमागः ॥ ५११६ ॥

पुष्टिहें तस्सा, पच्छहिंद्वे पदायर्पतस्य । संदर्करिम्म पदमे, सिस्सिणिए जं तु सिंचनं ॥ ५२१७ ॥ शिष्यकार्पा पुरोहिष्टं परन्यां सिंकहिकं 'तस्य' काळाटाचांचेस प्रसंत को बायान्यस्,

20

अष्टमो विभागः । पश्चादुद्दिष्टमधीयानायां प्रवाचयत आभाव्यम् , नवमो विभागः ॥ ५४१७ ॥ पुरुवं पच्छुदिहे, सिस्सिणिए जं तु होइ सचित्तं। संवच्छरम्मि वीए, तं सन्त्रं पवाययंतस्य ॥ ५४१५ ॥

पूर्वोद्दिष्टं पश्चादुद्दिष्टं वा पठन्त्यां शिष्यिकायां सचित्तादिलाभो द्वितीये वर्षे प्रवाचयत षाभवति, दशमो विभागः ॥ ५४१५ ॥

पुन्तं पच्छुद्दिहे, पिंडिच्छिगा जं तु होति सचितं। संवच्छरम्मि पढमे, तं सच्वं पवाययंतस्य ॥ ५४१६ ॥

पूर्वोद्दिष्टं पश्चादुद्दिष्टं वा पठन्त्यां प्रतीच्छिकायां प्रथम एव संवत्सरे सर्वमि प्रवाचयत आभवति, एव एकादशो विभागः॥ ५४१६॥ एप एक आदेश उक्तः। अथ द्वितीयमाह—

संवच्छराइँ तिनि उ, सीसम्मि पडिच्छए उ तद्दिवसं । एवं कुले गणे या, संवच्छर संघें छम्मासा ।। ५४१७ ॥

प्रतीच्छकाचार्यस्तेवां कुलसत्को गणसत्कः सङ्घसत्को वा भवेत्। तत्र यदि कुलसत्कः तदा त्रीन् संवत्सरान् शिष्याणां वाच्यमानानां सचित्तादिकं न गृह्णाति, ये पुनः 'प्रतीच्छका-स्तेषां वाच्यमानानां यसिन्नेव दिने आचार्यः कालगतस्ति इवसमेव गृह्णाति । एवमेककुलसत्के विधिरुक्तः । अथ चासौ गणसत्करतः संवत्सरं शिष्याणां सचितादिकं नापहरति । यस्तु 15 कुरुसत्को गणसत्को वा न भवति स नियमात् सङ्घसत्कः, स च षण्मासान् शिष्याणां सचि-त्तादिकं न गृह्णाति । तेन च प्रतीच्छकाचार्येण तत्र गच्छे वर्षत्रयमवद्यं स्थातव्यम् , परतः पुनरिच्छा ॥ ५४१७ ॥

तत्थेव य निम्माए, अणिग्गए णिग्गए इमा मेराः। सकुले तिनि तियाई, गणे दुगं वच्छरं संघे ॥ ५४१८ ॥

'तैत्रैव' प्रतीच्छकाचार्यसमीपे तसिन् अनिर्गते यदि कोऽपि गच्छे निर्मातस्तदा सुन्दरम्। अथ न निर्मातः स च वर्षत्रयात् परतो निर्गतः ते वा गच्छीयाः 'एष साम्प्रतमसाकं सचिता-दिकं हरति' इति कृत्वा ततो निर्गतास्तदा इयं 'मर्यादा' सामाचारी--' 'सकुले'' इत्यादि, 'खकुर्ले' खकीयकुरुस्य समवायं कृत्वा कुरुस्य कुरुस्य विरस्य वा उपतिष्ठन्ते, ततः कुरुं तेषां वाचनाचार्यं ददाति वारकेण वा वाचयति । कियन्तं कालम् ! इत्याह---"तिन्नि तियाइं" ति 25 त्रयस्त्रिका नव अवन्ति, ततो नव वर्षाणि वाचयतीत्युक्तं अवति; यदि एतावता निर्मातास्तदा सुन्दरम्, अथेकोऽपि न निर्मातस्तैतः 'कुरुं सचित्तादिकं गृह्णाति' इति कृत्वा गणसुपतिष्ठन्ते, गणोऽपि द्वे वर्षे पाठयति, न च सचित्तादिकं हरति; यद्येनमप्यनिर्मातास्ततः सङ्घमुपतिष्ठन्ते, सङ्घोऽपि वाचनाचार्यं ददाति, स च संवत्सरं पाठयति; एवं द्वादश वर्षाणि अवन्ति । यद्ये-वमेकोऽपि निर्मातस्तदा सुन्दरम्, अथ न निर्मातस्ततः पुनरपि कुलादिसु कुलादिस्यविरेषु वा 80 तेनैव क्रमेणोपतिष्ठन्ते, तावन्तमेव कालं कुलादीनि यथाकमं याठयन्ति, न च सचिचादिकं हरन्ति, एवमेतान्यपि द्वादश वर्षाणि भवन्ति । पूर्वद्वादशभिश्च मीलितानि जाता वर्षाणां चतु-

१ एवमनेन विधिना 'तत्रैव' कां ा। २ 'स्ततो वर्षनवकादूई कुलं कां ा।

Б.

विंशतिः । यदि एतावता कालेनेकोऽपि निर्मातम्तदा विह्रन्त, अथ न निर्मातम्त्रतो म्योऽपि कुल-गण-सङ्घेषु तथैवोपतिष्ठन्ते, तेऽपि तथैवं पाठयन्ति । एतान्यपि द्वाद्य वर्षाणि चतुर्विंशत्या मील्यन्ते जाता पद्त्रिंशत् । यथेवं पद्त्रिंशता वर्षरेकोऽपि निर्मातम्ततो विह्रन्तु ॥ ५४१८॥ अथैकोऽपि न निर्मातः, कथम् १ इति चेद् उच्यते—

ओमादिकारणहि व, दुम्मेहनेण वा न निम्माओ । काऊण कुलसमायं, कुल थेरे वा उवहंति ॥ ५४१९ ॥

अवमा-ऽशिवादिभिः कारणैरनवरतमपरापरमामेषु पर्यटतां हुमेंघम्तय। वा नेकोऽपि निर्मा-तस्ततः कुरुसमवायं कृत्वा [कुरुं] कुरुम्यविरान् वा सर्वेऽप्युपतिष्ठन्ते तत्रमेहपसम्पदं म्राह-यितच्याः ॥ ५२१९ ॥ कुत्र पुनः १ इति चेद् उच्यते—

10 पत्रज्ञएगपिनस्य, उनसंपय पंचहा सए ठाणे । छत्तीसाऽतिकंते, उनसंपय पत्तुत्रादाए ॥ ५४२० ॥

यः प्रवज्यया एकपाक्षिकन्तस्य पार्खे उपसम्पदं तान् कुल्खविरा प्राह्येयुः । सा च उप-सम्पत् पञ्च्या वक्ष्यमाणनीत्या सवति । तस्यां चोपसम्पदि पद्विशह्पोतिकमे प्राप्तायां "सप् टाणि" ति विमक्तिव्यत्ययात् 'सक्नम्' आत्मीयं स्थानम् 'टपादाय' गृहीत्वा तिरुपसम्पत्तव्यम् 16॥ ५४२०॥ इदमेव मावयति—

> गुरुसन्दिरओ सन्दंतिओ व गुरुगुरु गुरुस्स वा णच् । अह्वा कुलिचतो ऊ, पत्र्वजाएगपक्तीओ ॥ ५४२१ ॥

'गुरुसिन्झिलकः' गुरूणां सहाध्यायी पितृत्यस्थानीयः, 'सन्झिन्तिकः' श्रात्मनः सन्नद्यचारी श्रातृस्थानीयः, 'गुरुगुरुः' पितामहस्थानीयो गुरुः, गुरोः सम्बन्धी 'नप्ता' प्रशिष्य श्रात्मनो २० श्रातृत्यस्थानीयः, एते प्रबन्धया एकपाक्षिका उच्यन्ते । अथवा 'कुरुसत्कः' समानकुरोद्धवः सोऽपि प्रबज्ययेकपाक्षिकः । एतेषां समीपे यथाकममुपसम्पत्तव्यम् ॥ ५१२१॥ ।

पत्र्वलाऍ सुएण य, चडमंगुवसंपया कमेणं तु । पुन्वाहियवीसरिए, पहमासद ततियमंगे उ ॥ ५४२२ ॥

इहेकपालिकः प्रतज्यया श्रुतेन च भवति । तत्र प्रतज्येकपालिकोऽनन्तरमुक्तः, श्रुतेकपा25 लिकः—येन सहेकवाचिनिकं सूत्रम् । अत्र चतुर्मही—प्रतज्ययेकपालिकः श्रुतेन च १ प्रतज्यया न श्रुतेन २ श्रुतेन न प्रतज्यया २ न प्रतज्यया न श्रुतेन १ । एतेषु चामुना क्रमेणोपसम्पत् प्रतिपचन्या । "पदमा" इत्यादि, प्रथमनः प्रथममहे उपसम्पचन्यम्, तद्मावे तृतीये
मक्ते । कृतः ? इत्याह—यतः पूर्वाचीतं श्रुतं विस्मृतं सत् तेषु सुखेनैवोज्ज्वास्त्रियतं,
श्रुतैकपालिकत्वात् ॥ ५१२२ ॥ अथ पश्चविधासुपसम्पदमाह—

सुय सुह-दुक्खे खेत्ते, मृग्गे विणयोवसंपयाए य । वावीस संयुग वर्षस दिहुमहे य सब्वे य ॥ ५४२३ ॥

श्रुतोपसम्पत् १ सुल-दुःस्रोपसम्पत् २ क्षेत्रोपसम्पद् ३ मार्गापसम्पद् ४ विनयोपसम्पत् ५,

१ 'च द्वादश वर्षाणि पाट' कां॰ ॥ २ अत्रैच प्रिशेषमाह इसवतरणं कां॰ ॥

एवमेपा पञ्चनिधा उपसम्पत् । एतासु पञ्चलप्यामवद्यवहारमाह—"वावीस" इत्यादि, श्रुतोपसम्पदि द्वाविंशतिनीलवद्धानि लभ्यन्ते । तद्यथा—माता १ पिता २ श्राता ३ भगिनी १ पुत्रो ५ दुहिता ६, मातुर्माता ७ मातुः पिता ८ मातुर्मीता ९ मातुर्भीगेनी १०, एवं पितुमीता ११ पिता १२ आता १३ भगिनी १४, आतुः पुत्रो १५ दुहिता १६, भगिन्याः पुत्रः १७ पुत्रिका १८, पुत्रस्य पुत्रः १९ पुत्रिका २०, दुहितुः पुत्रः २१ पुत्रिका २२ चेति । 5 एतानि द्वाविंशतिरिप श्रुतोपसम्पदं प्रतिपन्नस्यामवन्ति । सुख-दुःखोपसम्पन्नस्तु एनां द्वाविंशति-मन्यांश्च पूर्वसंस्तुत-पश्चात्संस्तुतान् प्रपोत्र-श्चग्रुरादीन् रूभते । क्षेत्रोपसम्पन्नस्तु एतान् सर्वानिष वयस्यांध्य रुभते । मार्गोपसम्पन्न एतान् सर्वानिप रुभते, अपरे च ये केचिद् दृष्टाभाषितास्ता-निष प्रामोति । विनयोपसम्पदं प्रतिपन्नस्तु 'सर्वानिष' ज्ञाता-ऽज्ञात-दृष्टा-ऽदृष्टान् रूभते, नव-रम्-विनयार्हस्य विनयं प्रयुक्के ॥ ५४२३ ॥ 10

"सए ठाणे" (५४२०) त्ति यदुक्तं तस्यायमर्थः—पञ्चविधाऽप्युपसम्पत् संसिन् स्थाने प्रतिपत्तच्या । किमुक्तं भवति ?—श्रुतोपसम्पदं प्रतिपित्सोर्थस्य पार्श्वे श्रुतमस्ति तत् तस्य सस्यानम् , स्रख-दःखार्थिनः स्वस्थानं यत्र वैयावृत्यकराः सन्ति, क्षेत्रोपसम्पदर्थिनो यदीये क्षेत्रे भक्त-पानादिकमिता, मार्गोपसम्पदिशनो यत्र मार्गज्ञः समिता, विनयोपसम्पदिशनो यत्र विनयकरणं युज्यते, एतानि खस्थानानि । अथवा खस्थानं नाम-प्रत्रज्यया श्रुतेन च य एक- 15 पाक्षिकस्तत्र प्रथममुपसम्पत्तव्यम्, पश्चात् कुलेन श्रुतेन चैकपाक्षिकस्य पार्थः, ततः श्रुतेन गणेन चैकपाक्षिकस्य समीपे, ततः श्रुतेनैकपाक्षिकस्य सन्निधी, ततः प्रत्रज्ययेकपाक्षिकस्य सकारो, ततः प्रवज्यया श्रुतेन वा नैकपाक्षिकस्यापि पार्धे उपसम्पत् प्रतिपत्तव्या ॥

अह—साधर्मिकवात्सल्याराधनार्थं सर्वेणापि सर्वस्य श्रुताध्यापनादि कर्तव्यं ततः किमर्थ प्रथमं प्रवज्या-कुलादिभिरासन्नतरेपूपसम्पद्यते ? इत्याह —

> सन्वस्स वि कायन्वं, निच्छयओ किं कुलं व अकुलं वा । कालसभावममत्ते, गारव-लजाहिँ काहिंति ॥ ५४२४ ॥

निश्चयतः सर्वेण सर्वस्याप्यविशेषेण श्रुतवाचनादिकमात्मनो विपुरुतरां निर्जराममिरुपता कर्तव्यम्, किं कुरुमकुरुं वा इत्यादिविचारणया ?; परं दुष्पमारुक्षणो यः कारुस्तस्य यः स्तमावः—अनुमावस्तेन 'आत्मीयोऽयम्' इत्यादिकं यद् ममत्वम्, यच गुर्वादिविषयं गौरवं-25 बहुमानबुद्धिः, या च तदीया रुज्जा, एतैः प्रेरिताः सुखेनैव करिण्यन्तीति कृत्वा प्रथमं प्रवज्या-दिभिरासन्नतरेपूपसम्पद्यत इति ॥५४२४॥ गतं ज्ञानार्थं गमनम् । अथ दर्शनार्थं गमनमाह---

कालिय पुन्वगए वा, णिम्माओ जति य अत्थि से सत्ती। दंसणदीवगहेउं, गच्छइ अहवा इमेहिं तु ॥ ५४२५ ॥

कालिकश्रुते पूर्वगते वा यद् वा यसिन् काले श्रुतं प्रचरित तसिन् सूत्रेणार्थेन च यदा ३० निर्मातो भवति, यदि च तस्य प्रहण-धारणशक्तिस्तथाविधा समस्ति ततो दर्शनदीपकानि-सम्यग्दर्शनोज्ज्वालनकारीणि यानि सम्मत्यादीनि शास्त्राणि तेपां हेतोरन्यं गणं गच्छति ॥ ५४२५ ॥ अथवा एभिः कारणैर्गच्छेत्---

25

मिक्खुगा जिहें देसे, बोडिय-थिल-णिण्हएहिं संसग्गी। तेसि पण्णवणं असहमाणें वीसिक्षए गमणं॥ ५४२६॥

यत्र देशे 'मिक्षुकाः' बेहि। बोटिका या निह्ना वा वहन्तेषां तत्र स्मळी तत्र ये आचार्याः स्थितासेः सार्ह्ममाचार्याणां संसर्गिः प्रीतिरित्यर्थः; ते च मिक्षुकाद्यः स्वसिद्धान्तं प्रज्ञापयन्ति, इस चाचार्यो दाक्षिण्येन तर्कप्रन्थाप्रवीणतया वा तृष्णीकस्तिष्ठति, तां च तदीयां प्रज्ञापनामसह-मानः कश्चिद् विनेयश्चिन्तयति—अन्यं गणं गत्वा दर्शनप्रमावकानि शास्त्राणि पठामि येना-मृन् निरुत्तरान् करोमि । एवं विचिन्त्य स तथेव गुरुताष्ट्रच्छ्य तिविसार्जितो गच्छति ॥ ५४२६ ॥ इदमेव मावयति—

लोए वि अ परिवादो, भिक्खुगमादी य गाढ चमहिति । विष्यरिणमंति सेहा, ओमामिर्जिति सहा य ॥ ५४२७ ॥

मिक्षुकादीनां स्वसिद्धान्तं शिर उद्घाट्य प्रक्षपयतामि यदा स्रयो न किमिप हुवते ततो छोकेऽपि च परिवादो जातः—एते छोदनमुण्डा न किमिप जानते, छमी तु सोगताः सर्वम- वनुष्यन्ते । एवं ते भिक्षुकादयः परिवादं श्रुत्वा गाडतरं जेनशासनं चमढयन्ति, श्रेक्षाध्य विपरिणमन्ति, श्राद्धाध्य रक्तपटोपासकरप्रमाज्यन्ते—एते श्रेतिभिक्षयो वटरशिरोमणयध्यादुका- १६ रिणः, यद्यन्ति सामध्ये ततोऽसाकमुत्तरं प्रयच्छन्तु । अथवा तः भिक्षुकादिभिः स्थिकिषया- माचार्यस्यापि वण्टको निवद्धो वर्तते, भाग इत्यर्थः ॥ ५४२७ ॥ ततः—

रसिगद्धो च थलीए, परितित्थयतज्ञणं असहमाणो । गमणं बहुस्सुतत्तं, आगमणं वादिपरिसा छ ॥ ५४२८ ॥

स ञाचार्यस्तरं स्विक्तियां 'रसगृद्धः' किग्व-मधुराहारलम्पटः सामर्थ्यं सत्यपि न किञ्चि20 तुत्तरं प्रयच्छिति । एवमादिकां परतीर्थिकतर्जनामसहमानः शिव्य ञ्चाचार्ये विधिना पृष्ट्वा
'निर्गतः' अन्यगणगमनं कृतवान्, तत्र च तर्कशास्त्राणि श्रुत्वा बहुश्रुतत्वं तस्य सञ्जन्ने, ततो
म्यः खगच्छे ञ्चागमनम्, ञागतेन च पृत्नमाचार्यो द्रष्ट्याः, ततोऽन्यस्यां वसता स्थित्वा या
तत्र वादमार्गकुशला पर्पत् तां परिचितां कृत्वा राज्ञो महाजनस्य च पुरतः परतीर्थिकान्
निष्पिष्टमश्रव्याकरणान् करोति ॥ ५१२८॥'

वायपरायणक्विया, जित पहिसेहंति साहु छई च । अह चिरणुगओ अम्हं, मा से पवर्त्त परिद्वेह ॥ ५४२९ ॥

वादे पराजयेन कृपिताः सन्तो यदि ते मिक्ककादय आचार्यस्य तं वण्टं प्रतिपेधयन्ति ततः 'साधु' सुन्दरं 'छष्टं च' अमीष्टं जातमिति । अथ तत्र कोऽपि त्र्यात्—एतस्य को दोपः ? चिरमनुगत एपोऽसाकम्, या प्राप्युचं दातन्यमस्य परिद्यापयत ॥ ५४२९ ॥

30 ततः को विधिः १ इत्याह—

कारुण य प्पणामं, छेदसुतस्सा दलाह पहिषुच्छं । अण्णत्य वसहि जग्गण, तेसि च णिवेदणं कार्ड ॥ ५४३० ॥

१ ततस्य किं सञ्जायते ? इत्याद् इलक्तरणं कां • ॥

गुरोः पदकमलस्य प्रणामं कृत्वा वक्तव्यम्—छेदश्चतस्य प्रतिपृच्छां मम प्रयच्छत । अत्र चागीतार्थाः शृण्वन्ति ततोऽन्यस्यां वसतो गच्छावः । एवमुक्तोऽपि यदि तस्या वसतेर्न निर्ग-च्छति तत्राख्यानिकादिकथापनेन चिरं रात्री गुरवो जागरणं कारापणीयाः, 'तेपां च' अगी-तार्थीनाम् 'वयमाचार्यमेवं नेष्यामः, भवद्भिवोंको न कर्तव्यः' इति निवेदनं कृत्वा गन्तव्यम् ॥ ५४३० ॥ इदमेव न्याचष्टे-

सदं च हेतुसत्थं, अहिजाओ छेदसुत्त णहं मे ।

एत्थ य मा असुतत्था, सुणिज्ञ तो अण्णहिं वसिमो ॥ ५४३१ ॥ 'शब्दशीसम्' ऐन्द्रादिकं 'हेतुशासं' सम्मत्यादिकम् एवमादिकं शास्त्रमधीयानस्य 'छेदसूत्रं' निशीथादिकं सूत्रतोऽर्थतस्तदुभयतो वा ममः नष्टं तस्य प्रतिष्टच्छां मे प्रयच्छत । 'अत्र च' वसतौ 'अश्रुतार्थाः' शैक्षा अपरिणामका वा मा शृणुयुः, ततोऽन्यस्यां वसतौ वसामः । 10 एवमन्यन्यपदेशेन निष्काशयति ॥ ५४३१ ॥

अथ तस्या वसतेः क्षेत्राद्वा निर्गन्तुं नेच्छति ततोऽयं विधिः-

खित्ताऽऽरिक्खणिवेयण, इयरे पुन्वं तु गाहिया समणा। जग्गविओ सो अ चिरं, जह णिजंतो ण चेतेती ॥ ५४३२ ॥

'आरक्षिकः' दाण्डपाशिकसास्य निवेदनं कियते—"खिच" चि असाकं क्षिप्तचिचः साधः 15 समित्त तं वयमर्धरात्रे वैद्यसकाशं नेप्यामः, स यदि नीयमानः 'हियेऽहं हियेऽहम्' इत्यारटेत् ततो युष्माभिन किमपि भणनीयम् । 'इतरे' अगीतार्थाः श्रमणाः पूर्वमेव श्राहिताः कर्तव्याः— वयमाचार्यमेवं नेप्यामः, मा बोलं कुरुध्वम् । स चाचार्यश्चिरमाख्यायिकाः कथापयित्वा जागरितः सन् यदा निर्भरं द्वप्तो भवति तदा नीयते यथा नीयमानो न किञ्चित् चेतयति ॥ ५४३२ ॥

निण्हयसंसग्गीए, बहुसी भण्णंतुवेह सी कुणइ।

तुह किं ति वच परिणम, गता-ऽऽगते णीणिओ विहिणा ॥ ५४३३॥ अथ निह्नवानां संसर्ग्याऽऽचार्यो न निर्गच्छति, बहुशो भण्यमानोऽप्युपेक्षां कुरुते, अथवा न्यात्—यद्यहं निह्नवसंसर्गं करोमि ततो भवतः किं दुःखयति ? त्रज त्वं यत्र गन्तव्यम् । एवं परिणामं गुरूणां ज्ञात्वा शिष्येण 'गता-ऽऽगतेन' अन्यं गणं गत्वा ज्ञास्त्राण्यधीत्य मूय आगतेन निह्नवान् पराजित्याचार्यः 'विधिना' अनन्तरोक्तेन निष्काशितः कर्तव्यः ॥५४३३॥ 25

एसा विही विसिक्षिएं, अविसिक्षिएं लहुग दोस आणादी। तेसिं पि हुंति लहुगा, अविहि विही सा इमा होइ ॥ ५४३४ ॥

एप विधिर्गुरुणा विसर्जिते शिष्ये मन्तव्यः । अविसर्जितस्य तु गच्छतश्चतुर्रुषु दोषाश्चा-ज्ञादयः। 'तेषामिप' प्रतीच्छतां चतुर्रुष्टुकाः। एपोऽविधिरुक्तोऽतो विधिना गन्तन्यम्॥५४३४॥ 30

स चायं विधिर्भवति-

दंसणनिते पत्रखो, आयरि-उन्झाय-सेसगाणं च। एकेक पंच दिवसे, अहवा पक्खेण सन्वे वि ॥ ५४३५ ॥

१ °शास्त्रं च' पेन्द्रादिकं व्याकरणं 'हेतुशास्त्रं' सम्मत्यादिकं प्रमाणशास्त्रमधी कां॰॥

15

द्रश्निप्रमावकाणां शास्त्राणामयीय निर्गच्छत एकं पक्षमाचार्योपाध्याय-शेपसाधृनां आप-च्छनकालो सवति । तद्यथा—आचार्यः पञ्च दिवसानाप्टच्छ्यते, यदि न विसर्वयति उत उपा-ध्यायोऽपि पञ्च दिवसान् , शेपसाधवोऽपि पञ्च दिवसान् । अथवा पक्षेण सर्वेऽपि प्रच्छ्यन्ते । किसक्तं सवति ?—दिने दिने सर्वेऽपि प्रच्छ्यन्ते यावत् पक्षः पृणे इति ॥ ५२३५ ॥

एतिविहिआगतं तू, पिंडच्छ अपिंडच्छणे मते छहुगा । अहता इमेहिं आगत, एगागि(दि) पिंडच्छणे गुरुगा ॥ ५४३६ ॥ एगे अपिरणए या, अप्पाहारे य थेरए । गिलाणे बहुरोगी य, मंद्रथम्मे य पाहुडे ॥ ५४३७ ॥ एतारिसं विओसझ, विष्यवासी न कप्पई । सीस-पिंडच्छा-ऽऽयरिए, पायच्छितं विहिर्झई ॥ ५४३८ ॥

विद्यपद्मसंविगो, संविगो चेव कारणागाढे । नाऊण तस्सभावं, होद्द उ गमणं अणापुच्छा ॥ ५४३९ ॥

गाथाचतुष्टयमैपि गतार्थम् (गा० ५३९८-५४०१) ॥ ५४३६ ॥ ५४३७ ॥ ॥ ५४३८ ॥ ५४३९ ॥ गतं दर्शनार्थं गमनम् । अय चारित्रार्थमाह—

चरित्तद्व दंसें दुविहा, एसणदोसा य इत्थिदोसा य । गच्छम्मि य सीर्यते, आयसप्रत्येहिं दोसेहिं ॥ ५४४० ॥

चारित्रार्थं गमनं हिथा—देशदोषेरात्मसमुखदोषेश्च । देशदोषा हितिधाः—एपणादोषाः स्वीदोपाश्च । आत्मसमुखा अपि हिथा—गुरुदोषा गच्छदोषाश्चँ । तत्र गच्छो यदि 'आत्मस-मुख्यः' चकवारुसामाचारीवितयकरणरुख्यणेदीषेः सीदेत् तत्र पद्ममाप्टच्छन्नास्ते, तत कर्ष्यं 20 गच्छौते ॥ ५२२० ॥ इदमेव व्याचेरे—

जहियं एसणदोसा, पुरक्रमाई ण तत्य गंतव्यं । उद्गपउरी व देसी, जिंह व चरिगाइसंकिण्णी ॥ ५४४१ ॥

यत्र देशे पुरःकर्मादय एपणादोषा भवेयुः तत्र न गन्तव्यम् । यो त्रा उदकपञ्चरो देशः सिन्युविषयवद् यो वा चरिकादिमिः—परित्राजिका-कापालिकी-तचनिकादिभिवेहुमोहामिरा-20 कीणां विषयस्त्रत्रापि न गन्तव्यम् ॥५१२१॥ अथाशिवादिभिः कारणेस्तत्र गता सवेयुस्ततः—

असिवाईहिं गता पुण, तक्कसमाणिया तओ णिति । अयरियमणिते पुण, आपुच्छिड अप्यणा णिति ॥ ५४४२ ॥

अग्निव-दुर्भिक्ष-परचकादिमिः कारणैस्त्रत्र गता अपि "तक्कजसमाणिय" ति प्राकृते पृत्रीपर-निपातस्यातब्रत्वात् समापिततस्कार्याः, संयमक्षेत्रे यदाऽधिवादीनि स्किटितानि मवन्तीति मावः,

१ भिष बानहारे व्याख्यातार्थमिति नेह भूयो व्याख्यायते ॥५४३६-३७-३८-३९-४०॥ गतं कां०॥ २ व्या । गुरुदोपाः-गुरोखारित्र हिायिछीमवनादिछक्षणाः, गच्छदोपाः-गच्छस सामाचार्या प्रमत्तीमवनादिस्याः । तत्र गच्छो छा०॥ ३ व्छिति । गुरोस्तुः सीद्रतो विविर्देश्वभिष्ठास्यते ॥ ५४४० ॥ इद् व्हां०॥

20

25

30

तदा 'ततः' असंयमक्षेत्राद् 'निर्यन्ति' निर्गच्छन्ति । यद्याचार्याः केनापि प्रतिबन्धेन सीदन्तो न निर्गच्छेयुः ततो ये एको द्वौ बहवोऽसीदन्तस्ते गुरुमाष्ट्रच्छ्य आत्मना निर्गच्छन्ति ॥५४४२॥ तत्र चायं विधिः—

> दो मासे एसणाए, इत्थि वज्जेज अह दिवसाई। गच्छिम्म होइ पक्लो, आयसमुत्थेगदिवसं तु ॥ ५४४३ ॥

एषणायामशुध्यमानायां यतनयाऽनेषणीयमपि गृह्णन् द्वौ मासौ गुरुमाप्टच्छन् प्रतीक्षते । अथ स्त्री-शय्यातरीप्रमृतिका उपसर्गयति आत्मनश्च दृढं चित्तं ततोऽष्टौ दिवसान् गुरूनापृच्छ्य ततस्तत् क्षेत्रं वर्जयेत् । यत्र च गच्छः सीदति तत्र पक्षमाष्ट्रच्छच गन्तव्यम् । अथ स्त्रियां स्वयमध्युपपन्नस्तत ईर्ट्शे आत्मसमुत्थे आगाढदोषे एकदिवसमाप्टच्छ्य गच्छति ॥ ५४४३ ॥

> सेजायरिमाइ सएन्झए व आउत्थ दोस उभए वा । आपुच्छइ सनिहियं, सण्णाइगतं व तत्तो उ ॥ ५४४४ ॥

अथात्मना शय्यातर्यादी स्त्रियां 'सज्झिकायां वा' प्रातिवेशिमक्यामतीवाध्यपपन्नः, 'उभयं वा' परस्परमध्युपपन्नं ततो यद्याचार्यः सन्निहितस्तदा तमाप्टच्छय गच्छति । अथासन्निहितः संज्ञाभूम्यादौ गत आचार्यस्तदा तत एवानाप्टच्छया गच्छति, अपरं वा सन्निहितसाधुं भणति— मम वचनेन गुरूणामाप्रच्छनं निवेदनीयम् ॥ ५४४४ ॥ 15

> एयविहिमागयं तू, पिडच्छ अपिडच्छणे भवे लहुगा । अहवा इमेहिँ आगय, एगागि(दि) पिडच्छणे गुरुगा ॥ ५४४५ ॥ एगे अपरिणए या, अप्पाहारे य थेरए। गिलाणे बहुरोगी य, मंद्धम्मे य पाहुडे ॥ ५४४६ ॥ एयारिसं विओसज, विप्पवासी ण कप्पई। सीस-पडिच्छा-ऽऽयरिए, पायच्छित्तं विहिज्जई ॥ ५४४७ ॥

गाथात्रयमपि गतार्थम् (गा० ५३९८-५४००) ॥ ५४४५ ॥ ५४४६ ॥ ५४४७ ॥ भवेत् कारणं येन न पृच्छेत्—

> बिइयपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे। नाऊण तस्स भावं, अप्पणों भावं अणापुच्छा ॥ ५४४८ ॥

द्वितीयपदमत्रोच्यते-आचार्यादिरसंविशो भवेत्, अथवा संविशः परम् अहिदष्टादिक-मागाढकारणमवलम्बय न प्रच्छेत् , 'तस्य वा' गुरोः 'भावं' 'सुचिरेणापि न विसर्वयति' इति रूक्षणं ज्ञात्वा, आत्मीयं च 'भावम्' 'अहमिह तिष्ठन्नवश्यं विनश्यामि' इति ज्ञात्वाऽनाप्टच्छया-ऽपि व्रजेत् ॥ ५४४८ ॥ अथ गुरोः चारित्रे सीदतो विधिमाह---

> सेजायरकपट्टी, चरित्तठवणाएँ अभिगया खरिया। सारूविओ गिहत्थो, सो वि उवाएण हायन्त्रो ॥ ५४४९ ॥

१ इद्मेवान्त्यपदं भावयति इलवतरणं कां॰ ॥ २ °क्यामात्मसमृत्थदोषवान् जातः, खयमेव तस्यामध्युपपन्न इत्यर्थः, 'उभयं' कां॰ ॥ 🧪

20

25

श्च्यातरस्य केल्यस्थिकायां आचार्यण चारित्रस्य स्थापना कृता, तां प्रतिसेवैत इति मानः, तस्यां चारित्रस्थापनायां जातायाम्, द्यक्षरिका वा काचिद् 'अभिगता' जातायविगमोपेता श्राविकेत्ययेः तस्यामचार्योऽच्युपपकः, स च चारित्रवर्जितो वेषयारी मवेत्, साक्षपिको वा गृहस्यो वा उपल्खणत्वात् सिद्धपुत्रको वा । तत्र सुण्डितशिराः शुक्रवासःपरियायां कच्छामवश्वानोऽमार्यको मिक्षां हिण्डमानः साक्षपिक उच्यते । यन्तु सुण्डः सश्चित्राको वा सुमार्यकः स सिद्धपुत्रकः । एवमेषामन्यतर उपायेन हतंत्र्यः । कथन् १ इति चेद् उच्यते—पूर्व जावद् गुरवो मण्यन्ते—वयं युप्पद्विरहिता अनाथा अतः प्रमीद गच्छामोऽपरं क्षेत्रम् । एवसुके यदि नेच्छन्ति ततो यस्यां स प्रतिबद्धः सा प्रज्ञाप्यते—एव बहुनां साधूनानायारः, एतेन विना गच्छस्य ज्ञानादीनां परिहाणिः, अतो मा नरकादिकं संसारमात्मनो वर्षय । यदि सा 10स्तित ततः सुन्दरम् । अथ न तिष्ठति ततो विद्या-मज्ञादिमिरावस्यते । तदमावे केवियका अप तस्य दीयन्ते, गुरुश्च पूर्वकर्मण रात्रो हत्त्र्यः। एवं तावद् मिश्चमक्षीकृत्य विविक्तः ॥५१४४९॥ सृत्रम्—

गणावच्छेइए य गणाद्वक्कस्म इच्छेजा अण्णं गणं उवसंपिजाताणं विहरित्तए, कप्पति गणावच्छेइयस्स गणावच्छेइयत्तं णिकिखवित्ता अण्णं गणं उवसंप-जित्ताणं विहरित्तए। णो से कप्पइ अणापुच्छिता आयरियं वा जाव अग्नं गणं उपसंपिजाताणं विह-रित्तए; कप्पइ से आउच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पइ जाव विहरित्तए; ते य से णो वितरंति एवं से णो कप्पइ जाव विहरित्तए २१॥

आयरिय-उवन्झाए य गणाओ अवक्रम्म इच्छेजा अन्नं गणं उवसंपिजनाणं विहरित्तए, कप्पइ आय-रिय-उवन्झायस्स आयरिय-उवन्झायनं णिक्षिन्नवित्ता अण्णं गणं उवसंपिजनाणं विहरित्तए। णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव अन्नं गणं उवसं-पिजनाणं विहरित्तए; कप्पति से आपुच्छिता जाव

<sup>्</sup> १ 'करपस्थिकायां' दुहितरि आचा<sup>2</sup> छाँ ।। २ 'वमानेन चारित्रं तटे स्थापितमिति भावः, छाँ ।। २ एवइनन्दरं प्रन्थाप्रम्—२५०० इति छाँ ।।

विहरित्तए । ते य से वितरंति एवं से कप्पति अन्नं गणं उवसंपज्जिताणं विहरित्तए; ते य से णो वियरंति एवं से णो कप्पति अन्नं गणं उवसंप-जित्ताणं विहरित्तए २२॥

अस्य त्त्रद्वयस्य व्याख्या प्राग्वत् । नवरम्—गणावच्छेदिकत्वमाचार्योपाध्यायत्वं च निक्षिप्य 5 गन्तव्यमिति विशेषः ॥ अथ भाष्यम्-

> एमेव गणावच्छे, गणि-आयरिए वि होइ एमेव। नवरं पुण नाणत्तं, ते नियमा हुंति वत्ता उ ॥ ५४५० ॥

'एवमेव' भिक्षुवद् गणावच्छेदिकस्य ज्ञान-दर्शन-चारित्रार्थमन्यं गणं गच्छतो विधिर्द्रष्टन्यः। गणिनः-उपाध्यायस्याचार्यस्य चैवमेव विधिः । नवरं पुनरिदं नानात्वम्-नियमात् 'ते' 10 गणावच्छेदिकादयो व्यक्ता एव भवन्ति नाव्यक्तीः ॥ ५४५० ॥

एसेव गमी नियमा, निग्गंथीणं पि होह नायच्वी । नाणहु जो उ नेई, सचित्त ण अप्पिणे जाव ॥ ५४५१ ॥

'एष एव' भिक्षुसूत्रोक्तो गमो निर्श्रन्थीनामप्यपरं गणसुपसम्पद्यमानानां ज्ञातन्यः । नव-रम्—नियमेनैव ताः ससहायाः । यः पुनः ज्ञानार्थे ता आर्थिका नयति स यावदद्यापि न 15 वाचनाचार्यस्यार्पयति तावत् सचित्तादिकं तस्यैवाभवति । अर्पितासु पुनर्वाचनाचार्यस्याभाव्यम् ॥ ५४५१ ॥ कः पुनस्ता नयति १ इत्याह—

पंचण्हं एगयरे, उग्गहवज्ञं तु लभति सचित्तं। आपुच्छ अहु पक्खे, इत्थीसत्थेण संविग्गो ॥ ५४५२ ॥

'पञ्चानाम्' आचार्योपाध्याय-प्रवर्तक-स्थविर-गणावच्छेदकानामेकतरः संयतीर्नयति । तत्र 20 सचित्तादिकं परक्षेत्रावमहवर्जं स एव लभते । निर्मन्थी च ज्ञानार्थं व्रजन्ती अष्टी पक्षानाप्ट-च्छति—तत्राचार्यमेकं पक्षमाप्टच्छति, यदि न विसर्जयति तत उपाध्यायं वृषमं गच्छं चैव-मेव प्रच्छति; संयतीवर्गेऽपि प्रवर्तिनी-गणावच्छेदिका-ऽभिषेका-शेषसाध्वीर्यथाक्रममेकैकं पक्ष-माप्टच्छति । ताश्च स्त्रीसार्थेन समं संविधेन परिणतवयसा साधुना नेतन्याः ॥ ५४५२ ॥

सूत्रम्-

25

भिवस्तू य गणाओ अवक्रम्म इच्छेजा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव अन्नं गणं संभोगवडियाए उवसंपिजनाणं विहरित्तए; कप्पइ

१ °काः, ततो योऽव्यक्तस्य विधिरुक्तः सोऽत्र न भवतीति भावः ॥ कां० ॥

б

स आपुच्छिता आयरियं वा जाव विहरित्तए; ते य से वियरंति एवं से कष्पइ जाव विहरित्तए; ते य से नो वियरेजा एवं से नो कष्पइ जाव विहरि-त्तए। जरशुत्तरियं धम्मविणयं छभेजा एवं से कष्पइ अग्नं गणं संभोगपिडयाए उवसंपिजताणं विहरि-त्तए; जरशुत्तरियं धम्मविणयं नो छभेजा एवं से नो कष्पइ अग्नं गणं जाव विहरित्तए २३॥

अस्य त्याख्या प्राग्वत् । नवरम्—सम्मोगः—एकमण्डल्यां समुद्देशनादिख्यः तत्यत्ययं— तन्निमित्तम् । ''जत्थुत्तरियं'' इत्यादि, 'यत्र' गच्छे उत्तरं—प्रधानतरं 'धर्मविनयं' स्मारणा-10 वारणादिख्यां धार्मिकीं शिक्षां छमेत एवं ''से'' तस्य कल्पते अन्यं गणमुपसम्पद्य विद्तुप् । यत्रोत्तरं धर्मविनयं नो छमेत एवं ''से'' तस्य नो कल्पते उपसम्पद्य विद्दुमिति सुत्रार्थः ॥

थय गाप्यम्— संमोगो वि हु तिहिं कारणहिं नाणह दंसण चरिते । संक्रमणे चडमंगो, पहमो गच्छिम्म सीयंते ॥ ५४५३ ॥

18 सम्मोगोऽपि त्रिभिः फारणिरिष्यते । तयथा—ज्ञानार्थं दर्शनार्थं चारित्रार्थं च । तत्र ज्ञानार्थं दर्शनार्थं वा यखोपसम्पदं प्रतिपद्मन्तिमन् स्त्रार्थदानादे। सीदित गणान्तरसङ्क्षमणे स एव विधिर्थः पूर्वस्त्रे भणितः । चारित्रार्थं तु यखोपसम्पद्मन्तत्र चरण-करणिक्रयायां सीदिति चतुर्भक्षी भवति—गच्छः सीदिति नाचार्थः १ श्राचार्यः सीदिति न गच्छः २ गच्छोऽप्याचा-याऽपि सीदिति ३ न गच्छो नाष्याचार्यं ४ देति । श्रत्र प्रथमो भक्तो गच्छं सीदित मन्तव्यः । 20 तत्र च शुरुणा स्वयं वा गच्छस्य नोदना फर्तव्या ॥ ५४५३ ॥

कथं पुनः स गच्छः सीदेत् ! इत्याह—

पिडलेह दियत्अङ्ग, निक्लिय आदाण विणय सन्झाए। आलोग-ठवण-थत्तङ्ग-मास-पडल-सेळानराईसु ॥ ५४५४॥

ते गच्छसाधवः प्रस्युपेक्षणां काले न कुविन्ति, न्यूना-ऽतिरिक्तादिदीपेधिपयीसेन वा प्रस्यु26 पेक्षन्ते, गुरु-ग्लानादीनां वा न प्रस्युपेक्षन्ते । निष्कारणे दिवा स्वग्वतंयन्ति । दण्डकादिकं
निक्षिपन्त व्याददत्तो वा न प्रस्युपेक्षन्ते, न वा प्रमार्श्वयन्ति, दुष्प्रस्युपेक्षितं दुष्प्रमार्श्वितं
वा कुविन्ति । यथाई विनयं न प्रयुक्तते । साध्याये—स्व्यपेक्ष्मीमर्थपेक्ष्मी वा न कुविन्ति,
व्यक्तालेऽसाध्याये वा कुविन्ति । पाक्षिकादिषु व्यालोचनां न प्रयच्छन्ति, अथवा "आलोय"
चि "ठाणदिसिपगासणया" (ओचिन् गा० ५६३) इत्यादिकं सप्तविच्यमालोकं न प्रयुक्तते,

१ इति । चतुर्थी भन्नः शुद्ध एव । आधेषु त्रिषु भन्नेषु विधिकच्यते—तत्र प्रथमी का॰॥

सङ्खर्डी वा आलोकन्ते । स्थापनाकुलानि न स्थापयन्ति । 'भक्तार्थ' मण्डल्यां समुद्देशनं न कुर्वन्ति । गृहस्थमापामिर्मापन्ते, सावद्यं वा भापन्ते । पटलकेषु आनीतं मुझते । शय्या-तरपिण्डं मुझते । आदिग्रहणेन उद्गमाद्यशुद्धं गृह्वन्ति ॥ ५४५४ ॥

एतेषु गच्छस्य सीदतो विधिमाह—

चोयावेइ य गुरुणा, विसीयमाणं गणं सयं वा वि । आयरियं सीयंतं, सयं गणेणं च चोयावे ॥ ५४५५ ॥

प्रथमभक्के सामाचार्या विपीदन्तं गच्छं गुरुणा नोदयति, अथवा खयमेव नोदयति । द्विती-यभक्के आचार्य सीदन्तं खयं वा गणेन वा नोदयति ॥ ५४५५ ॥

> दुनि वि विसीयमाणे, सर्यं व जे वा तिहं न सीयंति । ठाणं ठाणाऽऽसज्ज उ, अणुलोमाईहिँ चोएति ॥ ५४५६ ॥

तृतीयभङ्गे गच्छा-ऽऽचार्यी द्वाविप सीदन्ती स्वयमेव नोदयित, ये वा तत्र न सीदन्ति तैनोंदयित, िकं वहुना श्यानं स्थानम् 'आसाद्य' प्राप्यानुरुगेमादिभिर्वचोभिनोंदयित । िकमुक्तं भवित ?—आचार्योपाध्यायादिकं भिक्षु-श्लुङ्कादिकं वा पुरुषवस्तु ज्ञास्वा यस्य याद्दशी नोदना योग्या यो वा खरसाध्यो मृदुसाध्यः ऋरोऽकूरो वा यथा नोदनां गृह्णाति तं तथा नोदयेत् ॥५४५६॥ श्रे

भणमाणें भणाविते, अयाणमाणिम्म पक्खें उक्तासी ।

15

25

लजाएँ पंच तिन्नि व, तह किं ति व परिणय विवेगो ॥ ५४५७ ॥
गच्छमाचार्यमुभयं वा सीदन्तं स्वयं भणन् अन्यैश्च भाणयन्नास्ते । यत्र न जानाति एते
भण्यमाना अपि नोद्यमं करिष्यन्ति तत्रोत्कर्षतः पक्षमेकं तिष्ठति । गुरुं पुनः सीदन्तं लज्जया
गौरवेण वा जानन्निप पञ्च त्रीन् वा दिवसानभणन्निप गुद्धः । अथ नोद्यमानो गच्छो गुरुरुभयं वा भणेत्—तव किं दुःखयति ? यदि वयं सीदामस्तर्हि वयमेव दुर्गतिं गमिष्यामः । ३०
एवंविधे भावे तेषां परिणते तेषां 'विवेकः' परित्यागो विधेयः । तत्रश्चान्यं गणं सङ्गामति ।
तत्र चतुर्भङ्गी—संविद्यः संविद्यं गणं सङ्गामति ? संविद्योऽसंविद्यम् २ असंविद्यः संविद्यम् ३
असंविद्योऽसंविद्यम् ४ ॥ ५४५७ ॥ तत्र प्रथमो भङ्गस्तावदुच्यते—

संविग्गविहाराओ, संविग्गा दुनि एज अनयरे।

आलोइयम्मि सुद्धो, तिविहोवहिमग्गणा नवरि ॥ ५४५८ ॥

संविद्यविद्याद् गच्छात् संविद्यो द्वौ 'अन्यतरौ' गीतार्था-ऽगीतार्थौ संविद्ये गच्छे समा-गच्छेताम्, स च गीतार्थोऽगीतार्थो वा यतो दिवसात् संविद्येस्यः स्फिटितः तिद्दिनादारभ्य सर्वमप्यालोचयति, आलोचिते च शुद्धः । नवरम्—त्रिविधोपधेः—यथाक्कतादिरूपस्य मार्गणा कर्तव्या ॥ ५४५८ ॥ इदमेव व्याचष्टे—

गीयमगीतो गीते, अप्पिडविद्धे न होइ उवघातो । 30 अविगीयस्स वि एवं, जेण सुता ओहनिज्जत्ती ॥ ५४५९ ॥ स संविग्नो गीतार्थो वा स्यादगीतार्थो वा । यदि गीतार्थो व्रजिकादिषु अप्रतिबद्ध आयातः

१ अथ त्रिष्वपि भङ्गेषु साधारणं विधिमाह इसवतरणं कां॰ ॥

30 -

तत उपघेरपधातो न भवति, न प्रायश्चित्तम् । 'अविगीतस्य' अगीतार्थस्यापि येन जवन्यत ओघनिर्युक्तिः श्चता तस्यापि 'एवमेव' अप्रतिवध्यमानस्य नोपधिरुपहन्यते ॥ ५४५९ ॥'

गीयाण विमिस्साण व, दुण्ह वयंताण वहयमाईसु ।

पिडविन्झंताणं पि हु, उनहि ण हम्मे ण वाऽऽरुवणा ॥ ५४६० ॥

5 'द्वयोः' गीतार्थयोगीतार्थविमिश्रयोवी बैजतोर्विजिकादिपु प्रतिवध्यमानयोरप्युपिर्घोपहन्यते, न वा 'आरोपणा' प्रायश्चित्तं भवति । एवमेकोऽनेके वा विधिना समागता यसमृति गणाद् निर्गतास्तत आरभ्यास्रोचनां ददति ॥ ५४६० ॥ अथ त्रिविघोपिषमार्गणामाह—

> आगंतुमहागडयं, वत्थन्वअहाकडस्स असईए । मेलिति मज्झिमेहिं, मा गारवकारणमगीए ॥ ५४६१ ॥

10 तस्य गीतार्थस्यागीतार्थस्य वा त्रिविघ उपिधभेवत्। तद्यथा—यथाक्रतोऽरुपपिरकर्मा सपिरकर्मा च । वास्तव्यानामप्येवमेव त्रिविघ उपिधभेवति । तत्र यथाकृतो यथाकृतेन सह मीरुयते,
अरुपपिरकर्मा अरुपपिरकर्मणा, सपिरकर्मा सपिरकर्मणा। अथ वास्तव्यानां यथाकृतो नास्ति
तत आगन्तुकस्य यथाकृतं वास्तव्यमध्यमैः—अरुपपिरकर्मभिः सह मीरुयन्ति । किं कारणम् १
इति चेद् अत आह—मा सोऽमीलितः सन्नगीतार्थस्य 'मदीय उपिधरुत्तमसम्भोगिकोऽतोऽह15मेव सुन्दरः' इत्येवं गौरवकारणं मवेदिति ॥ ५४६१ ॥

ं गीयत्थें ण मेलिजइ, जो पुण गीओ वि गारवं कुणइ। तस्सुवही मेलिजइ, अहिकरण अपचओ इहरा ॥ ५४६२॥

गीतार्थो यदि अगौरवी ततस्तदीयो यथाकृतः प्रतिप्रहो वास्तव्ययथाकृताभावेऽल्पपिकर्मिमः सह न मील्यते किन्तु उत्तमसम्मोगिकः कियते । यस्तु गीतार्थोऽपि गौरवं करोति तस्य यथा-20 कृतो वास्तव्याल्पपिकर्मिभः सह मील्यते । किं कारणम् ? इति चेद् अत आह—''इहर'' ति यदि यथाकृतपिरमोगेन परिमुज्यते तदा केनाप्यज्ञानता अल्पपिरकर्मणा समं मेलितं दृश्चा स गीतार्थः 'अधिकरणम्' असङ्घं कुर्यात्, किमधं मदीय उत्कृष्टोपिषरगुद्धेन सह मीलितः ? इति । अश्रत्यो वा शैक्षाणां भवेत्, अयमेतेषां सकाद्यादुचततरिवहारी येनोपिषमुत्कृष्टपिरमोगेन परिमुद्धे, एते तु हीनतरा इति ॥ ५४६२ ॥

एवं खल संविग्गे, संविग्गे संकर्म करेमाणे । संविग्गमसंविग्गे, असंविग्गे यावि संविग्गे ॥ ५५६३ ॥

्रवं खळु संविमस्य संविमेषु सङ्गमं कुर्वाणस्य विविरुक्तः । अय संविमस्यासंविमेषु सङ्गा-मतोऽसंविमस्य वा संविमेषु सङ्गामतो विविरुच्यते ॥ ५२६३ ॥

तत्र संनिमस्यासंनिमसङ्गमणे तानदिमे दोषाः—

सीहगुहं वग्वगुहं, उद्दिं व पिलत्तगं व तो पिवसे । असिवं ओमोयरियं, धुवं सें अप्पा परिचत्तो ॥ ५४६४ ॥

र एवमेकाकिनो विधिरुक्तः । अथ द्वयोर्जनयोर्विधिमाह इलक्तरणं कां ॥ २ 'व्रजतोः' संविद्यं गणं समागच्छतोर्विजि? बां ॥

सिंहगुहां न्यात्रगुहां 'उदिधं वा' समुद्रं प्रदीप्तं वा नगरादिकं यः प्रविशति, अशिवमव-मौदर्य वा यत्र देशे तत्र यः प्रविशति तेन ध्रुवमात्मा परित्यक्तः ॥ ५८६८ ॥ 🚓 🛴

चरण-करणप्पहीणे, पासत्थे जो उ पविसए समणो।

जतमाणए पजहिउं, सो ठाणे परिचयइ तिण्णि ॥ ५४६५ ॥

एवं सिंहगुहादिस्थानीयेषु चरण-करणमहीणेषु पार्श्वस्थेषु यः श्रमणः 'यतमानान्' संविमान् 5 'प्रहाय' परित्यज्य प्रविशति स मन्दधर्मा 'त्रीणि स्थानानि' ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूपाणि परित्य-जति । अपि च—सिंहगुहादिपवेशे एकभविकं मरणं प्राप्तोति, पार्श्वस्थेषु पुनः प्रविशक्तने-कानि मरणानि प्राप्तोति ॥ ५४६५ ॥

एमेव अहाछंदे, इसील-ओसन्न-नीय-संसत्ते।

जं तिनि परिचयई, नाणं तह दंसण चरित्तं ॥ ५४६६ ॥

'एवमेव' पार्श्वस्थवद् यथाच्छन्देषु कुशीला-ऽवसन्न-नित्यवासि-संसक्तेषु च प्रविशतो मन्त-व्यम् । यच त्रीणि स्थानानि परित्यजतीत्युक्तं तद् ज्ञानं दर्शनं चारित्रं चेति द्रष्टव्यम् ॥ ५४६६ ॥ गतो द्वितीयभङ्गः। अथ तृतीयभङ्गमाह—

पंचण्हं एगयरे, संविग्गे संक्रमं करेमाणे ।

आलोइए विवेगो, दोसु असंविग्में सच्छंदो ॥ ५४६७ ॥

15

10

पार्श्वस्था-ऽवसन्न-कुशील-संसक्त-यथाच्छन्दानामेकतरः संविशेषु सङ्गमं कुर्वन् प्रथममालीचनां ददाति, तत आलोचितेऽविशुद्धोपघेर्विवेकं करोति । स च यदि चारित्रार्थमुपसम्पद्यते ततः मतीच्छनीयः । यस्तु 'द्वयोः' ज्ञान-दर्शनयोरर्श्ययासंविम उपसम्पद्यते तस्य 'खच्छन्दः'ः स्वामिप्रायः, नासौ प्रतीच्छनीय इति भावः । अथवा ''दोसु असंविग्गे'' ति 'असंविमोऽ-संविमेषु सङ्ग्रामित' इति रूपे द्विधाऽप्यसंविमे चतुर्थभङ्गे 'खच्छन्दः' खेच्छा, अवस्तुभूतत्वाद् 20 न कोऽपि तत्र विधिरिति भावः ॥ ५४६७ ॥<sup>3</sup>

> पंचेगतरे गीए, आरुभियवते जयंतए तम्मि । जं उविहं उप्पाप, संमोइत सेसग्रुव्हंति ॥ ५४६८ ॥

तेषां पञ्चानां-पार्श्वस्थादीनामेकतर आगच्छन् यदि गीतार्थस्ततः स्वयमेव महाव्रतान्युचार्या-रोपितत्रतो यतमानः-त्रजिकादावप्रतिबध्यमानो मार्गे यमुपिमुत्पाद्यति स साम्भोगिकः, 25 "सेसमुज्झंति" ति यः प्राक्तनः पार्श्वस्थोपिषरशुद्धस्तं परिष्ठापयन्ति । यः पुनरगीतार्थस्तस्य वतानि गुरवः प्रयच्छन्ति, उपिश्च तस्य चिरन्तनोऽभिनवोत्पादितो वा सर्वोऽपि परित्यज्यते ॥ ५४६८ ॥ तेषु चायमाळोचनाविधिः—

पासत्थाईग्रंडिऍ, आलोयण होइ दिक्खपभिई तु। संविग्गपुराणे पुण, जप्पभिई चेव ओसण्णो ॥ ५४६९ ॥

30

१ एवं पार्श्वस्थेषु सङ्कामतो भणितम् । अथ यथाच्छन्दादिषु सङ्कामत इद्मेवातिदि-राचाह इसवतरणं कां ।। २ °शतो दोषजालं च विशेषतरं मन्त कां ।। ३ तृतीयभङ्ग एव विधिशोपमाह इलवतरणं कां॰ ॥

यः पार्श्वसादिभिरेव मुण्डितः—प्रवाजितस्तस्य दीक्षादिनादारभ्य आलोचना भवति । यस्तु पूर्वं संविद्यः पश्चात् पार्श्वस्यो जातः तस्य संविद्यपुराणस्य यस्त्रमृति अवसन्नो जातस्विद्दिनादारम्या-ऽऽलोचना भवति ॥ ५१६९ ॥

सूत्रम्--

गणावच्छेइए य गणादवक्कम्म इच्छेजा असं गणं Б संभोगपडियाए उवसंपज्जिताणं विहरित्तए, णो से क-प्पति गणावच्छेइयत्तं अणिक्खिवता संभोगपडियाए जाव विहरित्तए; कप्पति से गणावच्छेइअत्तं णिक्खिः वित्ता जाव विहरित्तए । णो से कप्पइ अणापुच्छिता आयरियं वा जाव विहरित्तए; कप्पति से आपु-10 च्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पड़ अन्नं गणं संभोगपडियाए जाव विहरित्तए; ते य से नो वितरंति एवं से णो कंपड़ जाव विहरित्तछ। जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेजा एवं से कप्पति अन्नं गणं सं० जान निहरि-15 त्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा एवं से ·णो कप्पति जाव विहरित्तए २४ ॥ आयरिय-उवन्झाए य गणाद्वक्कम्म इच्छेजा अत्रं गणं संभोगपडियाए जाव विहरित्तए, णो से कप्पति आयरिय-उवन्झायत्तं अणिक्विवित्ता अण्णं गणं 20 सं० जाव विहरित्तए; कप्पति से आयरिय-उवज्झा-यतं णिक्खिवित्ता जाव विहरित्तए। णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए; कप्पति से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए । ते य से वितरंति एवं से कप्पति जाव विहरित्तए;

<sup>्</sup>रे तः स् पुराणसंविद्यः, गाथायां व्यत्यासेन पूर्वापरनिपातः प्राकृतत्वात्, तस्य यत्य<sup>°</sup>र्वाण्या

ते य से णो वितरंति एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए। जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेजा एवं से कप्पइ जाव विहरित्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए २५॥

अस्य सूत्रद्वयस्य व्याख्या पूर्ववत् ॥ अथ भाष्यम्—

एमेव गणावच्छे, गणि-आयरिए वि होइ एमेव । णवरं पुण णाणत्तं, एते नियमेण गीया उ ॥ ५४७० ॥

एवमेव गणावच्छेदिकस्य तथा गणिनः—उपाध्यायस्याचार्यस्य च सूत्रं मन्तन्यम् । नवरं पुनरत्र नानात्वम्—एते नियमतो गीतार्था भवन्ति नागीतर्थाः ॥ ५४७० ॥

सूत्रम्---

10

भिक्खू य इच्छिजा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उदि-सावित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए; कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए। ते य से वियरिजा एवं से कप्पइ अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए; ते य से नो वियरेजा एवं से नो कप्पइ अन्नं आयरिय-उव-ज्झायं उद्दिसावित्तए। नो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए; कप्पति से तेसिं कारणं दीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए २६॥

20

अस्य व्याख्या प्राग्वत् । नवरम्—अन्यम् 'आचार्योपाध्यायमुद्देशियतुम्' आचार्यश्चोपा-ध्यायश्चाचार्योपाध्यायम् , समाहारद्वन्द्वः , यद्वा आचार्ययुक्त उपाध्याय आचार्योपाध्यायः , शाकपार्थिववद् मध्यपदलोपी समासः , आचार्योपाध्यायावित्यर्थः , तावन्यावुदेशियतुमात्मन 25 इच्छेत् । ततो नो कल्पते अनाप्टच्छवाचार्यं वा यावद् गणावच्छेदिकं वा इत्यादि प्राग्वद् इष्टव्यम् । तथा न कल्पते 'तेपाम्' आचार्यादीनां कारणम् 'अदीपयित्वा' अनिवेद्य अन्यमा-इ० १८३

2)

चार्योपाघ्यायम् 'उद्देशयितुम्' आत्मनो गुरुतया व्यवस्थापयितुम् । अ कैरणं दीपयित्वा त

सुत्तम्मि कहियम्मी, आयरि-उन्हाय उद्दिसाविति । तिण्हऽद्व उद्दिसिङ्का, णाणे तह दंसण चरित्ते ॥ ५४७१ ॥

 'स्त्रे' स्त्रार्थ 'आकृष्टे' उक्ते सति निर्मुक्तिविस्तर दृच्यते—आचार्यापाध्यायमिनव-सुदेशयन् त्रयाणामर्थायोद्दिशेत् । तद्यथा—जानार्थं दर्शनार्थं चारित्रार्थं चेति ॥ ५४७१ ॥

नाणे महकप्पसुतं, सिस्सत्ता केइ उत्रगए देयं।

तस्सऽह उदिसिखा, सा खल सेच्छा ण जिणवाणा ॥ ५४७२ ॥

ज्ञाने तावदिभिषीयते—केपांखिदांचार्याणां कुले गणे वा महाकरपश्चतमित्रं, तैश्च गण10 संख्यितिः कृता—योऽस्माकं शिष्यतयोपगच्छित तस्येव महाकरपश्चतं देयं नान्यस्य । तत्र चोत्सर्गतो नोपसम्पत्तत्र्यम्, यदि अन्यत्र नास्ति तदा 'तस्य' महाकरपश्चतस्यार्थाय तमप्याचायेष्ठिद्रितेत्, उद्दिदय चार्थाते तस्मिन् पूर्वाचार्याणामेवान्तिके गच्छेत्, न तत्र तिष्ठेत् । कृतः ?
इत्याह—सा खळु तेपामाचार्याणां सेच्छा, 'न जिनाज्ञा' न हि जिनेरिदं मणितम्—शिष्यतयोपगतस्य श्चितं दातव्यमिति ॥ ५४७२ ॥ अथ दर्शनार्थमाह—

विज्ञा-मंत-निमिन्ते, हेऊसत्यह दंसणहाए । चरित्तहा पुत्र्यगमी, अहत इमे हुंति आएसा ॥ ५४७३ ॥

विद्या-मन्न-निमित्तार्थं 'हेतुशास्त्राणां च' गोविन्द्रनिष्ठिक्तिप्रमृतीनामर्थाय यद् अन्य आचार्य उद्दिश्यते तद् दर्शनार्थं मन्तव्यं । चारित्रार्थं पुनरुदेशने 'पृदीः' प्रागुक्त एव गमो भवति ।

ष्यया तंत्रेते 'आदेशाः' मकारा मवन्ति ॥ ५९७३ ॥

आयरिय-उवन्झाए, खोसण्णोहात्रिते व कालगते । ओस्ण्ण छन्त्रिहं खल्छ, वत्तमवत्तस्स मग्गणया ॥ ५४७४ ॥

आचार्य उपाध्यायो वा अवसमः सङ्घातः 'अवधावितो वा' गृहस्थीमृतः काङगतो वा । यदि अवसन्तराः पड्विधो भवेत्—पार्थस्थोऽवममः छुर्याङः संसक्तो नित्यवासी यथाच्छन्दश्चेति । यश्च तस्य ग्रिप्य आचार्यपद्योग्यः स व्यक्तोऽज्यक्तो वा भवेत् तत्रयं मागणा ॥ ५२७२ ॥

25 वत्ते खलु गीयत्ये, अञ्जत्ते चएण अहत्र अगीयत्ये ।

त्रिच्छ सार पेसण, अह्वाऽऽसण्णे सर्य गमणं ॥ ५४७५ ॥

र्थंत्र चत्वारो मङ्गाः—तत्र वयसा व्यक्तः पोडशवार्षिकः श्रुतेन च व्यक्तो गीतार्थः, एप प्रथमो सङ्गः । वयसा व्यक्तः श्रुतेनाव्यक्तः, एपोऽश्वतो द्वितीयः । वयसाऽव्यक्तः श्रुतेन व्यक्तः, खयमर्थतस्तृतीयः । "अव्यक्ते वएण अहव धर्गायस्थि" वि चतुर्थो मङ्गो गृहीतः, स चायम्— 30 वयसाऽप्यव्यक्तः श्रुतेन चाव्यक्त इति १ । अत्र प्रथमे मङ्गे द्विधाऽपि व्यक्तस्य 'इच्छा' अन्यमाचार्यग्रहिहाति वा न या । यावन्नोहिहाति तावत् तमवसन्नीमृतमाचार्यं दृर्सं सार्यितं

१ व्यक्त १ एतिकहान्तर्गतः पाटः भा० एव वर्तते ॥ १ तत्र झानार्थे ताववाह इःयवतर्ग हो० ॥ ३ वयसा श्रुतेन चाध्यको [व्यको घा] भवतीति अत्र चत्वा को० ॥

साधुसङ्घाटकं प्रेषयति । अथासने स आचार्यस्ततः स्वयमेव गत्वा नोदयति ॥ ५४७५ ॥ नोदनायां चैवं कारुपरिमाणम्-

> एगाह पणग पक्खे, चउमासे वरिस जत्थ वा मिलइ। चोएइ चोयवेइ व, णेच्छंतें सर्य तु बङ्घावे ॥ ५४७६ ॥

'एकाई नाम' दिने दिने गत्वा नोदयति, एकान्तरितं वा । तथा 'पञ्चाहं' पञ्चानां दिव-5 सानामन्ते, एवं पक्षे चतुर्मासे वर्षान्ते वा 'यत्र वा' समवसरणादौ मिलति तत्र खयमेव नोदयति, अवरैर्वा खगच्छीय-परगच्छीयैनोदनां कारयति । यदि सर्वथाऽपि नेच्छति ततः स्वयमेव तं गणं वर्तापयति ॥ ५४७६ ॥

उद्दिसइ व अन्नदिसं, पयावणहा न संगहहाए। जइ णाम गारवेण वि, ग्रुएज णिच्छे सयं ठाई ॥ ५४७७ ॥

अथवा स उभयव्यक्तः 'अन्यां दिशम्' अपरमाचार्यमुद्दिशति तच तस्यावसन्नाचार्यस्य 'प्रतापनार्थम्' उत्तेजनार्थं न पुनर्गणस्य सङ्गहोपग्रहनिमित्तम् । स च तत्र गत्वा भणति— अहमन्यमाचार्यमुद्दिशामि यदि यूयमितः स्थानाद् नोपरमध्ये । ततः स चिन्तयेत् —अहो ! अमी मिय जीवत्यपि अपरमाचार्यं प्रतिपद्यन्ते, मुझामि पार्श्वस्थताम् । यदि नामैवं गौरवेणापि पार्श्वस्थतं मुश्चेत् ततः सुन्दरम्, अथ सर्वथा नेच्छत्युपरन्तुं ततः स्वयमेव गच्छाधिपत्ये तिष्ठति 15 ॥ ५४७७ ॥ गतः प्रथमो भङ्गः । अथ द्वितीयमाह-

> सुअवत्तो वतवत्तो, भणइ गणं ते ण सारितुं सत्तो । सारेहि सगणमेयं, अण्णं व वयामाँ आयरियं ॥ ५४७८ ॥

यः श्रुतेन व्यक्तो वयसा पुनरव्यक्तः स खयं गच्छं वर्तीपयितुमसमर्थः तमाचार्यं भणति — अहमप्राप्तवयस्त्वेन त्वदीयं गणं सार्यितुं न शक्तः, अतः सारय खगणमेनम्, अहं पुनरन्यस्य 20 शिप्यो भविष्यामि, अथवा अहमेते वाऽन्यमाचार्यं व्रजामः, उद्दिशाम इत्यर्थः ॥ ५४७८ ॥

आयरिय-उवन्झायं, निच्छंते अप्पणा य असमत्थे। तिगसंवच्छरमद्धं, कुल गण संघे दिसावंधो ॥ ५४७९ ॥

एवंभणित आचार्य उपाध्यायो वा यदि नेच्छति संयमे स्थातुम्, स चात्मना गणं वर्ता-पयितुमसमर्थः, ततः कुलसत्कमाचार्यमुपाध्यायं वा उद्दिशति । तत्र त्रीणि वर्षाणि तिष्ठति, तं 25 चाचार्यं सारयति । ततः 'त्रयाणां वर्षाणां परतः सचित्तादिकं कुलाचार्यो हरति' इति कृत्वा गणाचार्यमुद्दिशति । तत्र संवत्सरं स्थित्वा सङ्घाचार्यस्य दिग्वन्धं प्रतिपद्य 'वर्षार्द्धं' पण्मासान् तत्र तिष्ठति ॥ ५४७९ ॥ कुलाद् गणं गणाच सङ्घं सङ्कामन्नाचार्यमिदं भणति-

सिचतादि हरंती, कुलं पि नेच्छामों जं कुलं तुरुमं। वचामो अन्नगणं, संघं व तुमं जह न ठासि ॥ ५४८० ॥

यत् त्वदीयं कुछं तदीया आचार्या असाकं वर्षत्रयादुई सचितादिकं हरन्ति अतः कुलमपि नेच्छामः, यदि त्वमिदानीमपि न तिष्ठसि ततो वयं गणं सङ्घं वा व्रजामः ॥ ५४८० ॥ एवं पि अठायंते, ताहे तू अद्ध्यंचमे वरिसे।

सयमेव घरेह गणं, अणुलोमेणं च सारेह ॥ ५४८१ ॥

एवमद्भेषचेर्षः पूर्वाचार्या नोदनाभिः प्रतापितोऽपि यदि न तिष्ठति तत एतावता काछन स श्रुतव्यक्तो वयसाऽपि व्यक्तो जात इति ऋत्वा स्वयमेव गणं धारयति । यत्र च पृत्रीचार्य पर्यति तत्र अनुछोमवचनेम्त्रथेव सारयति ॥ ५४८१ ॥

> अहत्र जह् अत्थि थेरा, सत्ता परियद्धिऊण तं गच्छं । दुहुओवत्तसरिसगी, तस्स उ गमओ मुणेयच्त्री ॥ ५४८२ ॥

श्रथवा यदि तस्य श्रुतध्यक्तस्य स्प्रविराग्तं गच्छं परिवर्तयितुं शक्ताः सन्ति ततः क्रुष्ट-गण-सञ्जेषु नोपतिष्ठते किन्तु स स्तयं सूत्रार्थी शिष्याणां ददाति, स्प्रविरान्तु गच्छं परिवर्त-यन्ति । एवं च द्विषाच्यक्तसदृशानस्य गमा ज्ञातच्यो भवति ॥ ५४८२ ॥

10 गतो द्वितीयमङ्गः। अथ तृतीयमङ्गमाह—

वत्तवओ उ अगीओ, जह थेरा तत्य केंद्र गीयत्या । तेसंतिगे पहंती, चोएह स असह अण्णत्य ॥ ५४८३ ॥

यो वयसा व्यक्तः परमगीतार्थः, तस्य च गच्छे यदि केऽपि स्वविरा गीतार्थाः सन्ति ततः 'तेषां' स्वविराणामन्तिके पटन् गच्छमपि परिवर्तयति, अवस्वाचार्यं चान्तराऽन्तरा नोद-१६ यति । तेषां गीतार्थस्वविराणाममावे गणं गृहीत्वाऽन्यत्रोपसम्पद्यते ॥ ५४८३ ॥

गतस्तृतीयो भद्गः । अथ चतुर्थमद्गमाह—

नो पुण उपयअवची, बङ्गावग अमह सो उ उहिमई। सुच्चे वि उहिसंता, मोनुणं उहिसंति हुमे ॥ ५४८४॥

यः पुनः रुमयथा-श्रुतेन वयसा चान्यक्तस्य यदि स्वित्राः पाठथितारो विद्यन्ते अपरे 20 च गच्छवर्तापकास्ततोऽसाविप नान्यमुद्दिशति । स्वविराणाममावे स नियमादन्यमाचार्यमुद्दि-श्रुति । 'सर्वेऽपि' मङ्गचतुष्टयवर्तिनोऽप्यन्यमाचार्यमुद्दिशन्तोऽपृन् मुक्तवा रुद्दिशन्ति ॥ ५१८२॥ तद्यथा—

> संविग्गमगीयत्थं, असंविग्गं खळु वहेव गीयत्थं । असंविग्गमगीयत्थं, उद्दिसमाणस्य चउगुरुगा ॥ ५४८५ ॥

ध्वे संविधमगीतार्थे असंविधं गीतार्थं असंविधमगीतार्थं चेति त्रीनप्याचार्यत्वेनोहिश्वतश्चतुर्गु-स्काः । एते च यथाकमं कालेन तपसा तदुमयेन च गुनकाः कर्तव्याः ॥ ५७८५ ॥

सत्तर्तं तत्रो होह, तओ छेओ पहानई। छेदेण छिण्णपरियाए, तओ मूळं तओ दुनं ॥ ५४८६ ॥

एतानयोग्यानुहिस्यानावर्तमानस्य प्रथमं सप्तरात्रं दिने दिने चतुर्गृक्, द्वितीयं सप्तरात्रं पह्
छष्ठ, तृतीयं पह्नुक्, चतुर्थं चतुर्गृक्कच्छेदः, पञ्चमं पह्छवुकः, पष्टं पह्नुक्कः, तंत्र एकदिवसे

१ तत पर्य द्विचन्यारिशता दिवसेगंतैखयश्चन्यारिशदिवसे मूळम्, चतुश्चन्यारिशेऽन-यस्थाप्यम्, पञ्चचन्यारिशे दिवसे पाराश्चिकम्। अथवा पद्ळधुकतपी र्धं ॥

मूलम्, द्वितीयेऽनवस्थाप्यम्, तृतीये पाराश्चिकम् । अथवा पङ्गुरुकतपोऽनन्तरं प्रथमत एव सप्तरात्रं पद्मरुकच्छेदः, तैतः मूळा-ऽनवस्थाप्य-पाराश्चिकानि प्राग्वत् । यद्वा तपोऽनन्तरं पैच्च-कादिच्छेदः सप्त सप्त दिनानि भवति, शेषं पूर्ववत् । एवं प्रायश्चित्तं विज्ञाय संविमो गीतार्थ उद्देष्टव्यः ॥ ५४८६ ॥ तत्रापि विशेषमाह—

छद्वाणविरहियं वा, संविग्गं वा वि वयइ गीयत्थं। चउरो य अणुग्धाया, तत्थ वि आणाइणी दोसा ॥ ५४८७ ॥ षद्भिः स्थानैर्वक्ष्यमाणेर्विरहितमपि संविमं गीतार्थं यदि 'सदोपं' काथिकादिदोषसहितं 'वदति' आचार्यत्वेन उद्दिशति तदा चत्वारोऽनुद्धाताः । तत्राप्याज्ञादयो दोषाः ॥ ५४८७॥ इदमेव व्याचष्टे---

> छद्वाणा जा नियगो, तन्विरहिय काहियाइता चउरो । ते वि य उद्दिसमाणे, छट्टाणगयाण जे दोसा ॥ ५४८८ ॥

'पट्टस्थानानि नाम' पार्श्वस्थोऽनसन्नः कुशीरुः संसक्तो यथाच्छन्दो नित्यवासी चेति, एतैः पङ्गिविरहिता ये 'काथिकादयः' काथिक-प्राक्षिक-मामाक-सम्प्रसारकाख्या चत्वारस्तानप्युद्दिश-तस्त एव दोपा ये पट्स्थानेषु-पार्श्वस्थादिषु गतानां-प्रविद्यानां भवन्ति ॥ ५४८८ ॥ एष सर्वोऽप्यवसन्ने आचार्ये विधिरुक्तः । अथावधावित-कालगतयोर्विधिमाह-15

ओहाविय कालगते, जाधिच्छा ताहि उदिसावेइ। अन्वत्ते तिविहे वी, णियमा पुण संगहद्वाए ॥ ५४८९ ॥

अवधाविते कालगते वा गुरौ 'त्रिविधेऽपि' प्रथमभङ्गवर्जे भङ्गत्रयेऽपि योऽव्यक्तः स यदा इच्छा भवति तदाऽन्यमाचार्यमुद्देशयति । अथवा 'त्रिविधेऽपि' कुळसत्के गणसत्के सङ्घसत्के च आचार्योपाध्याये आत्मन उद्देशं कारयति । स चान्यक्तत्त्राद् नियमात् सङ्घहोपमहार्थमेवो- 20 हिशति ॥ ५४८९ ॥ आचार्यं गृहीभूतमवसन्नं वा यदा पश्यति तदेत्थं भणति—

> ओहाविय ओसने, भणइ अणाहा वयं विणा तुन्हे । कम सीसमसागरिए, दुप्पडियरगं जतो तिण्हं ॥ ५४९० ॥

अवधावितस्यावसन्तस्य वा गुरोः 'क्रमयोः' पादयोः शीर्षमसागारिके प्रदेशे कृत्वा भणति—भगवन् ! अनाथा वयं युष्मान् विना, अतः प्रसीद, भूयः संयमे स्थित्वा सना-25 थीकुरु डिम्मकल्पानसान् । शिष्यः पृच्छति—तस्य गृहीमृतस्य अचारित्रिणो वा चरणयोः कथं शिरो विधीयते ! गुरुराह—'दुष्प्रतिकरं' दुःखेन प्रतिकर्तुं शक्यं यतस्रयाणाम्, तद्यथा—माता-पित्रोः स्वामिनो धर्माचार्यस्य च । यदुक्तम्—"तिण्हं दुप्पिडयारं समणा-उसो !—अम्मा-पियस्स भद्विस्स धम्मायरियस्स य" (स्थानाङ्गे स्था० ३ उ० १) इत्यादि । तत एवमवसन्नेऽवधाविते वा गुरौ विनयो विधीयते ॥ ५४९० ॥ किञ्च-30 जो जेण जिम्म ठाणिम ठाविओ दंसणे व चरणे वा।

१ ततः सप्तरात्रचतुष्टयानन्तरं मूला कां ॥ २ पञ्चक-दशक-पञ्चदशकादिच्छेदाः सप्त सप्त दिनानि भवन्ति, शे कां ॥ ३ पष्टी-सप्तम्योर्थं प्रत्यभेदाद् अव कां ॥

सो तं तओ खतं तम्म चेव काउं भवे निरिणो ॥ ५४९१ ॥

यः 'येन' आचार्यादिना यसिन् स्थाने स्थापितः, तद्यथा—दर्शने वा चरणे वा, 'सः' शिष्यः 'तं' गुरुं 'ततः' दर्शनात् चरणाद्वा च्युतं 'तत्रेन' दर्शने चरणे वा 'कृत्वा' स्थापित्वा 'निर्ऋणः' ऋणमुक्तो भवति, कृतप्रस्थपकार इत्यर्थः ॥ ५४९१ ॥

अथ "कप्पइ तेसिं कारणं दीवित्ता" इत्यादिस्त्रावयवं व्याच्छे—

तीसु वि दीवियकञ्जा, विसञ्जिता जद्द य तत्थ तं णितथ ।
'त्रिष्विप' ज्ञान-दर्शन-चारित्रेषु व्रजन्तो भिक्षुप्रभृतयः 'दीपितकार्याः' पूर्वोक्तविधिना निवेदितस्वप्रयोजना गुरुणा विसर्जिता गच्छन्ति । यदि च 'तत्र' गच्छे 'तद्' अवसन्नतादिकं
कारणं नास्ति तत उपसम्पद्यते, नान्यथेति ॥

10 सूत्रम्---

15

20

गणावच्छेइए य इच्छिजा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उिद्यावित्तए, नो से कप्पइ गणावच्छेइयत्तं अनि-विखिवत्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उिद्यावित्तए; कप्पइ से गणावच्छेइयत्तं निक्खिवित्ता अन्नं आय-रिय-उवज्झायं उिद्यावित्तए। नो से कप्पइ अणा-पुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उिद्यावित्तए; कप्पइ से आपु-चिछत्ता जाव उिद्यावित्तए। नो से कप्पित तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उिद्या-वित्तए; कप्पइ से तेसिं कारणं दीवित्ता अन्नं जाव उिद्यावित्तए २७॥

आयरिय-उवन्झाए इच्छिजा अन्नं आयरिय-उव-ज्झायं उद्दिसावित्तए, नो से कप्पइ आयरिय-उव-ज्झायत्तं अनिविखवित्ता अन्नं आयरिय-उवन्झायं उद्दिसावित्तए; कप्पइ से आयरिय-उवन्झायत्तं निविखवित्ता अन्नं आयरिय-उवन्झायं उद्दिसावि-त्तए। णो से कप्पति अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवन्झायं

उद्दिसावित्तए; कप्पति से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उदिसावित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पति जाव उद्दिसावित्तए; ते य से णो वियरंति एवं से नो कप्पइ जाव उद्दिसावित्तए। णो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसा-वित्तए; कप्पइ से तेसि कारणं दीविता जाव स्त्रद्वयंस्य व्याख्या प्राग्वत् ॥ अथ भाष्यम्

णिक्खिवय वयंति दुवे, भिक्खू किं दाणि णिक्खिवत् ॥ ५४९२ ॥ १० ''निक्लिविय वयंति दुवे'' इत्यादि पश्चार्द्धम् । 'द्वौ' गणावच्छेदिक आचार्योपाध्यायश्च यथाक्रमं गणावच्छेदिकत्वमाचार्योपाध्यायत्वं च निक्षिण्य व्रजतः । यस्तु भिक्षुः स किमिदानीं निक्षिपतु ? गणाभावाद् न किमपि तस्य निक्षेपणीयमस्ति, अत एव सूत्रे तस्य निक्षेपणं नोक्तमिति भावः ॥ ५४९२ ॥ अथ गणावच्छेदिका-ऽऽचीर्थयोर्गणनिक्षेपणे विधिमाह-

दुण्हऽद्वाए दुण्ह वि, निक्लिवणं होइ उज्जमंतेस । सीअंतेस अ सगणो, वचह मा ते विणासिजा ॥ ५४९३ ॥

'द्वयोः' ज्ञान-दर्शनयोरशीय गच्छतोः 'द्वयोरिप' गणावच्छेदिका-ऽऽचीर्थयोः स्वगणस्य निक्षेपणं ये 'उद्यच्छन्तः' संविद्या आचार्यास्तेषु भवति । अथ सीदन्तस्ते ततः 'सगणः' स्वैगणं गृहीत्वा त्रजति न पुनस्तेषामन्तिके निक्षिपति । कुतः ? इत्याह—मा 'ते' शिष्यास्तत्र मुक्ता विनश्येयुः॥ ५४९३ ॥ इदमेव भावयति— 20

वत्तिम जो गमो खल्ड, गणवच्छे सो गमो उ आयरिए। निक्लिवणें तम्मि चत्ता, जमुद्दिसे तम्मि ते पच्छा ॥ ५४९४ ॥

यो गम उभयव्यक्ते भिक्षावुक्तः स एव गणावच्छेदिके आर्चीर्ये च मन्तव्यः । नवरम्-गणनिक्षेपं कृत्वा ता आत्मद्वितीया आत्मतृतीया वा नजतः । तत्र खगच्छ एव यः संविमा गीतार्थ आचार्यादिस्तत्रात्मीयसाधून् निक्षिपति । अथासंनिमस्य पार्श्वे निक्षिपति ततः ते 25 साधवः परित्यक्ता मन्तव्याः, तसाद् न निक्षेपणीयाः किन्तु येन तेन प्रकारेणात्मना सह नेतव्याः । ततो यमाचार्यं स गणावच्छेदिक आचार्यो वा उद्दिशति तसिन् 'तान्' आत्मीय-साधून् पश्चाद् निक्षिपति, यथा अहं युष्माकं शिष्यस्तथा इमेऽपि युष्मदीयाः शिष्या इति

१ °चार्योपाध्याययोगे° कां०॥ २ °चार्योपाध्याययोः स्व° कां०॥ ३ स्वकीयगण-सहित एव व्रज्ञ° कां०॥ ४ °चार्योपाध्याये च म° कां०॥ ५ °चार्योपाध्यायो वा कां०॥

भावः ॥ ५४९४ ॥ इदमेबाह्—

जह र्अप्पर्ग तहा ते, तेण पहुप्पंतें ते ण घेत्तव्या । अपहुप्पंते गिण्हह, संघाडं मृतु सच्चे या ॥ ५४९५ ॥

यथा आत्मानं तथा तानिष साधृत् निवेदयित । 'तेनाषि' आचार्यण पूर्यमाणेषु साधुषु 'ते' ५ भतीच्छकाचार्यसाधवो न श्रहीतत्र्याः, तस्वेव तान् प्रत्यपैयित । अथ वास्त्रत्र्याचार्यस्य साधवो न पूर्यन्ते तत एकं सङ्घाटकं तस्य प्रयच्छिति, तं सुक्तवा दोषानात्मना गृहाित । अथ वास्त- व्याचार्यः सर्वथैवासहायस्ततः सर्वानिष गृहाित ॥ ५०९५॥

> सहु असहुस्स वि तेण वि, वेयावचाह सव्य कायव्यं। ते तेसि अणाएसा, वावारेटं न कप्यंति ॥ ५४९६ ॥

10 'तेनापि' प्रतीच्छकाचार्यादिना तस्याचार्यस्य सहिप्णोरसहिष्णोर्वा वेयावृत्यादिकं सर्वमपि कर्तव्यम्। 'तेऽपि' साधवः 'तेषां' व्याचार्याणामादेखमन्तरेण व्यापार्यितं न करपन्ते॥ ५४९६॥

॥ गणान्तरोपसम्पत्पकृतं समाप्तम् ॥

## विष्वग्भवन प्रकृतम्

सृत्रम्—

20

भिक्खू य रातो वा वियाछे वा आहच्च वीसुं भिजा, तं च सरीरगं केड वेयावचकरे भिक्खू इच्छिजा एगंते बहुफासुए पएसे परिटुविचए, अश्यि याइं थ केड सागारियसंतिए उवगरणजाए अचिचे परिहर-णारिहे, कष्पइ से सागारिकडं गहाय तं सरीरगं एगंते बहुफासुए पएसे परिटुविचा तत्थेव उवनि-क्खिवियन्वे सिया २९॥

अस्य सम्बन्धमाह---

तिहिँ कारणहिँ अन्नं, आयरियं उदिसिख नहिँ दुण्णि । भुतुं तहार पगयं, नीसुंमणसुत्तनोगोऽयं ॥ ५४९७ ॥

25 'त्रिभिः कारणः' अवस्रवतादिभिरन्यमाचार्यमुहिदोदित्युक्तम् (गा० ५१७४) । तत्राचे 'द्वे' अवसन्ना-ऽवधावितस्याणे मुक्तवा 'तृतीयेन' कास्रगतरूपेण कारणेन प्रकृतम् , तद्विपयो विधिरनेनामित्रीयत इति भावः । एप विष्वग्मवनसृत्रस्य 'योगः' सम्बन्धः ॥ ५४९७॥ "

अह्वा संजमजीविय, भवग्गहणजीवियाउ विगए वा।

१ अहर्ग तह एते, तामा॰ ॥ २ अत्र "श्रारं" इस्रव्ययं त्रापयाण्डारे ॥ ३ विस्तंमण दामा॰ ॥ ४ प्रकारान्तरेण सम्बन्धमाह इस्वत्ररणं कां॰ ॥

अण्णुदेसो बुत्तो, इमं तु सुत्तं भवचाए ॥ ५४९८ ॥ 🐪 🦠 अथवा संयमजीविताद् भवग्रहणजीविताद्वा विगतेऽन्यस्याचार्यस्य उद्देशः पूर्वसूत्रे उक्तः। इदं तु सूत्रं भवजीवितपरित्यागविषयमारभ्यते ॥ ५४९८ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—भिक्षुः चशब्दाद् आचार्योपाध्यायौ वा रात्रौ वा विकाले वा ''आहच'' कदाचिद् 'विष्वग् भवेत्' जीव-शरीरयोः पृथग्भावमाप्नुयात्, ब्रियत ठ इत्यर्थः । तच शरीरकं 'कश्चिद्' वैयावृत्यकरो भिक्षुरिच्छेत् 'एकान्ते' विविक्ते 'बहुपाशुके' कीटिकादिसत्त्वरहिते प्रदेशे परिष्ठापयितुम् । अस्ति चात्र किञ्चित् सागारिकसत्कं 'अचित्तं' निर्जीवं 'परिहरणाई' परिमोगयोग्यमुक्तरणजातम् , वहनकाष्टमित्यर्थः । कल्पते "से" तस्य भिक्षोस्तत् काष्टं 'सागारिककृतं' 'सागारिकस्यैव सत्कमिदं नासाकम्' इत्येवं गृहीत्वा तत् शरीरमेकान्ते बहुपाशुके प्रदेशे परिष्ठापयितुम् । तच परिष्ठाप्य यतो गृहीतं तत् काष्ठं तत्रै-10 वोपनिक्षेप्तव्यं स्यादिति सूत्रार्थः ॥ सम्प्रति निर्युक्तिविस्तरः—

पुर्विव दच्वोलोयण, नियमा गच्छे उवक्रमनिमित्तं। मत्तपरिण्ण गिलाणे, पुन्वुग्गहों थंडिलस्सेव ॥ ५४९९ ॥

यत्र साधवो मासकरपं वर्षावासं वा कर्तुकामास्तत्र पूर्वमेव तिष्ठन्तः द्रव्यस्य-वहनकाष्ठा-देरवलोकनं नियमाद् गच्छवासिनः कुर्वन्ति । किमेर्थम् १ इत्याह—उपक्रमः-मरणं तत् 15 कस्यापि संयतस्य भवेदित्येवमर्थम् । तच मरणं कदाचिद् भक्तपरिज्ञावतो भवेत् , कदाचित् तु ग्लानस्य, उपलक्षणमिदम्, तेनाशुकारेण वा मरणं भवेत्, ततः पूर्वमेव महास्थण्डिलस्य वहनकाष्टादेश्च 'अवग्रहः' प्रत्युपेक्षणं विधेयम् ॥ ५४९९ ॥ अथ द्वारगाथात्रयमाह-

पिंडलेहणा दिसा णंतए य काले दिया व राओ य । ं जग्गण-बंधण-छेयण, एयं तु विहिं तहिं कुजा ॥ ५५०० ॥ कुसपिडमाइ णियत्तण, मत्तग सीसे तणाईँ उनगरणे। काउस्सम्म पदाहिण, अन्भ्रुद्वाणे य वाहरणे ॥ ५५०१ ॥ काउस्सम्मे सन्झाइए य खमणस्स मम्मणा होइ। वोसिरणे ओलोयण, सुभा-ऽसुभगइ-निमित्तहां ॥ ५५०२ ॥

वहनकाष्ठस्य स्थण्डिलस्य च प्रथमत एव प्रत्युपेक्षणं विधेयम् । "दिस" ति दिग्मागो 25 निरूपणीयः । "णंतए य" त्ति औपप्रहिकानन्तकं मृताच्छादनार्थं गच्छे सदैव धारणीयम्; जातिमधानश्चायं निर्देशः, ततो जघन्यतोऽपि त्रीणि वस्त्राणि धारणीयानि । "काले दिया व राओ अ" ति दिवा रात्री वा कालगते विषादो न विधेयः । रात्री च स्थाप्यमाने मृतके जागरणं बन्धनं छेदनं च कर्तव्यम् । एवं विधि तत्र कुर्यात् ॥

तथा नक्षत्रं विलोक्य कुशप्रतिमाया एकस्या द्वयोवी करणमकरणं वा । "नियत्तिण" ति ३० येन प्रथमतो गताः न तेनैव पथा निवर्तनीयम् । मात्रके पानकं गृहीत्वा पुरत एकेन साधुना

१ °त्' विष्कम्समागु° कां । ''आहच' कयाई 'वीमुं' पृथग् 'मेजा' भवेयुः, पृथक् शरीराजीवों मियत इत्थर्थः'' इति चूर्णो विशेषचूर्णों च ॥ २ किम् १ इ' मो॰ डे॰ ॥

15 -

गन्तन्यम् । यसां दिशि प्रामखतः शीर्षं कर्तन्यम् । तृणानि समानि प्रखरणीयानि । 'उप-करणं' रतोहरणादिकं तस्य पार्थं धारणीयम् । अत्रिविपरिष्ठापनायाः कायोत्सर्गः स्वण्डिले स्थितैनं कर्तन्यः । निवर्तमानैः प्रादक्षिण्यं न त्रिवेयम् । शत्रस्य चाम्युत्याने वसत्यादिकं परि-त्यजनीयम् । यस्य च संयतस्य 'न्याहरणं' नामग्रहणं स करोति तस्य छोचः कर्तन्यः ॥

5 गुरुसकाशमागतैः कायोत्सर्गो विषेयः । साच्यायकस्य क्षपणस्य च मार्गणा कर्तव्या । डब्बारादिमात्रकाणां व्युत्सर्वनं कर्तव्यम् । अपरेऽह्नि तस्यावलोकनं शुमा-ऽशुमगतिज्ञानार्थे निमित्त्रवृहणार्थे च विषेयमिति द्वारगाथात्रयसमासार्थः ॥ ५५०० ॥ ५५०१ ॥ ५५०२ ॥

अथेतदेव विवरीपुराह—

लं दन्त्रं वणमसिणं, वावारलहं च चिह्नए विलयं। वेणुमय दारुगं वा, तं वहणड्डा पलोयंति ॥ ५५०३ ॥

यद् द्रव्यं वेणुनयं दारुकं वा वननवुणं 'व्यापारमुक्तम्' अवहमानकं 'वलीयः' दृहतरं सागारिकस्य गृहे तिष्ठति तत् काल्गतस्य वहनार्थं प्रथममेव प्रलोक्स्यन्ति, महास्यण्डिलं च प्रस्युपेक्षणीयम् ॥ ५५०३ ॥ अथ न प्रस्युपेक्षन्ते तत इमे दोषाः—

> अत्थंडिलिम्म काया, पत्रयणघाओ य होइ आसण्णे । छड्डावण गहणाई, परुगहे तेण पेहिजा ॥ ५५०४ ॥

स्क्षिण्डले परिष्ठापयन् पट् कायान् विराधयति । प्रवचनवातश्च यामादेरासन्ने परिष्ठाप-यतो सवति । परावप्रहे च परिष्ठापयतः छदीपनं भवेत् । छदीपनं नाम—ते वछादपि साधु-पार्श्वादन्यत्र तं द्यवं परित्यावयेयुः । प्रहणा-ऽऽकर्षणाद्यो दोषा भवेयुः । ततो महास्विष्डल-मवस्यं प्रागैव प्रस्तुपेक्षेत् ॥ ५५०४ ॥ गतं प्रस्तुपेक्षणाद्वारम् । स्वय दिन्हारमाह—

20 दिस अवरदिनिखणा दिनिखणा य अवरा य दिनिखणापुट्या । अवरुत्तरा य पुट्या, उत्तर पुट्युत्तरा चेव ॥ ५५०५ ॥

प्रथमम् 'अपरदक्षिणा' निर्ऋती दिग् निरीझणीया, तदमावे दक्षिणा, तसा अमावेऽपरा, तदमासी 'दक्षिणपूर्वा' आग्नेयी, तदलामे 'अपरोत्तरा' वायवी, तस्या अमावे पूर्वा, तदमावे उत्तरा, तदमावे उत्तरपूर्वा ॥ ५५०५॥

25 सम्प्रति प्रथमायां दिशि सत्यां दोषदिश्च परिष्ठापने दोपानाह—

समाही य मत्त-पाणे, उनकरणें तुमंतुमा य कलही य । मेदो गेलनं वा, चरिमा पुण कहुए अर्णा ॥ ५५०६ ॥

प्रथमायां दिशि शवस्य परिष्ठापने प्रचुरान्न-पान-बन्नशामतः समाविर्मवति । तसां सत्रां यदि दक्षिणस्यां परिष्ठापयन्ति तदा मक्त-पानं न ल्मन्ते, अपरस्यामुपकरणं न प्रामुवन्ति, अवदिक्षणपूर्वस्यां तुमन्तुमा परस्यरं साधृनां मवति, अपरोत्तरस्यां कल्हः संयत-गृहस्या-ऽन्यती- थिकः समं मवति, पृवस्यां गणमेदश्चारित्रमेदो वा मवेत्, उत्तरस्यां ग्लानत्वम्, 'बरमा' पूर्वोत्तरा सा कृतमृतकपरिष्ठापना अन्यं साबुमाकपीति, मारयतीत्यर्थः ॥ ५५०६ ॥

आसन मन्द्र द्रे, वाघातडा तु यंहिले तिनि ।

30

खेतुदय-हरिय-पाणा, णिविद्वमादी व वाघाए ॥ ५५०७ ॥

प्रथमायामपि दिशि त्रीणि स्थण्डिलानि प्रत्युपेक्षणीयानि — प्रामादेरासन्ने मध्ये दूरे च। किमर्थे पुनस्त्रीणि प्रत्युपेक्ष्यन्ते ? इत्याह—व्याघातार्थम् , व्याघातः कदाचिद् भवेदित्यर्थः । स चायम्—क्षेत्रं तत्र प्रदेशे कृष्टम् , उदकेन वा भावितम् , हरितकायो वा जातः, त्रस-प्राणिभिनी संसक्तं समजिन, प्रामो वा निविष्टः, आदिग्रहणेन सार्थो वा आवासितः । एव-६ मादिको व्याघातो यदि आसन्नस्यण्डिले भवति तदा मध्ये परिष्ठापयन्ति, तत्रापि व्याघाते दूरे परिष्ठापयन्ति । अथ प्रथमायां दिशि विद्यमानायां द्वितीयायां तृतीयायां वा प्रत्युपेक्षन्ते ततश्चतुर्ग्रहकाः ॥ ५५०७ ॥ एते च दोषाः—

> एसणपेळण जोगाण व हाणी भिण्ण मासकपी वा । भत्तोवधीअभावे, इति दोसा तेण पढमिम ॥ ५५०८ ॥

भक्त-पानालाभाद उपघेरलाभाच एषणाप्रेरणं कुर्युः । अथैषणां न प्रेरयेयुः ततः 'योगानाम्' आवश्यकव्यापाराणां हानिः। अपरं वा क्षेत्रं गच्छतां मासकरुपो भिन्नो भवेत्। एवमादयो दोषा भक्तोपध्योरभावे भवन्ति ततः प्रथमे दिग्मागे महास्थण्डिलं प्रत्युपेक्षणीयम् ॥ ५५०८॥

्रियेव सेसियासु वि, तुमंतुमा कलह भेद मरणं वा ।

जं पावंति सुविहिया, गणाहिवो पाविहिति तं तु ॥ ५५०९ ॥

यथा द्वितीयायां तृतीयायां च दोषा उक्ता एवमेव 'शेषास्त्रपि' चतुर्थ्योदिषु यत् तुमन्तु-माकरणं कल्हं गणमेदं मरणं वा सुविहिताः प्राप्नुवन्ति तद् गणाधिपः सर्वमपि प्राप्स्यति । अथ प्रथमायां व्याघातस्ततो द्वितीयायामपि प्रत्युपेक्षणीयम् । तस्यां च स एव भक्त-पानलाम-रुक्षणो गुणो भवति यः प्रथमायामुक्तः । अथ द्वितीयस्यां विद्यमानायां तृतीयायां प्रत्युपेक्षनते ततः स एव प्रागुक्तो दोषः, एवमष्टमीं दिशं यावद् नेतव्यम् । अथ द्वितीयस्यां व्याघातस्तत-20 स्तृतीयस्यां प्रत्युपेक्षणीयम् , तस्यां च स एव गुणो भवति । एवमुत्तरोत्तरदिक्ष्विप भावनीयम् ॥ ५५०९ ॥ गतं दिग्हारम् । अथ णन्तकद्वारमाह---

> वित्थारा-८ऽयामेणं, जं वत्थं लब्भती समतिरेगं। चोक्ख सुतिगं च सेतं, उवक्रमद्वा धरेतव्वं ॥ ५५१० ॥

विस्तारेणायामेन च यद् वैस्नप्रमाणमर्द्धतृतीयहस्तादिकं तृतीयोद्देशके भणितं ततो यद् 25 वस्त्रं समितरेकं रूभ्यते । कथम्मूतम् ? "चोक्लं" धवलितं 'शुचिकं नाम' सुगन्धि 'श्वेतं' पाण्डरम् । एवंविधं जीवितोपक्रमार्थं गच्छे धारयितन्यम् ॥ ५५१० ॥

गणनाप्रमाणेन तु तानि त्रीणि भवन्ति, तद्यथा-

अत्थुरणद्वा एगं, विइयं छोद्धमुवरिं घणं वंधे । उकोसयरं उवरिं, बंधादीछादणद्वाए ॥ ५५११ ॥

एकं तस्य मृतकस्याध आस्तरणार्थं द्वितीयं पुनः प्रक्षिप्योपरि घनं वधीयात् । किम्रकं भवति !---द्वितीयेन तद् मृतकं पानृत्योपरि दवरकेण घनं बध्यते । तृतीयम् 'उत्क्रष्टतरम्'

१ वस्त्रस्य प्रमाणं यथाकममर्घतृतीयहस्तचतुप्रयलक्षणं तृतीयोद्दे<sup>० कां</sup>०॥

अतीवोज्ज्नलं बन्धादिच्छादनार्थं तदुपरि स्थापनीयम् । एवं जधन्यतस्त्रीणि वस्नाणि प्रहीत-च्यानि । उत्कर्षतस्तु गच्छं ज्ञात्वा वहून्यपि गृह्यन्ते ॥ ५५११ ॥

एतेसि अगाहंणे, चउगुरु दिवसम्मि विष्णिया दोसा । रति च पिडच्छंते, गुरुगा उड्डाणमादीया ॥ ५५१२ ॥

४ 'एतेपाम्' एवंविधानां त्रयाणां वस्ताणामग्रहेंणे चतुर्गुरु प्रायश्चित्तम् । मिलनवस्त्रपादृते च तिसान् दिवसतो नीयमाने 'दोपाः' अवर्णवादादयो वर्णिताः । अधितहोपमयाद् 'रात्री परिष्ठापियण्यामि' इति बुद्धा मृतकं प्रतीक्षापयित ततश्चतुर्गुरुका उत्यानादयश्च दोपाः ॥ ५५१२ ॥ कथं पुनरवर्णवादादयो दोषाः ! इत्याह—

उन्हाइए अवण्णो, दुविह णियत्ती य महरुवसणाणं । तम्हा तु अहत कसिणं, घरेंति पक्लस्स पडिलेहा ॥ ५५१३ ॥

10 तम्हा तु अहत कासण, घरात प्रक्तिस्स पाडलहा ॥ ५५१२ ॥
"उज्झाइए" मिलनकुचेले तिस्मन् नीयमानेऽवर्णो मवति — अहो ! अमी वराका मृता
अपि शोमां न लमन्ते । मिलनवस्ताणां च दर्शने द्विविधा निवृत्तिर्भवति, सम्यक्तवं प्रवज्यां
च ग्रहीतुकामाः प्रतिनिवर्तन्ते । श्रुचि-श्वेतवस्त्रदर्शने तु लोकः प्रशंसति — अहो ! शोमनो
धर्म इति । यत एवं तस्माद् 'अहतम्' अपरिमुक्तं 'कृत्सं' प्रमाणतः प्रतिपूणं वस्त्रत्रिकं धार15 णीयम् । पक्षस्य चान्ते तस्य प्रस्थुपेक्षणा कर्तन्या, दिवसे दिवसे प्रस्थुपेक्ष्यमाणं हि मिलनीभवेत् ॥ ५५१३ ॥ गतं णन्तकद्वारम् । अथ 'दिवा रात्रौ वा कालगतः" इति द्वारमाह—

आसुकार गिलाणे, पचक्खाए व आणुपुट्यीए । दिवसस्स व रत्तीइ व, एगतरे होजऽवक्रमणं ॥ ५५१४ ॥

आशु-शीवं संजीवस्य निर्जीवीकरणमाशुकारः, तत्कारणत्वाद् अहि-विप-विश्चिकादयोऽ-20 प्याशुकारा उच्यन्ते, तैः 'अपक्रमणं' मरणं कस्यापि भवेत् । 'ग्लानत्वेन वा' मान्धेन कोऽपि व्रियेत । 'आनुपूर्व्या वा' शरीरपरिकर्मणाक्रमेणे मक्ते प्रत्याख्याते सति कश्चित् कारुपर्मे गच्छेत् । एवं दिवस-रजन्योरेकतरसिन् काले जीवितादपक्रमणं मवेत् ॥ ५५१९ ॥

एव य कालगयम्मि, मुणिणा सुत्त-ऽत्थगहितसारेणं। न विसातो गंतन्त्रो, कातन्त्र विश्रीय वोसिरणं॥ ५५१५॥

25 'एवम्' एतेन प्रकारेण कालगते सति साधौ स्त्रा-ऽर्थगृहीतसारेण मुनिना न विषादो गन्तव्यः, किन्तु कर्तव्यं तस्य कालगतस्य विधिना व्युत्सर्जनम्॥५५१५॥ कथम् १ इत्याह—

आयरिओ गीतो वा, जो व कडाई तर्हि भवे साह । कायन्त्रो अखिलविही, न तु सोग भया व सीतेजा ॥ ५५१६ ॥

यस्तत्राचार्योऽपरो वा गीतार्थो यो वा अगीतार्थोऽपि 'क्वतादिः' ईहरो कार्ये क्वतकरणः 20 आदिशब्दाद् धेर्योदिगुणोपतः साधुर्भवति तेनासिलोऽपि विधिः कर्तव्यः, न पुनः शोकाद् भयाद्वा तत्र 'सीदेत्' यथोक्तविधिविधाने प्रमादं कुर्यात् ॥ ५५१६ ॥

१ °हणे, गुरुगा दिव° तामा॰ ॥ २ °हणे उपलक्षणत्वाद् अधारणे च चतु° कां॰ ॥ ३ °ण संलेखनापुरस्सरं भक्ते कां॰ ॥

किमालम्बय शोक-भये न कर्त्तव्ये ! इत्याह—

सच्वे वि मरणधम्मा, संसारी तेण कासि मा सोगं। जं चडप्पणो वि होहिति, किं तत्थ भयं परगयम्मि ॥ ५५१७ ॥

सर्वेऽि संसारिणो जीवा मरणधर्माण इत्यालम्ब्य शोकं मा कार्षीः। यच मरणमात्मनोऽिष कालकमेण भविष्यति तत्र 'परगते' परस्य सञ्जाते किं नाम भयं विधीयते ? न किञ्चिदित्यर्थ: 5 ॥ ५५१७ ॥ गतं ''दिवा रात्रौ वा'' इति द्वारम् । अथ जागरण-वन्धन-च्छेदनद्वारमाह---

जं वेलं कालगतो, निकारण कारणे भवें निरोधो। जग्गण वंघण छेदण, एतं तु विहिं तहिं कुजा ॥ ५५१८ ॥

दिवा रजन्यां वा यसां वेलायां कालगतस्त्रस्यामेव वेलायां निष्काशनीयः। एवं निष्कारणे उक्तम् । कारणे तु निरोधोऽपि भवेत् । निरोधो नाम-कियन्तमपि कारुं प्रतीक्षाप्यते । तत्र 10 च जागरणं बन्धनं छेदनं 'एतम्' एवमादिकं विधि वक्ष्यमाणनीत्या कुर्यात् ॥ ५५१८ ॥

कैः पुनः कारणैः स प्रतीक्षाप्यते ? इत्याह—

हिम-तेण-सावयभया, पिहिता दारा महाणिणादी वा । ठवणा नियगा व तहिं, आयरिय महातवस्सी वा ॥ ५५१९ ॥

रात्रो दुरिषसहं हिमं पतति, स्तेनभयात् श्वापदभयाद्वा न निर्गन्तुं शक्यते । नगरद्वाराणि 15 वा तदानीं पिहितानि । 'महानिनादो वा' महाजनज्ञातः स तत्र आमे नगरे वा । 'स्थापना वा' तत्र मामादौ ईहशी व्यवस्था, यथा--रात्रौ मृतकं न निष्काशनीयम् । 'निजका वा' संज्ञात-कास्तत्र सन्ति ते भणन्ति-असाकमनापृच्छया न निष्काशनीयः । आचार्यो वा स तत्र नगरेऽतीव लोकविख्यातः । 'महातपस्वी वा' प्रभूतकालपालितानशनो मासादिक्षपको वा । एतैः कारणे रजन्यां प्रतीक्षाप्यते ॥ ५५१९ ॥ दिवा पुनरेभिः कारणेः प्रतीक्षापयेत्— 20

णंतक असती राया, चऽतीति संतेपुरी पुरवती तु । णीति व जणिवहेणं, दार निरुद्धाणि णिसि तेणं ॥ ५५२० ॥

'णन्तकानां' शुचि-श्वेतवस्त्राणाममावे दिवा न निष्काश्यते । राजा वा सान्तःपुरः पुरप-तिर्वा नगरम् 'अतियाति' प्रविशति 'जननिवहेन वा' महता भट-भोजिकादिवन्देन नगराद् निर्गच्छति ततो द्वाराणि निरुद्धानि, तेन निश्चि निष्काश्यते । एवं दिवाऽपि प्रतीक्षापण 25 भवेत्॥ ५५२०॥ अत्र चायं विधिः—

> वातेण अणकंते, अभिणवग्रकस्स हत्थ-पादे उ । कुन्वंतऽहापणिहिते, ग्रह-णयणाणं च संपुडणं ॥ ५५२१ ॥

वातेन यावद् अद्यापि शरीरकम् आकान्तं - स्तब्धं न भवति तावद् अभिनवजीवितमुक्तस्य हस्त-पादान् 'यथाप्रणिहितान्' प्रगुणतया लम्बमानान् कुर्वन्ति, मुख-नयनानां च 'सम्पुटनं' ३० सम्मीलनं कुर्वन्ति ॥ ५५२१ ॥ जागरणादिविधिमाह—

१ वा "जं वेलं" ति विभक्तिव्यत्ययाद् यस्यां कां ।। २ महाणणातो वा ताभा । "महाण-णादो व ति महायणणादो वा सो" इति चूर्णो विशेषचूर्णो च ॥

ħ

जितिणिहुवायक्कसला, औरस्सवली य सचलुना य । कतकरण अध्यमादी, अमीरुगा जागरंति तर्हि ॥ ५५२२ ॥

जितनिद्रा रुपायकुश्लां 'श्रीरसवितः' महापराक्रमाः 'सत्त्वयुक्ताः' धर्यसम्पन्नाः कृत-करणा श्रमगदिनोऽमीरुकाश्च ये साधवस्ते तत्र तदानी जाग्रति ॥ ५५२२ ॥

> जागरणहाएँ तर्हि, अनेसि वा वि तत्थ धम्मकहा। सुत्तं धम्मकहं वा, मधुरगिरो उचसदेणं॥ ५५२३॥

जागरणार्थं तत्र तैरन्योन्यं 'अन्येषां वा' श्राद्धादीनां धर्मकथा कर्तव्या । स्वयं वा स्त्रं 'धर्मकथां वा' घर्मप्रतिबद्धामाख्यायिकां मधुरगिर उच्चश्रव्देन गुणयन्ति ॥ ५५२३ ॥

अथ वन्धन-च्छेदनपदे च्याख्याति-

10 कर-पायंगुहे दोरेण वंधिउं प्रतीए ग्रहं छाए । अक्लयदेहे खणणं, अंगुलिविचे ण वाहिरतो ॥ ५५२४ ॥

'कर-पादाङ्गुष्टान्' कराङ्गुष्टह्रयं पादाङ्गुष्टह्नयं च दबरकेण बङ्घा मुख्योतिकया मुखं छाद-येत्, एतद् बन्धनमुच्यते । तथा अक्षतदेहे तिसन् ''अंगुडीविचे'' अङ्गुडीमध्ये चीरैक 'खननम्' ईपत्काटनं कियते न बाह्यतः, एतत् छेदनं मन्तव्यम् ॥ ५५२४॥

16 अण्णाइहुसरीरे, पंता वा देवतब्स्य उहेला।

परिणामि डव्यहत्येण बुन्झ मा गुन्झगा ! मुन्झ ॥ ५५२५ ॥

प्रवमिष क्रियमाणे यदि 'अन्याविष्टश्रीरः' सामान्येन व्यन्तराधिष्ठितदेहः 'प्रान्ता वा' प्रत्यनीका काचिद् देवता 'अत्र' अवसरे तत्कलेवरमनुपविद्योत्तिष्टेत् ततः 'परिणामिनीं' कायिकी "डव्यहर्यणं" ति वामहस्तेन गृहीत्वा तत् कडेवरं सेचनीयम् । इदं च वक्तव्यम्— 20 बुध्यस्त बुध्यस्त गुद्धक ! 'मा मुद्ध' मा प्रमादीः, संन्तारकादृ मा उत्तिष्टति मावः ॥५५२५॥

विचासेज रसेज व, भीमं वा अइहास ग्रंचेजा।

अमिएण सुनिहिएणं, कायच्य निहीय त्रोसिरणं ॥ ५५२६ ॥ अन्याविष्ठितं तत् कडेवरं 'वित्रासयेत्' विकराङक्षं दर्शयत्वा मापयेद् 'रसेद्वा' आरार्टि

मुझेद् 'शीमं वा' रोमहर्पजनकं अहहासं मुझेत् तथापि तत्रामीतेन सुविहितेन 'विधिना' 25 पूर्वेक्तिन वक्ष्यमाणेन च व्युत्सर्जनं कर्तव्यम् ॥ ५५२६ ॥

गतं नागरणादिद्वारम् । अथ कुश्मतिमाद्वारमाह—

दोणिण य दिबहुखेचे, दन्ममया प्रुत्तंगऽत्य कायन्ता । समखेचिम्म य एक्को, अबहु अमिए ण कायन्त्रो ॥ ५५२७ ॥

कालगते सित संयते नक्षत्रं विलोक्यते । यदि न विलोक्यित तत्रश्वतुर्गुरु । ततो नक्षत्रे 30 विलोकिते यदि साद्धेष्ट्रंतं तदानीं नक्षत्रम्, सार्द्धेष्ट्रंतं नाम-पञ्चचत्वारियान्गुह्र्तंमोग्यं सार्द्ध-दिनमोग्यमिति यावत्, तदा दर्भमयो है। पुत्रको कर्तव्यो । यदि न करोति तदाऽपरं सानु-

१ °छा इति इत्यमपि प्रकटार्थम्, 'श्रीं' कां॰ ॥ २ एतर्नन्तरं कां॰ ग्रन्थाग्रम्—४००० इति वर्तते ॥ ३ °रकप्रदेशे 'ख' कां॰ ॥ ४ °त्तछऽत्थ वामा॰ ॥

द्वयमाकर्षति । तानि च सार्द्धक्षेत्राणि नक्षत्राणि षड् भवन्ति, तद्यथा—उत्तराफाल्गुन्य उत्तरा-षाढा उत्तरामद्रपदाः पुनर्वस् रोहिणी विशाखा चेति । अथ समक्षेत्रं-त्रिंशन्मुहूर्तभोग्यं यदा नक्षत्रं तत एकः पुत्तलकः कर्तन्यः 'एष ते द्वितीयः' इति च वक्तन्यम् । अकरणेऽपरमेक-माकर्षति । समक्षेत्राणि चामूनि पञ्चदश्च अधिनी कृत्तिका मृगशिरः पुष्यो मधाः पूर्वा-फाल्गुन्यो हस्तश्चित्रा अनुराधा मूलं पूर्वाषाढाः श्रवणो धनिष्ठाः पूर्वभद्रपदा रेवती चेति । ठ अथापार्द्धक्षेत्रं-पञ्चदशमुह्तीभोग्यं तद् नक्षत्रम् अभीचिर्वा तत एकोऽपि पुत्तलको न कर्तव्यः । अपाईक्षेत्राणि चामूनि षट्—शतभिषग् भरणी आदी अक्षेषा खातिज्येष्ठा चेति ॥ ५५२७ ॥

अथ निवर्तनद्वारमाह—

थंडिलवाघाएणं, अहवा वि अतिच्छिए अणामोगा। भिमऊण उवागच्छे, तेणेव पहेण न नियत्ते ॥ ५५२८ ॥

10 तत्र नीयमाने स्थण्डिलस्योदक-हरितादिभिर्व्याघातो भवेत्, अनाभोगेन वा स्थण्डिलमित-कान्तं भवेत्, ततः 'अमित्वा' पदक्षिणामकुर्वाणा उपागच्छेयुः, तेनैव पथा न निवर्तेरन् ॥ ५५२८ ॥ जह तेणेव मग्गेण नियत्तंति तो असमायारी, कयाइ उहेजा, सो य जओ चेव उट्टं तओ चेव पहावह, तत्थ जओ गामो ततो धाविज्जा (आव० पारि० निर्यु० गा० ४७ हारि० टीका पत्र ६३५-२) तत एवं कर्तव्यम्-15

वाघायिम ठवेउं, पुन्वं व अपेहियम्मि थंडिछे।

तह णेति जहा से कमा, ण होंति गामस्स पिंडहुत्ता ॥ ५५२९ ॥ र्शंण्डिरुस्य न्याघाते पूर्वे वा स्थण्डिरुं न प्रत्युपेक्षितं ततस्तद् मृतकमेकान्ते स्थापयित्वा स्थण्डिलं च प्रत्युपेक्ष्य तथा अमयित्वा नयति यथा तस्य 'ऋमौ' पादौ मामं प्रति अभिमुखौ न भवतः ॥ ५५२९ ॥ अथ मात्रकद्वारमाह-

> सुत्त-ऽत्थतदुभयविऊ, पुरतो घेतूण पाणग क्रसे य। गच्छति जह सागरियं, परिद्ववेऊण आयमणं ॥ ५५३० ॥

सूत्रा-ऽर्थ-तदुभयवेदी मात्रकेऽसंसृष्टपानकं 'कुशांश्च' दभीन् 'समच्छेदान्' परस्परमसम्ब-द्धान् हस्तचतुरङ्ग्रुरुपमाणान् गृहीत्वा पृष्ठतोऽनपेक्षमाणः 'पुरतः' अम्रतः स्थण्डिलाभिमुखो गच्छति । दर्भाणाममावे चूर्णानि केशराणि वा गृह्यन्ते । यदि सागारिकं ततः शबं परिष्ठाप्य 25 'आचमनं' हस्त-पादशौचादिकं कर्तव्यम् । आचमनग्रहणेनेदं ज्ञापयति---यथा यथा प्रवचनो-ड्डाहो न भवति तथा तथा अपरमपि विधेयम् ॥ ५५३० ॥ अथ शीर्षद्वारमाह—

> जत्तो दिसाएँ गामो, तत्तो सीसं तु होइ कायव्यं। उद्वेतरक्खणहा, अमंगलं लोगगरिहा य ॥ ५५३१ ॥

यस्यां दिशि शामस्ततः शीर्षं शवस्य प्रतिश्रयाद् नीयमानस्य परिष्ठाप्यमानस्य च कर्त- ३० व्यम् । किमर्थम् ? इत्याह—उत्तिष्ठतो रक्षणार्थम्, यदि नाम कथित्रदुत्तिष्ठते तथापि प्रति-

१ पूर्वप्रत्युपेक्षितस्य स्थण्डिलस्य व्याघातेऽथवा पूर्वे स्थण्डिलं न प्रत्युपेक्षितं विस्मृ-तमित्यर्थः ततस्तद् मृत° कां॰ ॥ २ °ऽनवलोकमानः 'पु° कां॰ ॥

श्रयामिमुखं नागच्छतीति सावः । अपि च—यस्यां दिशि त्रामस्तदमिमुखं पादयोः कियमा-णयोरमङ्गरं भवति, लोकश्च गर्हो कुर्यात्—अहो ! अमी श्रमणका एतदपि न नानन्ति यद् त्रामामिमुखं शवं न कियते ॥ ५५३१ ॥ अथ तृणादिद्वारमाह—

कुसम्रुद्धिएण एकेणं, अन्त्रोच्छिण्णाऍ तत्य धाराए । संथार संथरिजा, सन्त्रत्य समो य कायन्त्रो ॥ ५५३२ ॥

यदा स्विष्ठिरुं प्रमार्नितं मर्वति तदा क्रुशमुष्टिनेकेनान्यवच्छित्रया घारया संखारकं संम्वेरेत्, स च सर्वत्र समः कर्तन्यः ॥ ५५३२ ॥ विषमे एते दोषाः—

विसमा जित होझ तणा, उवरिं मन्झे तहेव हेट्टा य । मरणं गेलनं वा, तिण्हं पि उ णिहिसे तत्य ॥ ५५३३ ॥

10 'विषमाणि' तृणानि यदि तसिन् संखारके उपरि वा मध्ये वाऽधम्ताहा भवेयुः तदा त्रयाणामपि मरणं ग्लानत्वं वा निर्दिशेत् ॥ ५५२३ ॥ केषां त्रयाणाम् १ इत्याह—

उनिरं आयरियाणं, मन्झे वसमाण हेट्टि मिक्ख्णं।

तिण्हं पि रक्खणद्वा, सन्वत्य समा य कायन्वा ॥ ५५३४ ॥

उपरि विपमेषु तृणेषु आचार्याणां मध्ये वृषमाणामयखाद् मिस्नूगां मरणं ग्छानत्वं वा १६भवेत्, अतस्त्रयाणामपि रक्षणार्थं सर्वत्र समानि तृणानि कर्तव्यानि ॥ ५५३८ ॥

> जत्य य नित्य तिणाई, चुण्णेहिं तत्य केसरेहिं वा। कायच्वोऽत्य ककारो, हेट्ठ तकारं च वंघेजा ॥ ५५३५ ॥

यत्र तृणानि न सन्ति तत्र चूर्णैवी नागरकेशरेचीऽन्यवच्छित्रया घारया ककारः कर्तन्यः तस्याघखात् तकारं च वधीयात्, क्त इत्यर्थः । चूर्णानां केशराणां चामावे प्रलेपकादिमिरपि 20 कियते ॥ ५५३५ ॥ अथोपकरणहारमाह—

चिवहा उनगरणं, दोसा तु मने अचिवकरणम्मि । मिच्छत्त सो व राया, कुणति गामाण नहकरणं ॥ ५५३६ ॥

परिष्ठाप्यमाने चिहार्थं यथानातमुपकरणं पार्थं स्थापनीयम् । तद्यथा—रनोहरणं मुसपो-तिका चोल्पष्टकः । यदि एतद् न स्थापयन्ति तत्वश्चतुर्गुरु । आज्ञादयश्च दोषाः चिहस्याकरणे 25 मनन्ति । 'स वा' काल्यातो मिथ्यात्वं गच्छेत् । राजा वा ननपरम्परया तं ज्ञात्वा 'कश्चिद् मनुष्योऽमीमिरपदावितः' इति बुद्धा कृषितः मत्यासन्तर्वार्तनां द्विज्यादीनां प्रामाणां वैषं कृर्यात् ॥ ५५३६ ॥ अथेतदेव मावयति—

> उनगरणमहानाते, अकरणें उज्जेणिमिक्खुदिहंतो । लिंगं अपेच्छमाणो, काले नहरं तु पाडेचि ॥ ५५३७ ॥

20 यथानातमुपकरणं यदि तस्य पार्थे न कुर्वन्ति ततोऽसी देवलोकगतः प्रयुक्ताविः 'अहम-नेन गृहलिक्नेन परिलक्षेन वा देवो नातः' इति मिथ्यात्वं गच्छेत् । उज्जयिनीभिक्षुदृष्टान्त-श्चात्र भवति, स चावदयकटीकातो मन्तव्यः (आव० हारि० टीका पत्र ८१३–१)। यस

१ °सीमिरेतद्वामवास्तव्यरप' कां ॥ २ व्रथकरणं कुर्यात्, विनाशमित्यर्थः ॥ छं ।॥

वा त्रामस्य पार्श्वे परिष्ठापितः तत्र तत्पार्श्वे लिङ्गमपश्यन् लोको राजानं विज्ञपयेत्। स च 'केनाप्यपदावितोऽयम्' इति मत्वा कालेन प्रतिवैरं पातयति, वैरं निर्यातयतीति भावः।। ५५३७॥ कायोत्सर्गद्वारमाह—

उद्घाणाई दोसा, हवंति तत्थेव काउसग्गम्मि । आगम्मुवस्सयं गुरुसमीव अविहीय उस्सग्गो ॥ ५५३८॥

'तत्रैच' परिष्ठापनभूमिकायां कायोत्सर्गे कियमाणे उत्थानादयो दोपा भवन्ति, अत उपा-श्रयमागम्य गुरुसमीपेऽविधिपरिष्ठापनिकायाः कायोत्सर्गः कर्तच्यः ॥ ५५३८॥

प्रादिक्षण्यद्वारमाह—

जो जहियं सो तत्तो, णियत्तइ पयाहिणं न कायव्वं। उद्घाणादी दोसा, विराहणा वाल-बुह्वाणं ॥ ५५३९ ॥

शवं परिष्ठाप्य यो अत्र भवति स ततो निवर्तते, प्रादक्षिण्यं न कर्तव्यम् । यदि कुर्वन्ति तत उत्थानादयो दोषा वाल-वृद्धानां च विराधना भवति ॥ ५५३९ ॥ अथाभ्युत्थानद्वारमाह—

जइ पुण अणीणिओ वा, णीणिजंतो विविचिओ वा वि । उद्देज समाइद्दो, तत्थ इमा मग्गणा होति ॥ ५५४० ॥

यदि पुनः स कालगतोऽनिष्काशितो वा निष्काश्यमानो वा 'विविक्तो वा' परिष्ठापितो 16 व्यन्तरसमाविष्ट उत्तिष्ठेत् ततस्तत्रेयं मार्गणा भवति ॥ ५५४० ॥

वसिंह निवेसण साही, गाममज्झे य गामदारे य । अंतर उजाणंतर, णिसीहिया उद्विते वोच्छं ॥ ५५४१ ॥

वसती वा स उत्तिष्ठेत्, 'निवेशने वा' पाटके 'साहिकायां वा' गृहपङ्किरूपायां ग्राममध्ये वा ग्रामद्वारे वा ग्रामोद्यानयोरन्तरा वा उद्याने वा उद्यान-नैषेधिक्योरन्तरा वा 'नैषेधिक्यां वा' 20 शबपरिष्ठापनभूम्याम्, एतेषु उत्थिते यो विधिस्तं वक्ष्यामि ॥ ५५४१ ॥

प्रतिज्ञातमेव करोति-

उवस्सय निवेसण साही, गामद्धे दारें गामो मोत्तव्वो । मंडल कंड देसे, णिसीहियाए य रजं तु ॥ ५५४२ ॥

तत् कडेवरं नीयमानं यदि वसतावृत्तिष्ठति तत उपाश्रयो मोक्तव्यः । अथ निवेशने उत्ति-25 ष्ठिति ततो निवेशनं मोक्तव्यम् । साहिकायामुत्थिते साहिका मोक्तव्या । प्राममध्ये उत्थिते प्रामार्छं मोक्तव्यम् । प्रामद्वारे उत्थिते प्रामो मोक्तव्यः । प्रामस्य चोद्यानस्य चान्तरा यदि उत्तिष्ठति तदा विषयमण्डलं मोक्तव्यम् । उद्याने उत्थिते 'कण्डं' देशलण्डं मण्डलाद् बृहत्तरं परित्यक्तव्यम् । उद्यानस्य नैषेधिक्याश्चान्तराले उत्तिष्ठति देशः परिहर्तव्यः । नैषेधिक्यामुत्थिते राज्यं परिहरणीयम् ॥ ५५४२ ॥ एवं तावन्नीयमानस्योत्थाने विधिक्तः । परिष्ठापिते च तस्मिन् 30 गीतार्था एकस्मिन् पार्थे मुहर्तं प्रतीक्षन्ते, कदाचित् परिष्ठापितोऽप्युत्तिष्ठेत् तत्र चायं विधिः—

वचंते जो उ कमो, कलेवरपवेसणम्मि वोचत्थो ।

१ काले कियत्यपि गतेऽवसरं लब्ध्वा वैरं पा॰ कां॰॥ २ वा' उपाश्रयवद्धपाट॰ कां॰॥ इ॰ १८५

## णवरं पुण णाणत्तं, गामदारिम्म वोद्धव्वं ॥ ५५४३ ॥

'व्रजतां' निर्गच्छतां कडेवरस्योत्थाने यः क्रमो मणितः स एव विपर्यतः कडेवरस्य परि-ष्ठापितस्य भूयः प्रवेशने विज्ञेयः । नवरं पुनरत्र नानात्वं त्रामद्वारे वोद्धव्यम्, तत्र वैपरीत्यं न भवति किन्तु तुल्यतैवेति मावः । तथा चात्र वृद्धसम्प्रदायः—

- निसीहियाए परिष्ठिविक्षो नइ उद्देता तत्थेव पिडजा ताहे उवस्सको मोत्तवो । निसीहियाए उज्जाणस्स य अंतरा पडइ निवेसणं मोत्तवं । उज्जाणे पडइ साही मोत्तवा । उज्जाणस्स य गामस्स य अंतरा पडइ गामद्धं मोत्तवं । गामद्दारे पडइ गामो मोत्तवो । गाममज्झे पडइ मंडलं मोत्तवं । साहीए पडइ देसखंडं मोत्तवं । निवेसणे पडइ देसो मोत्तवो । वसहीए पडइ रजं मोत्तवं ॥
- अत्र निर्गमने प्रवेशने च प्रामद्वारोत्थाने ग्रामत्याग एवोक्त इति ग्रामद्वारे तुरुयतैव न वैपरीत्यम् ॥ ५५४३ ॥ अथ परिष्ठापितो द्यादिवारान् वसितं प्रविशति ततोऽयं विधिः—

विद्यं वसहिमतिते, तगं च अण्णं च मुचते रखं। तिप्पभितिं तिनेव उ, मुयंति रजाइँ पविसंते ॥ ५५४४ ॥

निर्यृदो यदि द्वितीयं वारं वसति प्रविश्वति तदा तचान्यच राज्यं मुच्यते, राज्यद्वय-15 मित्यर्थः । अथ 'त्रिपमृतीन्' त्रीन् चतुरो वहुशो वा वारान् वसति प्रविश्वति तदा त्रीण्येव राज्यानि मुर्खेति ॥ ५५४४॥

> असिवाई बहिया कारणेहिं, तत्थेव वसंति जस्स जो उ तवो । अभिगृहिया-ऽणभिगृहितो, सा तस्स उ जोगृपरिवृह्वी ॥ ५५४५ ॥

यदि विहरशिवादिभिः कारणैर्न निर्गच्छिन्ति ततस्त्रत्रेत्र वसतां यस्य यत् तपोऽभिगृहीत20 मनिभगृहीतं वा तेन तस्य वृद्धिः कर्तन्या, सा च योगपरिवृद्धिरभित्रीयते । किमुक्तं
भवति ?—ये नमस्कारप्रत्याख्यायिनस्ते पौरुषीं कुर्वन्ति, पौरुषीप्रत्याख्यायिनः पूर्वार्द्धं कृत्वा
शक्तो सत्यामाचाम्छं पारयन्ति, शक्तेरमावे निर्विकृतिकमेकासनकं यावद् द्यासनकमि ।

यदाह चृणिकृत्---

सइ सामत्ये आयंविरुं पारिति, असइ निन्वीयं एकासणयं, असमत्या सवीइयं पि ति । 25 एवं पूर्वीर्द्धप्रत्याख्यानिनश्चतुर्थम् , चतुर्थप्रत्याख्यातारः पष्टम् , पष्टपत्याख्यायिनोऽप्टमम् , एवं विस्तरेण विमापा कर्तव्या ॥ ५५१५ ॥

एवं योगपरिवृद्धि कुर्वतामपि यदि कटाचिदुत्थाय आगच्छेत् तदाऽयं विधिः— अण्णाद्द्वसरीरे, पंता वा देवतऽत्य उद्दिजा । काईय उन्त्रहत्येण, भणेज मा गुन्क्षया ! ग्रुन्क्षा ॥ ५५४६ ॥

30 गैतार्था (गा॰ ५५२५)॥ ५५४६॥ अथ व्याहरणहारमाह— गिण्हइ णामं एगस्स दोण्ह अहवा वि होज सन्वेसि ।

१ °ञ्चति नाधिकानीति ॥ ५५४४ ॥ अथाशिवादिकारणं भणित्वा यहिर्न निर्नच्छन्ति ववोऽयं विधि:—असि° कां॰ ॥ २ व्याख्यातार्थो कां॰ ॥

खिप्पं तु लोयकरणं, परिणा गणभेद वारसमं ॥ ५५४७ ॥

एकस्य द्वयोः सर्वेषां वा साध्नामसौ नाम गृह्णाति 'मवेत्' कदाचिद्प्येवं तदा तेषां लोचः कर्तव्यः । "परिण्ण" त्ति प्रत्याख्यानं—तपः, तच्च 'द्वादशम्' उपवासपञ्चकरूपं ते कारापणीयाः । अथ द्वादशं कर्तुं कश्चिदसिहण्णुनं शक्तोति ततो दशममप्टमं पष्टं चतुर्थं वा काराप्यते । गणमेदश्च कियते, गच्छान्निर्गत्य ते पृथग् भवन्तीति भावः ॥ ५५४७॥

अथ कायोत्सर्गद्वारमाह---

चेइयरुवस्सए वा, हायंतीतो थुतीओं तो विति । सारवणं वसहीए, करेति सन्वं वसहिपालो ॥ ५५४८ ॥ अविधिपरिट्टवणाए, काउस्सग्गो य गुरुसमीविम्म । मंगल-संतिनिमित्तं, थओ तओ अजितसंतीणं ॥ ५५४९ ॥

चेत्यगृहे उपाश्रये वा परिहीयमानाः स्तुतीस्ततः 'त्रुवते' भणन्ति । यावच तेऽद्यापि

नागच्छन्ति तावद् वसितपालो वसतेः 'सारवणं' प्रमार्जनं तदादिकं सर्वमिप कृत्यं करोति । अविधिपरिष्ठापनानिमित्तं च गुरुसमीपे कायोत्सर्गः कर्तव्यः । ततो मङ्गलार्थं शान्तिनिमित्तं

चाऽजितशान्तिसतवो मणनीयः।

अत्र चूणि:—ते साहुणो चेइयघरे वा उवस्सए वा ठिया होजा । जइ चेइयघरे तो 15 परिहायंतीहिं थुईहिं चेऱ्याइं वंदिचा आयरियसगासे इरियावहियं पडिक्रमिउं अविहिपरि- हावणियाए काउस्सगां करिति । ताहे मंगल-संतिनिमित्तं अजियसंतिथओ । तथो अने वि दो थए हायंते कहुंति । उवस्सए वि एवं चेव चेइयवंदणवर्जा।

विशेषचूर्णिः पुनिरित्थम्—तओ आगम्म चेइयघरं गच्छंति । चेइयाणि वंदिचा संति-निमित्तं अजितसंतिथओ परियद्दिज्जइ तिन्नि वा थुईओ परिहायंतीओ कह्नुजंति । तओ 20 आगंतुं आयरियसगासे अविहिपरिद्वावणियाए काउस्सग्गो कीरइ ॥ ५५४८ ॥ ५५४९ ॥ (अन्थामम्—४००० । सर्वेमं० ३७८२५)

अथ क्षपण-साध्यायमार्गणाद्वारमाह—

खमणे य असन्झाए, रातिणिय महाणिणाय णितए वा । सेसेस णित्थ खमणं, णेव असन्झाइयं होइ ॥ ५५५० ॥

यदि 'रालिकः' आचार्यादिः अपरो वा 'महानिनादः' लोकविश्चतः कालगतो भवति, 'निजका वा' संज्ञातकास्तत्र तदीयाः सन्ति ते महतीमधृतिं कुर्वन्ति, तत एतेषु क्षपणमस्ताध्यायिकं च कर्तव्यम् । 'शेषेषु' साधुषु कालगतेषु क्षपणमसाध्यायिकं च न भवति ॥ ५५५० ॥

व्युत्सर्जनद्वारमाह—

उचार-पासवण-खेलमत्तमा य अत्थरण क्रस-पलालादी।

30

25

१ त्रन्थात्रम्—४००० ॥ छ ॥ कल्पवृत्तितृतीयखंडं समाप्तम् ॥ छ ॥ त्रन्थात्रं एवं समत्र १२५४० ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ ग्रुमं भवतु कल्याणमस्तु ॥ लेखकपाठकयोः । लिपितं ॥ छ ॥ ॥ श्री ॥ छ ॥ श्री ॥ ॥ ९ ॥ छ ॥ श्री ॥ मो० ॥

संयारया बहुविधा, उन्झंति अणणगोनुने ॥ ५५५१ ॥

यानि तस्योचार-प्रवण-खेळमात्रकाणि ये चान्तरणार्थे छुछ-प्रज्ञज्ञितस्या बहुनिवाः संमारकास्तान् सर्वानिष उच्छन्ति "अणक्रगेळ्य" ति यद्यन्यस्य रज्ञनतं नान्ति, अयापराऽपि रज्ञनः कश्चिद्वि ततन्तद्र्यं तानि मात्रकादीनि वियन्त इति सावः ॥ ५५५१ ॥

> अहिगरणं मा होहिति, करेंद्र संथारगं विकरणं तु । सञ्ज्वबिह विगिचंती, जो छेबद्दस्य छिनो वि ॥ ५५५२ ॥

''छेबह्बो'' अशिवगृहीतः स यदि मृतः तदा येन संन्तारकेण स नीतः तं विकर्णं कुर्वन्ति, सण्डशः कृत्वा परिष्ठापयन्तीत्यर्थः । कृतः ! इत्याह—अविकरणं गृहस्तेन गृहीते प्रान्तदेवतया वा पुनरप्यानीते सयेत् तद् ना सृदिति कृत्वा विकरणीकियते । यश्च तदीय 10 उपविरपरो वा तेन स्ववपुषा छुत्रस्तं सबेनिष परिष्ठापयन्ति ॥ ५५५२ ॥

असिन्निम णरिय समर्ण, जोगनिन्ही य णेन उस्सन्तो । उनयोगर्द्धं तुलितं, णेन अहाजायकरणं तु ॥ ५५५३ ॥

अधिवे मृतस्य क्षपणं न कर्तव्यम्, योगदृद्धिस्तु क्रियते । न चाविविपरिष्ठापनायाः कायोत्सर्गः क्रियते । उपयोगाद्धां चान्तर्भुद्धन्तेमानां नोष्ठियत्वा ययाज्ञानं तस्य नेव कर्तव्यम् । । । क्रिसुक्तं मवति !—अधिवसृतस्य समीपं यथाज्ञानं न स्वाप्यते, अतो देवचोकं गर्ना यावदुपयुक्तो सवति जावत् तदीयं वसुः प्रतिक्षय एव प्रतीक्षाप्यने येन प्रतिक्षयसिनं सं वसुद्देष्ट्वा 'संयतोऽहममृत्वम्' इति जानीते ॥ ५५५३ ॥ अयावचोक्षनद्वारमाह—

अवरक्कुगस्स च नतो, सुच-ऽत्यविमारएहिँ थेरेहि । अवलोवण कायव्या, सुमा-ऽसुभगर्ता-निमिन्तहा ॥ ५५५४ ॥

20 ततोऽस काळातस 'अपरेखुः' हितीये दिवसे स्त्रा-ऽयेविछारदेः स्विदेः शुना-ऽशुम-गति-निमित्तज्ञानाथेमवछोकनं कर्तव्यम् ॥ ५५५२ ॥ कैयम् १ इत्याह्—

वं दिसि निगैडितो खन्छ, देहेणं अक्खुएण संचिक्छे । तं दिसि सिनं नदंती, सुच-ऽत्यनिसारया त्रीता ॥ ५५५५ ॥

यसां दिशि स शिवादिमिराक्रिंदोऽङ्तेन देहेन सन्दिष्टेत् दसां दिशि स्वा-ऽर्थविशास्त्र १० वीराः <sup>१</sup>शिवं सुमिलं सुन्तिविहारं च बदन्ति ॥ ५५५५ ॥

> वित दिवसे संचिक्छति, तित वरिसे घात्रगं च केंमं च। विवरीए विवरीतं, अकड्डिए सन्वर्हि उदिनं ॥ ५५५६ ॥

'यति' यात्रतो दिवसान् यसां दिशि अञ्चतदेहिनिष्ठति 'तिति' तात्रन्ति वर्षाणि तसां दिशि आतं च श्रेमं च मनति । ४ श्रांतं नाम-सुमिश्रम्, श्रेमं तु-परचक्राशुपद्धवासावः । अ अध्यय झतदेहः सङ्कातः ततः 'विपरीते' झतदेहे विपरीतं मन्तव्यम्, यसां दिशि झतदेहो

१ तत्र गतिः शुमा-ऽशुमन्त्रस्या पश्चाद्रमियास्यते, निमिन्तं शुमा-ऽशुमं ताबदाह इह-बद्धणं शं॰ ॥ २ °गड्डियं ऋछु, सरीरनं अक्न्खतं तु संं° द्यमा॰ ॥ ३ शिवं चदन्ति । शिवं नाम—सुमिक्षं सुस्त्रविद्यारं चेति ॥ ५५५५॥ श्रं॰ ॥ ४ ≪ ४० एतदन्त्रगेटः घष्टः श्रं॰ एत वर्तदे ॥

नीतस्तस्यां दुर्भिक्षादिकं भवतीति भावः । अथ नान्यत्राकृष्टः किन्तु तत्रैवाक्षतस्तिष्ठति ततः सर्वत्र 'उदितं' सिमक्षं सुखिनहारं च द्रष्टव्यम् ॥ ५५५६॥ एतद् निमित्तं कस्य गृद्धते ? इत्याह—

खमगस्साऽऽयरियस्सा, दीहपरिण्णस्स वा निमित्तं तू। सेसे तथऽण्णधा वा, ववहारवसा इमा य गती ॥ ५५५७ ॥

क्षपकस्य आचार्यस्य वा 'दीर्घपरिज्ञावतो वा' प्रभूतकालपालितानशनस्येदं निमित्तं यही-5 तन्यम् । 'शेषे' एतद्यतिरिक्ते तथा वाऽन्यथा वा भवेत्, न कोऽपि नियमः । न्यवहार-

वशाचेयं गंतिः प्रतिपत्तव्या ॥ ५५५७ ॥

थलकरणे वेमाणितों, जोतिसिओ वाणमंतर समम्मि । गड्डाऍ भवणवासी, एस गती से समासेणं ॥ ५५५८ ॥

यदि तस्य शरीरकं स्थले कृतं-शिवादिभिरारोपितं तदा वैमानिकः सञ्जात इति मन्तव्यम् । 10 समभूभागे नीतस्य ज्योतिष्केषु व्यन्तरेषु वा उपपातो ज्ञेयः । गर्तायां नीते भवनवासिषु गत इति अर्वेमन्तव्यम् । एषा गतिः समासेन तस्याभिहिता ॥ ५५५८ ॥

व्याख्यातास्तिस्रोऽपि द्वारगाथाः । अथात्रैव प्रायश्चित्तमाह—

एकेकिम्म उ ठाणे, हुंति विवचासकारणे गुरुगा। आणाइणो य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥ ५५५९ ॥

एषां प्रत्युपेक्षणादीनामेकेकस्मिन् स्थाने विपयीसं कुर्वतां चत्वारो गुरुकाः, आज्ञादयश्च दोषाः, संयमा-ऽऽत्मविराधना च द्रष्टव्या ॥ ५५५९ ॥

एतेण सुत्त न गतं, सुत्तनिवातो तु दन्व सागारे । उद्ववणिम वि लहुगा, छडुणें लहुगा अतियणे य ॥ ५५६० ॥

यद एतद् द्वारकदम्बकमनन्तरं व्याख्यातम् एतेन सूत्रं न गतं किन्तु सामाचारीज्ञापनार्थं 20 सर्वमेतदुक्तम् । किं पुनरतर्धत्र सूत्रे प्रकृतम् १ इत्याह—सूत्रनिपातः पुनः सागारिकसत्के वहनकाष्ठरुक्षणे द्रव्ये भवैति । रात्री कालगते यदि वहनकाष्ठानुज्ञापनाय सागारिकमुत्यापयन्ति तदा चतुर्रुघु अरहट्टयोजनादयश्च दोषाः तसान्नोत्थापनीयः किन्तु यदि एकोऽपि कश्चिद् वैयावृत्यकरः समर्थस्तद् वोढुं ततः काष्ठं न गृद्यते । अथासमर्थस्ततो यावन्तः शक्नुवन्ति तावन्तः तेन काष्ठेन वहन्ति । अथ वहनकाष्ठं तत्रैव परिष्ठाप्यागच्छन्ति तदापि चतुर्रुघु, अप-25 रेण च गृहीतेऽधिकरणम् , सागारिको वा तद् अपस्यन् 'एतैः शबवहनार्थं नीत्वा तत्रैव परि-त्यक्तम्' इति मत्वा पद्विष्टः व्यवच्छेद-कटकमदीदिकं कुर्यात्, तस्मादानेतव्यम्। यदि पुनरानीय तेन गृहीतेनैव अतिगमनं-प्रवेशं कुर्वन्ति तदाऽपि चतुर्रुषु ॥ ५५६० ॥

एते च दोषाः-

मिन्छत्तऽदिन्नदाणं, समलावण्णो दुगुंछितं चेव ।

30

15

१ गतिः शुभा-ऽशुभखरूपा प्रति? कां॰ ॥ २ °वगन्त? मो॰ छे॰ ॥ ३ °पां महास्थण्डिल-प्रत्युपेक्षणा-दिग्भागग्रह-णन्तकधारणादीनां द्वाविंशतेः स्थानानामेकै॰ कां॰ ॥ ४ विति । फथम् १ इत्याह—"उट्टवणिम वि" इत्यादि, रात्रौ कां॰ ॥

दिय रातों आसितात्रण, बोच्छेओ होति वसहीए ॥ ५५६१ ॥

सागारिकस्तत् काष्ठं प्रवेद्यमानं दृश्चा मिथ्यातं गच्छेत्, एते भणन्ति—असाकमदृत-स्यादानं न करपते; यथैतद्दरीकं तथा अन्यदृष्यरीकमेव । अथवा त्र्यात्—समस्य अमी, अस्यिसरजस्कानामप्युपरिवर्तिनः; एवमवर्णा म्यात् । 'जुगुष्मितं वा' जुगुष्सां स कुर्यात्— कमृतकमृत्वा सम गृहमानयन्ति । ततो दिवा रात्री वा साधृनां "आसियावणं" निष्काग्रनं कुर्यात्, वसतेश्च व्यवच्छेदं 'नातः परं ददामि' इत्येकस्यानेकेपां वा कुर्यात् ॥ '४'४६१ ॥

यत एते दोषा अतोऽयं विधिः—

अइगमणं एगेणं, अण्णाऍ पतिद्ववंति तत्येव ।

णाए अणुलोमण तस्स ययण वितियं उद्घाण असिवे वा ।। ५५६२ ।।

एकेन साधुना प्रथमम् 'अतिगमनं' प्रवेशनं कार्यम्, यदि सागारिको नाद्याप्युचिष्ठते तत एवमज्ञाते काष्टमानीय यतो गृहीतं तत्रेव प्रतिष्ठापयन्ति । अय सागारिक उत्यितन्त्रतन्त्रस्याये निवेधते—य्यं प्रयुप्ता इति कृत्वा नास्मामिरूथापिताः, रात्रें। साधुः कारुगतः युप्मदीय-काष्टेन निष्काशितः, साम्पतं तदानीयतां उत परिष्ठाप्यताम् !। एवमुक्ते यद् असे। मणित तत् प्रमाणम् । अय तैः पूर्वमज्ञायमानः स्थापितं सागारिकेण च पश्चात् कथमपि ज्ञातं ततः । क्षिपतस्यानुरोमनं विधेयम् । अय प्रज्ञाप्यमानस्थापि तस्य वस्यमाणं वचनं भवति तदा गुरुमिः स साधुनिष्काशनीय इति शेषः । द्वितीयपेदे उत्थितोऽसो ग्रामः अशिवगृहीतो वाऽसे। तत-स्त्रेव परिष्ठापयेत्, न सागारिकस्य प्रत्यपंयेत् ॥ ५५६२ ॥ अय सागारिकवचनं दर्शयित—

जइ नीयमणापुच्छा, आणिजति किं पुणो घरं मज्झ । दुगुणो एसऽवराघो, ण एस पाणालञ्जो मगर्त्र ! ॥ ५५६३ ॥

20 यदि असाकमनाष्ट्रच्छ्या नीतं ततः किमर्थमिदानीं पुनरिप मदीयगृहमानीयते ? एप हिग्रु-णोऽपराघः, न चैप भगवन् ! मदीय आवासः पाणानां—मातङ्गानामालयो यदेवं सृतकोपकरण-मञ्जानीतम् ॥ ५५६३ ॥ एवमुक्ते गुरुमिर्वक्तन्यम्—

किमियं सिइम्मि गुरू, पुरतो तस्सेत्र णिच्छुमति तं तू। अविनाणंताण कयं, अम्ह वि अण्णे वि णं त्रेंति ॥ ५५६४ ॥

किमिदं वृत्तान्तनातमभृत् ! । ततः श्रेपसाव्विमः ग्रय्यातरेण वा गुरूणां शिष्टम्—अमुकेन साधुना अनाष्ट्रच्या काष्टं नीतम् । ततो गुरवः 'तस्त्रेव' श्रय्यातरस्य पुरतः 'तं' सावुं 'किम-नाष्ट्रच्या नयसि !' इति निर्भर्त्स्य केतवेन निष्काशयन्ति । अन्येऽपि साववः "ण"मिति तं श्रय्यातरं हुवते—असाकमप्यविज्ञानतामेवममुना कृतम्, अन्यया ज्ञानन्तो वयमपि कर्तुं न दद्म इति ॥ ५५६१ ॥

वारेति अणिच्छुभणं, इहरा अण्णाऍ ठाति वसहीए । मम णीतो णिच्छुमई, ऋइतव कलहेण वा वितिओ ॥ ५५६५ ॥ यदि सागारिकः 'वारयति' 'मा निष्काग्रयत, नेवं भृयः करिष्यति' इति ततः 'अनिष्का-

१ °पद्मत्र भवति, कथम् १ इति अत आह—"उट्टाण" त्ति उत्थि° कां॰ ॥

शनं' न निष्काश्यते । 'इतरथा' अवारयति सागारिकेर्डन्यस्यां वसतौ तिष्ठति । द्वितीयश्च साधुः 'कैतवेन' मातृस्थानेन भणति—मम निजको यदि निष्काश्यते ततोऽहमपि गच्छामि । सागारिकेण वा समं कोऽपि कल्हयति ततः सोऽपि निष्काश्यते, स च तस्य द्वितीयो भवति ॥५५६५॥

## ॥ विष्वग्भवनप्रकृतं समाप्तम् ॥

अधिकरण प्रकृत म्

5

सूत्रम्---

भिक्खू य अहिकरणं कहु तं अहिगरणं अविओसवित्ता नो से कप्पइ गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए
वा निक्खिमत्तए वा पिविसित्तए वा, बिह्या वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा णिक्खिमत्तए वा पिविसित्तए वा, गामाणुगामं वा दूइजित्तए, गणातो वा
गणं संकिमत्तए, वासावासं वा वत्थए। जत्थेव
अप्पणो आयरिय-उवज्झायं पासेज्ञा बहुस्सुयं बब्भागमं तस्संतिए आलोइज्ञा पिडकिमिज्ञा निंदिज्ञा
गरिहज्ञा विउद्देज्ञा विसोहेज्ञा अकरणयाए अब्भुदिज्ञा आहारिहं तवोकम्मं पायि छत्तं पिडवजेज्ञा।
से य सुएण पद्विए आईअव्वे सिया, से य
सुएण नो पट्टविए नो आदिइतव्वे सिया, से य
सुएणं पद्वेज्जमाणे नो आइयइ से निज्जूहियव्वे
सिया ३०॥

10

15

20

अस्य सम्बन्धमाह----

केण कयं कीस कयं, णिच्छुन्भऊ एस किं इहाणेती।
एमादि गिहीतुदितो, करेज कलहं असहमाणो।। ५५६६।।

केनेदं वहनकाष्टानयनं कृतम् ? कसाद्वा कृतम् ? निष्काश्यतामेषः, किमर्थमिद्दानयति ?; एवमादिभिर्वचोभिर्गृहिणा तुदितः—व्यथितः कश्चिदसहमानः कल्हं कुर्यात् । अत इदमधि-25 करणसूत्रमारभ्यते ॥ ५५६६ ॥

१ °के उपकरणं खकीयं गृहीत्वाऽन्य° कां ा

. :

थनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—'मि**ञ्जः' प्रागुक्तः, चशव्दाद् उपा**च्यायादिपरिप्रदः, 'श्रविकरणं' कलहं कृत्वा नो करपते तस्य नद्यिकरणमञ्यवशमय्य गृह्पतिकुछं भक्ताय वा पानाय वा निष्क्रमितुं चा प्रवेष्टुं वा, 🗠 वैहिर्विचारमुमो वा विहारमुमा वा निष्क्रमितुं वा प्रवेष्ट्रं वा, ⊳ प्रामानुप्रामं वा 'द्रोतुं' विद्तुंम्, गणाद्वा गणं सङ्कृमितुम्, वर्षावासं वा ठवस्तुम् । किन्तु यत्रेवात्मन आचार्यापाच्यायं परयेत् ; कथम्मृतम् ? 'वहुश्चतं' छेदग्रन्यादिकुग्रङं 'बह्रागमम्' अर्थतः प्रमृतागमम् ; तत्र तस्यान्तिके 'आछोचयत्' स्वापरावं वचसा प्रकटयेत् , 'प्रतिकामेन' मिथ्यादुप्कृतं तद्विपये दचात्, 'निन्चाद्' आत्मसाक्षिकं जुगुप्सेत, 'गर्हेन' गुरू-साक्षिकं निन्धात् । इह च निन्दनं गर्हणं वा तात्त्विकं तदा भवति यदा तस्करणतः प्रति-निवर्तते तत आह—'व्यावर्तत' तसाद्रपरावपदाद् निवर्तत । व्याष्ट्रचावपि कृतात् पापात् 10तदा सुच्यते यदाऽऽत्मनो विशोधिर्मवति तत आह—आत्मानं 'विशोधयेत्' पापमछस्फेटनतो निर्मछीकुर्यात् । विद्यद्धिः पुनरपुनःकरणतायामुगपयते ततन्त्रामेवाह—अकरणता—अकरणीयता ्तया अम्युचिष्टेत् । पुनरकरणतया अम्युत्यानेऽपि विद्योघिः पायश्चिचपतिपत्त्या भवति दत आह—'यथाईं' यथायोग्यं तपःकर्म प्रायश्चितं प्रतिपद्यत । 'तच्च' प्रायश्चित्तमाचार्यण 'श्रुतेन' श्रुवानुसारेण यदि 'प्रस्यापिवं' पदचं तदा 'आदावच्यं' प्रार्ध 'स्याद्' सत्रेत् , अय 15 श्रुतेन न प्रसापितं तदा नादातव्यं स्यात्, 'स च' आछोचको यदि श्रुतेन प्रसाप्यमानमपि तत् प्रायिश्वरं 'नाददाति' न प्रतिपद्यते ततः सः 'निवृहितत्र्यः' 'अन्यत्र शोविं कुरुत्र' इति निषेत्रनीयः सादिति स्त्रार्थः ॥ वय माप्यतिनारः—

> ं अचियचकुरुपवेसे, अतिसृमि अणेसणिजपहिसेहे । ्र अवहार्ऽमंगलुत्तर, समावअचियत्त मिच्छत्ते ॥ ५५६७ ॥

20 कथमविकरणमुत्यत्रम् ? इत्यत्यां जिज्ञासायामिष्ययिते — क्रिसिश्चत् कुछे सायवः प्रवि-श्चन्तोऽप्रीतिकराः तत्राज्ञानतामनामोगाद्वा प्रवेशे स गृह्पतिराक्रोशेद्वा हन्याद्वा, साञ्चरप्यमह-मानः प्रत्याक्रोशेत् तत्रोऽविकरणमुत्यवते । एवमतिम्मि प्रविष्टे, अनेपणीयमिक्षाया वा प्रति-षेषे, श्रेक्षस्य वा संज्ञातकस्यापद्वारे, यात्राप्रस्थितस्य वा गृहिणः साञ्चं द्वयाऽपक्षकिमिति प्रतिप्रते।, समयविचारेण वा प्रत्युत्तरं दातुमसमर्थे गृहस्ये, स्वमावेन वा क्वाऽपि साचो 'अवियते' अनिष्टे १८ हष्टे, अमिग्रहमिथ्याद्वष्टेवी सामान्यतः सावी अवलोकिते अधिकरणमुत्यचेत ॥ ५५६७॥

पिंडसेंघे पिंडसेघो, मिक्ल वियारे विहार गाम वा । दोसा मा होज वहु, तम्हा आलोयणा सोवी ॥ ५५६८ ॥

भगविद्धः प्रतिषिद्धम्—न वर्तते साधृनामिकरणं क्तुंन् । एवंत्रिये प्रतिषेवे मृद्यः प्रति-पेवः क्रियते—कदाचित् तद् अविकरणं गृहिणा समं कृतं भवेत्, कृत्वा च तिसन् अनुर-20 शिते मिक्षायां न हिण्डनीयम्, विचारम्मो विद्यारम्मो वा न गन्तव्यम्, श्रामानुश्रामं वा न विद्यतंत्र्यम् । कृतः १ इत्याह—मा 'वहवः' वन्यन-कटकमदाद्यो दोषा भवेषुः । तसात् तं

१ ४ १० एविड्रान्तगंतः पाठः सा० एव वर्तते ॥ २ एवमेसिः प्रकारैः गृहिणा सममविकरणे इत्पन्ने सिति विविमाह इलवतर्णं बाँ० ॥

गृहस्यमुपरामय्यं गुरूणामन्तिके आलोचना दातव्या । ततः शोधिः प्रतीच्छनीया ॥ ५५६८॥ इदमेव भावयति-

> अहिगरण गिहत्थेहिं, ओसार विकड्वणा य आगमणं। -आलोयण पत्थवणं, अपेसणे होति चँउलहुगा ॥ ५५६९ ॥ 🗆 🗀

गृहस्थैः सममधिकरणे उत्पन्ने द्वितीयेन साधुना तस्य साधोरपसारणं कर्तव्यम् । अथ नाप-६ सरित ततः "विकड्ढणा य" ति वाहौ गृहीत्वाऽऽकर्षणीयः, इदं च वक्तव्यम्—न वर्तते मम त्वया साधिकरणेन समं भिक्षामिटतुम् अतः प्रतिश्रयोपरि निवर्तावहे । एवमुक्तवा प्रतिश्रयमा-गम्य गुरूणामालोचनीयम् । ततो गुरुमिरुपशमनार्थं वृषशास्तस्य गृहस्यस्य मूले प्रेषणीयाः । यदि न प्रेषयन्ति तदा चतुर्रुध् ॥ ५५६९ ॥

> आणादिणो य दोसा, वंधण णिच्छुभण कडगमहो य । चुग्गाहण सत्थेण च, अगणुवगरणं विसं वारे ॥ ५५७० ॥

आज्ञादयश्च दोपाः । स च गृहस्थो येन साधुना सहाधिकरणं जातं तस्य अनेकेपां वा साधूनां वन्धनं निष्काशनं वा कुर्यात् । 'कटकमदों नाम' सर्वानिप साधून् कोऽपि व्यपरोपयेत् । व्युद्धाहणं वा लोकस्य कुर्यात्—नास्त्यमीपां दत्ते परलोकफलम्, यद्वा अमी संज्ञां व्युत्सरुज्य विकिरन्ति न च निर्छेपयन्ति । खङ्गादिना वा शस्त्रेण साधूनाहन्यात्, अभिकायेन वा प्रतिश्रयं 15 दहेत्, उपकरणं वा अपहरेत्, विष-गरादिकं वा दद्यात्, भिक्षां वा वारयेत्॥ ५५७० ॥

तच वारणमेतेषु स्थानेषु कारयेत्-

रजे देसे गामे, णिवेसण गिहें णिवारणं कुणति ।

जा तेण विणा हाणी, कुल गण संघे य पत्थारो ॥ ५५७१ ॥

राज्ये सकलेऽपि निवारणं कारयेत्—एतेपां भक्तमुपिं वसितं वा मा दद्यात् । एवं देशे 20 मामे निवेशने गृहे वा निवारणं करोति । ततो या 'तेन' भक्तादिना विना परिहाणिः तां वृप-भान् अप्रेपयन् गुरुः प्रामोति । अथवा यः प्रभवति सं कुरुस्य गणस्य सङ्घस्य वा 'प्रस्तारं' विस्तरेण विनाशं कुर्यात् ॥ ५५७१ ॥

एयस्स णित्थ दोसो, अपरिक्लियदिक्लगस्स अह दोसो।

पश्च कुजा पत्थारं, अपभू वा कारवे पश्चणा ॥ ५५७२ ॥ गृहस्थश्चिन्तयति—'एतस्य साधोनीस्ति दोपः किन्तु य एनमपरीक्ष्य दीक्षितवान् तस्यायं दोपः, अतस्तमेव घात्यामि' इति विचिन्त्य प्रभुः खयमेव प्रस्तारं कुर्यात् । अप्रभुरपि द्रव्यं राजकुले दत्त्वा प्रभुणा कारापयेत् ॥ ५५७२ ॥ यत एते दोषाः-

तम्हा खल पट्टवर्ण, पुन्वं वसभा समं च वसभेहिं। अणुलोमण पेच्छामी, णेंति अणिच्छं पि तं वसमा ॥ ५५७३ ॥

तसाद् वृषभाणां तत्र प्रस्थापनं कर्तव्यम् । "पुन्नं" ति येन साधुनाऽधिकरणं कृतं तं त्तावद् न प्रेषयन्ति यावद् वृषमाः पूर्वं प्रज्ञापयन्ति । किं कारणम् १ उच्यते — स - गृहस्यतं हृष्ट्वा कदाचिदाह्न्यात् । अथ ज्ञायते 'नाह्निष्यति' ततो वृपभैः सम तमपि प्रेपयन्ति । तत्र

íó

25

गताश्चानुक्छवचोिमः 'अनुछोमनं' प्रगुणीकरणं तस्य कुर्वन्ति । अथासो गृहस्यो त्र्यात्—आनयत तावत् तं कछहकारिणं येनेकवारं पश्यामः पश्चात् क्षमिप्ये न वा । ततो वृपमाखद-मिप्रायं ज्ञात्वा तं सांधुं गृहिणः समीपमानयन्ति । अथासो साधुनेच्छति ततो वछादपि वृप-मार्तं तत्र नयन्ति ॥ ५५७३ ॥ ते च वृपमा ईदृशगुणयुक्ताः प्रस्थाप्यन्ते—

जन्म तस्तंवंधि सुद्दी वा, पगता औयस्तिणी गहियवका । तस्तेव सुद्दीसिहिया, गमेंति वसमा तगं पुरुवं ॥ ५५७४ ॥

तस्य-गृहिणः संयतस्य वा सम्बन्धिनः सुहृदो वा ते भवेयुः, 'प्रगताः' छोकपिसद्धाः 'झोजिस्तिनः' वलीयांसः 'गृहीतवाक्याः' आदेयवचसः, ईदशा वृपमाः 'तस्येव' गृहिणः सुहृद्धिः सहिताः 'तकं' गृहस्यं पूर्व 'गमयन्ति' प्रज्ञापयन्ति ॥ ५५७४ ॥ कथम् ? इत्याह—

सी निच्छुव्मति साह, आयरिए तं च जुज्जसि गमेतुं।

नारुण वत्युभावं, तस्स जती णिति गिहिसहिया ॥ ५५७५ ॥
येन साधुना त्वया सह कलहितं स साधुराचार्यः साम्प्रतं निष्काश्यते, असादीयं च वंचो
गुरचो न सुष्टु शृण्वन्ति, अत आचार्यान् गमियतुं त्वं 'युज्यसे' युक्तो भवसि । एवमुक्ते
यद्याचार्यं गमयति क्षामयति च ततो लप्टम् । अथ शृते—पश्यामस्तावत् तं कलहकारिणम्;

16 ततो ज्ञात्वा वस्तुनः—गृहस्वस्य भावं—'किमयं हन्तुकामस्तमानाययति ? उत क्षामियतुकामः ?' एवमिमायं ज्ञात्वा तस्य ये सुहृदस्तेर्गृहिमिः सहिता यतयस्तं साधुं तत्र नयन्ति ॥ ५५७५ ॥ अथासो गृही तीत्रकपायतया नोपञ्चाम्यति ततस्तस्य साघोगेच्छस्य च रक्षणार्थमयं विधिः—

वीसुं उत्रस्सए वा, ठवेंति पेसंति फहुपतिणो वा ।

दंति सहाते सन्धे, च णेति गिहिते अणुवसंते ॥ ५५७६ ॥

20 'विष्वग्' अन्यसिञ्चपाश्रये तं साधुं स्थापयन्ति, अन्यग्रामे वा यः स्वर्धकपतिस्तस्यान्तिके प्रेपयन्ति । निर्गच्छतश्च तस्य सहायान् ददति । अथ मासकस्यः पूर्णस्ततः सर्वेऽपि 'निर्यन्ति' निर्गच्छन्ति ॥ ५५७६ ॥ एप गृहस्थेऽनुपन्नान्ते विविः । अथ गृहस्थ उपन्नाम्यति न साधु-स्तदा तस्येदं प्रायश्चित्तम्—

ं अविओसियम्मि लहुगा, मिक्ल वियारे य वसहि गामे य । गणसंक्रमणे मण्णति, इहं पि तत्थेव वचाहि ॥ ५५७७ ॥

खिकरणेऽज्यवशिमते यदि भिक्षां हिण्डते, विचारम्मिं विहारम्मिं वा गच्छति, वसतेनिर्गत्यापरसाधुवसितं गच्छति, आमानुप्रामं विहरति; एतेषु सर्वेषु चतुर्छेषु । अथापरं गणं सङ्कामित ततस्तरन्यगणसाधुभिर्मण्यते—इहापि गृहिणः क्रोधनाः सन्ति ततस्त्रतेत अञ्च ॥ ५५७७॥ इदमेष सुव्यक्तमाह—

इह वि गिही अविसहणा, ण य वोच्छिणा इहं तह कसाया। असेसि पाऽऽयासं, जणइस्ससि वच तत्थेव ॥ ५५७८ ॥

''इहाँपि' प्रामे गृहिणः 'अविपहणाः' क्रोधनाः सन्ति, न चेहः संमागतस्य तव कपाया ध्यवच्छित्राः, अतः 'अन्येपामपि' असदादीनामायासं जनयिष्यसि तसात् तत्रैव वज ॥३५७८॥

ÍÖ

सिट्टम्मि न संगिण्हति, संकंतम्मि उ अपेसणे लघुगा। ि शिरुगा अजयणकहणे, एगतरप्तीसती जं च ॥ ५५७९ ॥

िंअनुपशान्ते सांधी गणान्तरं सङ्गान्ते मूलाचार्येण साधुसङ्घाटकस्तत्र प्रेषणीयः । तेन च सङ्घाटकेन 'शिष्टे' कथिते सति द्वितीयाचार्यो न सङ्गृहीयात्। अथ मूलाचार्यः सङ्घाटकं न मेंपंयति तदा चतुर्रुघु । सङ्घाटको यद्ययतनया कथयति ततश्चतुर्गुरु । अयतनाकथनं नाम⇒ छ बहुजनमध्ये गत्वा भणति—एष निर्धर्मा गृहिभिः सममधिकरणं कृत्वा समायातः, सकले-नापि गच्छेन भणितो नोपशान्तः । एवमयतनया कथिते स साधुरेकतरस्य-गृहिणः साधु-सङ्घाटकस्य मूळाचार्थस्य वा प्रद्वेषतो यत् करिष्यति तन्निष्पन्नं प्रायश्चित्तम् ॥ ५५७९ ॥

तसादयं विधिः-

उवसामितो गिहत्थो, तुमं पि खामेहि एहि वचाहि।

दोसा हु अणुवसंते, ण य सुन्झति तुन्झ सामइगं ॥ ५५८० ॥

पूर्व गुरूणामेकान्ते कथित्वा ततः स्वयमेकान्ते स भण्यते—उपशामितः स गृहस्थः एहि त्रजामः, त्वमपि तं गृहस्थं क्षामय, अनुपशान्तस्येह परत्र च बहवो दोषाः, सममावः सामायिकं तचैवं सक्षायस्य भवतः 'न शुद्धाति' न शुद्धं भवति । एवमेकान्ते भणितो यदि नोपशाम्यति ततो गणमध्येऽप्येवमेव भणनीयः ॥ ५५८० ॥ ततोऽपि कश्चित्रोपशाम्येत् 15 प्रत्युत खचेतिस चिन्तयेत् 'तस्य गृहिणो निमित्तेनेहाप्यवकाशं न रुमे' ततः-

> तमतिमिरपडलभूतो, पावं चितेइ दीहसंसारी। पार्व ववसिउकामे, पिञ्छत्ते मग्गणा होति ॥ ५५८१ ॥

कृष्णचतुर्दशीरजन्यां भाखरद्रव्याभावस्तम उच्यते, तस्यामेव च रात्री यदा रजो-धूम-धूमिका भवति तदा तमस्तिमिरं भण्यते, यदा पुनस्तस्यामेव रजन्यां रजःप्रभृतयो मेघदुर्दिनं च 20 भवति तदा तमस्तिमिरपटलम्भिषीयते । यथा तत्रैवान्धकारे पुरुषः किञ्चिदपि न पश्यति एवं यस्तीव-तीवतर-तीवतमेन कषायोदयेनान्धीभृतैः स तमस्तिमिरपटलभूतो भण्यते, भूतशब्दस्ये-होपमार्थवाचकत्वात् । एवम्भूतश्चेह-परलोकहितमपश्यन् दीर्घसंसारी तस्य गृहस्थस्योपरि 'पापम्' 'ऐश्वर्याद् जीविताह्य अंशयिष्यामि' इति रूपं चिन्तयति । एवं च पापं कर्तुः व्यवसिते तसि-नियं प्रायश्चित्ते मार्गणा भवति ॥ ५५८१ ॥

वचामि वचमाणे, चउरो लहुगा य होति गुरुगा य। उगिगणिमि य छेदो, पहरणें मूलं च जं जत्थ ॥ ५५८२ ॥

'त्रजामि, तं गृहस्यं न्यपरोपयामि' इति सङ्कर्षे चतुर्रुघवः । पदमेदादारस्य पथि त्रजत-श्चतुर्गुरवः । यष्टि-लोष्टादिकं प्रहरणं मार्गयति षड्लघवः । प्रहरणे लब्धे गृहीते च पद्भरवः। ः इद्गीर्णे प्रहारे छेदः । प्रहारे पतिते यदि न मियते ततश्छेद एव । अथ मृतस्ततो मूलम् । ३० यच यत्र परितापनादिकं सम्भवति तत् तत्र वक्तव्यम् ॥ ५५८२ ॥ एते चापरे दोषाः---

१ °ित तस्स साम° तामा॰ विना ॥ २ °तः सन् कृत्यमकृत्यं वा न किमपि पदयति सं तम॰ को॰ ॥ ३ पापं 'व्यवसितुकामे' कर्तुमनसि तस्ति को॰ ॥ 6 16 25

तं चेच णिहुवेती, बंघण णिहुन्मण कहगमदो य । आयरिए गच्छिम्म य, कुरु गण संघे य पत्यारी ॥ ५५८३ ॥ ः स गृह्सः 'तं' संयतं वधार्थमागतं हृद्वा कदाचित् तत्रेच 'निष्टापयति' व्यापादयित, स्व पीणवी बन्धापयित, १० ग्राम-नगरादेची निर्द्धोरयित, करकमदेन वा सुद्राति, व्यथवा

ए 'कटकमर्दः' एकस्य रुष्टः सर्वमिष गच्छं व्यापादयति, यथा पालकः स्कन्द्काचार्यगच्छम्। अथवा बन्धन-निष्काशनादिकमाचार्यस्थापरगच्छस्य वा करोति । तथा कुछसमवायं छत्वा

कुछस बन्धनादिकं कुर्यात्, एवं गणस वा सङ्घस्य वा । एप प्रम्तारः ॥ ५५८३ ॥ एवंपेकाकिनो व्रज्ञत आरोपणा दोपाश्च भणिताः । अय सहायसहितस्यारोपणामाह—

संजनगणे गिहिगणे, गामे नगरे व देस रखे य।

अहिनति रायकुछिम्म य, जा जिहें आरोजणा मणिया ॥ ५५८४ ॥
वहनः संयताः संयत्मणः तं सहायं गृहाति । एनं गृहिमणं ना सहायं गृहाति । स च
गृहिमणो प्रामं वा नगरं ना देशो ना राज्यं ना मनेत्, प्रामादिनास्त्रव्यन्तनसमुदाय इत्यर्थः ।
एतेषां वा संयत्तादीनां थेऽधिपत्तयस्तान् ना सहायत्त्रेन गृहाति, अन्यहा रानकुरुं गृहीत्रा
गच्छिति, यथा कालकाचार्येण शुकराजग्रन्तम् । अत्र चकािकनो या धत्र सहस्यादानारोपणा

<sup>15</sup> मणिता सेवेद्यपि द्रष्टच्या ॥ ५५८२ ॥ एतदेव च्याचष्टे— संजयगणी तद्विवो, गिही तु गाम पुर देम रखे वा । एतेसिं चिय अहिवा, एगतरज्जतो उमयतो वा ॥ ५५८५ ॥

'संयतगणः' प्रतीतः । तेषां—संयतानामिष्यः तद्विषः, श्राचार्य इत्ययः । ये त गृहिणस्ते भाम-पुर-देश-राज्यवास्त्रत्याः एतेषामविषतयो वा भवेयुः । तत्र श्रामाविषतिः—मोगिकादिकः, 20 पुराविषतिः—श्रेष्टी कोष्ट्रपास्त्रे वा, देशाविषतिः—देशारिक्षको देशस्त्रापृतको वा, राज्याविषतिः— यहामग्री राजा वा । एतेषामकतरेणोमयेन वा युक्तो श्रजति ॥ ५५८५ ॥

तंत्रेयं प्रायश्चित्तमार्गणा—

तिहैं वचेते गुरुगा, दोसु तु छछहुग गहेण छगगुरुगा । उग्गिणि पहरणे छेदो, मूठं जं जत्य वा पंथे ॥ ५५८६ ॥

26 'संयतगणेन तदिष्येन वा उमयेन वा सहाहं ब्रजामि' इति सद्धरंप चतुर्छेष्ठं । पदमेदमारी कृत्वा तत्र ब्रज्जक्षतुर्गुरु । पहरणस्य मागणे दर्शने च द्वयोरिष पद्छष्ठं । पहरणस्य भहणे पहुरु । उद्देशि पहरणे छेदः । पहारे दर्त मृत्यू । 'यद् वा' परितापनादिकं पृथिक्यादिविनाशनं 'यत्र' पथि प्रामे वा करोति तिल्यक्षमिष मन्तव्यम् । तथा गृहस्ववर्गेऽपि 'प्रामेण वा आमाविपतिना यावद् राज्येन वा राज्यविपतिना वा उमयेन वा सह ब्रजामि' इति सद्धरंप अ चतुर्गुरु । पथि गच्छतः पहरणं च गृहतः पद्छष्ठं । गृहीते पहुरु । देषं प्राग्वन् । एवं पिक्षोः प्रायक्षित्तमुक्तम् ॥ ५५८६ ॥

<sup>्</sup>र १ ४ १ एतदन्तर्गतः पाठः सा॰ कां॰ एत वसंते ॥ २ द्यु, एतबार्थाद् व्याख्यातम् । एद् कां॰ ॥

एसेव गमो णियमा, गणि आयरिए य होति णीयन्त्रो । ं नवरं पुण नाणत्तं, अणवद्वप्यो य पारंची ॥ ५५८७ ॥ 👉

एष एव गमो नियमाद् 'गणिनः' उपाध्यायस्य आचार्यस्य चशब्दाद् गणावच्छेदिकस्य वा मन्तव्यः । नवरं पुनरत्र नानात्वम्-अधस्तादेकैकपदहासेन यत्र भिक्षोर्मूलं तत्रोपाध्यास्यानव-स्थाप्यम् , आचार्यस्य पाराश्चिकम् ॥ ५५८७ ॥ तपोर्हे च पायश्चित्तमित्थं विशेषयितव्यम् -- 5

भिक्खुस्स दोहि लहुगा, गणवच्छे गुरुग एगमेगेणं।

उन्झाए आयरिए, दोहि वि गुरुगं च णाणत्तं ॥ ५५८८ ॥

भिक्षोरेतानि पायश्चित्तानि 'द्वाभ्यामप' तपः-कालभ्यां लघुकानि, गणावच्छेदिकस्यैक-तरेण तपसा कालेन वा गुरुकाणि, उपाध्यार्थस्याचार्थस्य च 'द्वाभ्यामपि' तपः-कालाभ्यां गुरु-काणि । एतद् 'नानात्वं' विशेषः ॥ ५५८८ ॥ 🧍

> काऊण अकाऊण व, उवसंत उवद्वियस्स पिन्छत्तं। सुत्तेण उ पद्ववणा, असुत्तें रागी व दोसी वा ॥ ५५८९ ॥

गृहस्थस्य प्रहारादिकमपकारं ऋत्वाऽकृत्वा वा यदि उपशान्तः-निवृत्तः प्रायश्चित्तपत्तिपत्त्यर्थ नालोचनानिधानपूर्वकमपुनःकरणेनोपस्थितत्तदा प्रायश्चितं दातन्यम् । कथम् १ इत्याह— सूत्रेण प्रायश्चित्ते प्रस्थापनीयम् । असूत्रोपदेशेन तु प्रस्थापयतो रागो वा द्वेषो वा भवति, 15 प्रभूतमापन्नस्य खल्पदाने रागः स्तोकमापन्नस्य प्रभूतदाने द्वेषः ॥ ५५८९ ॥

एवं राग-द्वेषाभ्यां प्रायश्चित्तदाने दोषमाह—

्थोवं जति आवण्णे, अतिरेगं देति तस्स तं होति । सुत्तेण उ पद्ववणा, सुत्तमणिन्छंतें निज्जहणा ॥ ५५९० ॥

स्तोकं प्रायश्चित्तमापन्नस्य यदि अतिरिक्तं ददाति ततो यावताऽधिकं तावत् 'तस्य' प्राय-20 श्चित्तदातुः प्रायश्चित्तम् आज्ञादयश्च दोषाः, अथोनं ददाति ततो यावता न पूर्यते तावद् आत्मना प्रामोति, अतः सूत्रेणं प्रखापना कर्तन्या । यस्तु सूत्रोक्तं प्रायश्चित्तं नैच्छति सं वक्तव्यः — अन्यत्र शोधि कुरुष्व । एषा निर्यूहणा भण्यते ॥ ५५९० ॥

अस्या एव पूर्वाई व्याच्छे-

जेणऽधियं ऊणं वा, ददाति तावतिअमप्पणा पावे । अहवा सत्तादेसा, पावति चतुरो अणुग्वाता ॥ ५५९१ ॥

'येन' यावता अधिकं ऊनं वा ददाति तावद् आत्मना प्रामोति । अथवा स्त्रादेशादृना-ऽतिरिक्तं ददानश्चतुरोऽनुद्धातान् मासान् प्रामोति । तचेदं निशीथदशमोद्देशकान्तर्गतं सूत्रम्—ः

जे उग्धाइए अणुग्धाइयं देइ जे अणुग्धाइए उग्धाइयं देइ से आवज्जह चाउम्मासियं परि-हारहाणं अणुग्वाइयं (सू० १७-१८)। ॥ ५५९१ ॥ अथ द्वितीयपदमाह— ३०

वितियं उप्पाएउं, सासणपंते असन्हे पंच वि पयाई।

१ नेयव्वो तामा ।। २ ०ण, तुराब्दोऽवधारणे, सूत्रेणेव प्रायश्चित्तस्य प्रस्थापना कर्त्तव्या, नास्त्रेण। यस्तु कां०॥

ंखांगाँहें कारणेंस्मि, रायनंसारिए जनणा II ५५९२ II:

द्वितीयपदं नाम-अधिकरणगुत्पादयेदपि । सः 'शासनयान्तः' प्रवचनप्रत्यनीकः 'अस-ध्यथ्य' न यथा तथा शासितुं शक्यते दतनेन सममधिकरणगुत्याद्य शिक्षणं कर्तेव्यम् । तत्र च स्वयमसमयः संयत-प्राम-नगर-देश-राज्यव्यक्षणानि पञ्चापि पदानि सहायतया गृहीयात् । ध्यागादे कारणे राजसंसारिका-राजान्तरस्थापना तामपि यतनया क्ष्यात् । तथाहि—यदि राजाऽतीव प्रवचनप्रान्तः अनुशिष्ट्यादिमिर्नुक्लोपायनीपशान्यति ततना राजानं स्केटियत्वा तद्दंशनमन्यवंश्चनं वा सद्दं राजानं स्थापयेत् ॥ ५५९२ ॥

ं यश्च ते स्फेटयति स ई्टग्रगुणयुक्तो मनति-

ं क्रिक्ट विज्ञा-ओरस्सवर्छा, तेयसलद्दी सहायलद्दी वा । उपादेखं सासति, अतिपंतं कालकजो वा ॥ ५५९३ ॥

यो विद्यावलेन युक्तो यथा आर्यखपुटः, औरसेन वा वलेन युक्तो यथा बाहुवली, तेजो-छत्थ्या वा सल्किको यथा ब्रह्मद्रनः सम्भृतमये, सहायलिबयुक्तो वा यथा हरिकेश्वरलः । ईह्छोऽविकर्णस्याद्य 'अतिप्रान्तम्' अर्तावप्रयचनपत्यनीकं छान्ति, 'कालिकाचार्य इव' यथा कालकाचार्यो गर्दमिष्टराज्ञानं छासितवान् । कथानकं सुप्रतीतत्वात्र लिस्प्रते ॥ ५५९३ ॥

॥ अधिकरणप्रकृतं समाप्तम्॥

परिहारिक प्रकृत मु

स्त्रम्—

परिहारकण्पिट्टियस्स णं भिक्रांतुस्स कण्पड् आयरियउवन्झाण्णं तिह्नसं एगिगहंसि पिंडवायं द्वाविचए, तेण परं णो से कण्पड् असणं वा पाणं वा
खाइमं वा साइमं वा दाउं वा अणुष्पदाउं वा।
कष्पइ से अन्नयरं वेयाविडयं करिचए, तं जहा—
उट्टावणं वा निसिआवणं वा तुयद्दावणं वा उच्चारपासवण-खेळ-सिंवाणिविगिंचणं वा विसोहणं वा
करिचए। अह पुण एवं जाणिजा—छिन्नावाएसु
पंथेसु आउरे झिंझिए पिवासिए, तवस्सी दुव्वछे
किछंते सुच्छिज वा पविडिज वा एवं से कण्पड्
असणं वा १ दाउं वा अणुष्पदाउं वा ३१॥

३ कार्यो मा॰ ॥

पन्छित्तमेव पगर्त, सहस्स परिहार एवं न उ सुद्धी । 🔭 🖰 🕾 🚟 🤃 तें बहती का मेरी, परिहारियसुत्तेसंबंधी ॥ ५५९४ ॥ 🔭 🔻 🔆

प्रायिश्वत्तमेवानन्तरसूत्रे प्रकृतम् , तच 'सहिष्णोः' समर्थस्य प्रथमसंहननादिगुणयुक्तस्य परिहारतपोरूपमेव दातव्यम् , न पुनः शुद्धतपोरूपम् , अतः 'तर्' परिहारतपो वहतः 'का 5 मर्यादा' का सामाचारी इति । अस्यां जिज्ञासायामिदं परिहारिकसूत्रमारभ्यते । एप सम्बन्धः ॥ ५५९१ ॥ सम्बन्धः ॥ ५५९९ ॥ विकास सम्बन्धः । ५५९९ ॥ विकास सम्बन्धः ॥ ५५९९ ॥ विकास सम्बन्धः । ५५९९ ॥ विकास सम्बन्धः । ५५५९

चोयण कलहिम कते, तस्स उ नियमेण परिहारी ॥ ५५९५ ॥

ं अथवा 'विष्वरभवनस्त्रे' मरणस्त्रे गीतार्थः 'वलवांश्च' प्रथमसंहननयुक्तः 'तद्' मृतकं 10 परिष्ठाप्य काष्टमानयन् गृहस्थेन नोदितो यदि कल्हं, करोति तदा तस्य नियमेन परिहारो दातव्यः, तस्य च विधिरनेनाभिधीयते ॥ ५५९५ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--परिहारकरपिखतस्य भिक्षोः करूपते आचार्योपा-ध्यायेन 'तिह्वसम्' इन्द्रमहाद्युत्सविदने एकसिन् गृहे 'पिण्डपातं' विपुलमवगाहिमादिभक्त-लामं दापयितुम् । ततः परं ''से" तस्य नो करुपते अशनं वा पानं वा खादिमं वा खादिमं 15 वा दातुमनुप्रदातुं वा । तत्र दातुं एकशः, अनुपदातुं पुनः पुनः । किन्तु करपते "से" तस्य परिहारिकस्यान्यतरद् वैयावृत्यं कर्तुम्। तद्यथा—उत्थापनं वा निपादनं वा त्वावर्तापनं वा उचार-प्रश्रवण-खेल-सिङ्घानादीनां च विवेचनं वा-परिष्ठापनं 'विशोधनं वा' उचारादिखरण्टि-तोपकरणादेः प्रक्षालनं कर्तुम् । अथ पुनरेवं जानीयात्—'छिन्नापातेपु' व्यवच्छिन्नगमा-ऽऽग-मेपु पथिषु 'आतुरः' ग्लानः 'झिञ्झितः' बुभुक्षार्चः 'पिपासितः' तृपितो न शकोति विवक्षितं 20 यामं प्राप्तुम्, अथवा यामादाविष तिष्ठतां सः 'तपंसी' पष्टा-sप्टमादिपरिहारतपःकर्म कुर्वन (\* दुर्वेको भवेत्, ततो भिक्षाचर्यया झान्तः सन् मूर्च्छेद्वा प्रपतेद्वा, एवं 'सें?' तस्य कल्पते अशनादिकं दातुमनुपदातुं वा । एप स्त्रार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविस्तरः—

कंटगमादीसु जहा, आदिकडिले तहा जयंतस्स ।

अवसं छलणाडऽलोयण, ठवणा जुत्ते य वोसग्गो ॥ ५५९६ ॥

ननु स भगवान् 'प्रमादो न कर्तव्यः' इत्युपदेशेन संयमाध्यनि गच्छन् कथं परिहारकत्वं प्राप्तः ? इति उच्यते व्या कण्टकाकीणे मार्गे उपयुक्तस्यापि कण्टको लगति, आदिशब्दाद् विषमे वा यथोपयुक्तोऽप्यागच्छन् प्रपतित, कृतप्रयतो वा यथा नदीवेगेन हियते, सुशिक्ष-'तोऽपि यथा सङ्गेन लाञ्छचति; एवं कण्टकादिस्थानीयमादिकडिलम्-आद्यगहनं यद् उद्गमो-स्पादनैपणारूपं ज्ञानादिरूपं वा तत्र यतमानस्याप्यवस्यं कस्यापि च्छलना भवति, छिलेतेन ३० चावस्यमाहोचना दातन्या । ततो यः संहनना-ऽऽगमादिभिर्गुणैर्युक्तः—सहितस्तस्य 'स्यापना' परिहारतपः प्रायश्चित्तदानं कर्तव्यम् । तत्र चायं विधिः — प्रशस्तेषु द्रव्य-क्षेत्र-काळ-भावेषु

१ 'स्वी' चतुर्थ-पष्टा-ऽष्टम-दशम-हादशलक्षणं परि° कां॰ ॥

तस्य साबोर्निर्विव्रतपःक्रमेसमाप्तये दोषसावृनां च मयजननार्थं सक्तेनापि गच्छेन 'व्युत्सर्गः' कायोत्सर्गः कर्तव्यः । तत्राचार्यां मणति—"एतस्स साबुस्स निव्नसग्गनिमित्तं द्यपि काउ-स्सर्गा जाव वोसिरामि" तत्रश्चतुर्विद्यतिस्तवमनुष्रेक्ष्य "नमो अरिहंताणं" इति मणिता चतुर्विद्यतिस्तवं सुर्वेनोचार्यं भणति ॥ ५५९६ ॥

हैं प्राप्त वर्ष पंडियजति, ण किंचि आछत्रति मा ण आछत्रहा । अस्टिंग्स अस्ट्रिवितगस्सा, त्रायाती मे ण कायत्र्यो ॥ ५५९७ ॥

'एपः' आत्मित्रशृद्धिकारकः परिहारतपः प्रतिपद्यते अतो न किञ्चित् युमानाउपति, अत्र ''सत्सामीप्ये सहहा'' (सि॰ है॰ ५-४-१) इति स्त्रेण मित्रपद्ये वर्तमाना, वर्तो नास्प्यतीत्ययेः; यूयमपि ''णं'' एनं माऽऽल्यत । एप युप्मान् स्त्रा-ऽर्थे छरीरोदन्तं ना न 10 प्रच्छति, यूयमप्येनं मा प्रच्छत । एतमन्येष्विप परिवर्तनादिपदेषु मावनीयम् । इत्यमारमार्थ-

चिन्तकस्यास्य ध्यानस्य परिहारतपसश्च ब्याचातः "मे" मबद्धिनं कर्तव्यः ॥ ५५९७ ॥

अथ यानि पदानि तेन साझिमश्र परसरं परिहर्तत्र्यानि वानि दर्शयति— आस्त्रानंण पडिपुच्छण, परियहुद्वाण बंदणग मचे । पहिस्रेहण संवाडग, मचदाण संग्रंजणा चेव ॥ ५५९८ ॥

15 'श्राक्यनं' सम्मापणमनेन युप्पाकं न कर्तव्यं युप्पामिर्ध्यस्य न विवेषम्। एवं सृत्रा-ऽर्थयोः स्रिर्रातावीया वा प्रतिप्रच्छनम्, पृत्रीवीतस्य श्रुतस्य परिवर्तनम्, काल्प्रहणनिमित्तं ''ल्ह्यणं'' ति स्रियापनम्, रात्रो सुप्तोत्यिदेवन्द्रनककरणम्, स्तेल-कायिका-संज्ञामात्रकाणां समर्पणम्, स्प-करणस्य प्रस्त्रोपश्यणं मिक्षा-विचारादी गच्छतां सङ्घाटकेन मवनम्, मक्तस्य वा पानकस्य वा द्यानम्, एकमण्डस्यां वा सम्-एकीम्य मोर्जनं न कर्तव्यम् ॥ ५५९८ ॥

20 अथ इत्वेन्ति तत इदं प्रायश्चितम्—

संवाडगाओ जाव ड, लहुओ मासो दसण्ह ड पयाणं। लहुगा य मर्चेदाणे, संग्रंजण होंनऽणुग्वाता॥ ५५९९॥

पतेषापाल्पनादीनां दशानां पदानां मध्यादाल्पनादारम्य यावत् सङ्घाटकपदं तावद् अधानां पदानां करणे गच्छसाव्नां प्रत्येकं मासल्ह । अय मक्तदानं कुर्वन्ति तत्रश्चतुर्लेष्ठ । एकमण्डस्यां १५ सम्सुखते तत्रकेषामेव चत्वारोऽनुद्धाता मासाः ॥ ५५९९ ॥ परिहारकस इदं प्रायश्चितन्—

अड्डप्ट तु पदाणं, गुरुओ परिहारियस्य मासो उ । भचपदाणे संग्रंजणे य चडरो अणुग्याया ॥ ५६०० ॥

पारिहारिकत्याष्टानां पदानां सङ्घाटकान्तानां करणे मासगुरु । मक्तपदानं सम्मोजनं वा कुर्वतश्चलारो मासा अनुद्धाताः ॥ ५६०० ॥ इमे च दोषाः—

१ 'तिस्त्रम' दे ।। २ 'तिस्त्रं मु हे ।। ३ 'तनं-सम्मोतनं भवद्विरनेन सार्घ न कत्त्र्यानि, एयोऽपि भवद्विः सार्घ न करिष्यतीति ॥ ५५९८॥ अथ छं ।। ४ 'त्त-पाणे छं । तामा विता । एतराज्ञत्वमारीव मा । देखा । दश्यतां टियपी ५॥ ५ 'त्त-पाने कु मा । 'त्त-पानदानं कु छं ।।

सुन्वंताणेयाणि उ, आणादि विराहणा दुवेण्हं पि। देवय पमत्त छलणा, अधिगरणादी य उदितस्यि।। ५६०१।।

'एतानि' आरूपनादीनि कुर्वतामाज्ञादयो दोषाः, विराधना च 'द्वयोरिप' पारिहारिक-गच्छसाधुवर्गयोर्भवति । प्रमत्तस्य च देवतयां छरूनम् । अन्येन वा साधुना अणितः— 'किमित्यारुपनादीनि करोषि ?' एवं 'उदिते' भणिते सति अधिकरणादयो दोषा भवन्ति 5 ॥ ५६०१॥ अथ "कृष्पङ् एगगिहंसि" इत्यादि सूत्रं व्याख्यानयति—

विडलं व भत्त-पाणं, दहूणं साहुवज्ञणं चेव । नाऊण तस्स भावं, संघाडं देति आयरिया ॥ ५६०२ ॥

सङ्ख्यामुत्सवे वा विपुर्छ भक्त-पानं साधुमिरानीतं दृष्ट्वा तिद्वपय ईपदिमलापो भवेत्, 'साधुवर्जनां च' 'साधुभिः खदुश्चरितैः परित्यक्तोऽहम्' इत्येवं मनित चिन्तयेत्। एवं ज्ञात्वा 10 तदीयं भावमाचार्याः सङ्घाटकं ददित ॥ ५६०२ ॥ अथेदमेवं भावपदं व्याचष्टे—

भावो देहावतथा, तप्पडिबद्धो व ईसि भावो से। अप्पातित हयतण्हो, वहति सुहं सेसपछित्तं॥ ५६०३॥

भावो नाम 'देहावस्था' देहस्य दुर्वछता 'तत्प्रतिवद्धो वा' विपुलमक्त-पानविषय ईपद् 'भावः' अभिलापः तस्य सञ्जातः, ततश्च यथाभिलिषताहारेणाप्यायितो हततृष्णश्च सन् सुखेनैव 16 शेषं पायश्चित्तं वहतीति मत्वा सङ्घाटको दीयते ॥ ५६०३ ॥

अमुमेवार्थमन्याचार्थपरिपाट्या किश्चिद् विरोपयुक्तमाह—

देहस्स तु दोबछं, भावो ईसिं व तप्पडीवंबो । अगिलाऍ सोहिकरणेण वा वि पावं पहीणं से ॥ ५६०४ ॥

देहस्य दौर्वल्यम् ईपद्वा मनोज्ञाहारविषयपतिबन्धः, एप माव उच्यते । यद्वा अग्लान्या 20 शोधिकरणेन पापं तस्य प्रक्षीणप्रायम् एवंविधं भावमाचार्या जानीयुः ॥ ५६०४ ॥

कथं पुनरेतद् जानन्ति ! इति उच्यते-

आगंतु एयरो वा, भावं अतिसेसिओ सें जाणिजा । हेऊहि व से भावं, जाणित्ता अणतिसेसी वि ॥ ५६०५ ॥

आगन्तुकः 'इतरो वा' वास्तव्यः 'अतिशयी' नवपूर्वधरादिरविज्ञानादियुक्तो वा स 25 एवंविधं भावं ''से'' तस्य जानीयात् । अथवा अनतिशयज्ञान्यपि वाह्यराकारादिभिहेंद्रिमिस्तस्य भावं जानीयात् ॥ ५६०५ ॥ ततः—

सकमहादी दिवसो, पणीयभत्ता व संखडी विप्रुला। धुवलंभिग एगघरं, तं सागकुलं असागं वा ॥ ५६०६ ॥

शक्रमहादेदिवसो यदा सञ्जातस्तदा तं कापि श्राद्धगृहे नयन्ति, प्रणीतमक्ता वा काचिद् 30 विपुला सङ्खाडिस्तत्र वा विसर्नयन्ति । तच 'घ्रुवलिमकम्' अवश्यसम्भावनीयलाममेकमेव गृहं विद्यते । इदं च श्रावकगृहमश्रावकगृहं वा भवेत् उभयत्रापि गुरवः स्तयं प्रथमतो गच्छन्ति,

१ एतदनन्तरं प्रन्थाप्रम्—४५०० कां॰ ॥ २ °व निर्युक्तिगाथागतं भा<sup>०</sup> कां॰ ॥

तं च परिहारिकं हुवते—आर्थ! समागन्तत्र्यममुक्रगृहे पात्रक्रमुहाझ त्वयेति । तदन्तत्र पाष्टस विपुल्मवगाहिमादिकं येक्तं दापयन्ति । अथासी तत्र गन्तुं न झकोति तदो माननानि गृहीता त्वयमानीय गुरवो ददति ॥ ५२०६ ॥

एतावता "कप्पर् आयरि-चवज्झाएणं तिह्वसं एगिग्रेसि विहवायं दवावित्रए" इति इस्त्रं व्याच्यातं मन्तव्यम् । अय 'तिण परं नो से कप्पर' इत्यादि स्त्रं व्यास्याति—

भत्तं त्रा पाणं त्रा, ण दिति परिहारियस्य ण करेंति । कारणे उद्वतणादी, चोयग गोणीय दिईतो ॥ ५६०७ ॥

मकं वा पानकं वा ततः परं परिहारिकस्य निष्कारणे न प्रयच्छन्ति, न वा किमण्याच-पतादिकं कुवेन्ति । 'कारणे तु' यदा उत्थानादिकं कर्तुं शीणदेहतया न अक्रोति तत उत्थाप-10 नादिकं कारयन्ति । अत्र नोदकः पाह—कि प्रायक्षितं राजदण्ड इवावदोन वोद्ययं येनेद-शीमवस्थां प्राप्तस्थापि मक्त-पानमानीय न दीयते !। स्रिराह—गोद्यान्तोऽत्र कियते—यथा नवपाद्यपि या गोरूत्यातुं न अक्रोति तां गोप उत्थापयति अर्धां च चारिचरणार्थं नयति, या तु गन्तुं न अक्रोति तस्या गृहे आनीय प्रयच्छति । एवं पारिहारिकोऽपि यत् कर्तुं अक्रोति तत् कार्यते, यत् पुनक्त्यानादिकं कर्तुं न अक्रोति तद् अनुपारिहारिकः करोति ॥ ५६०७॥ 10 कर्यं पुनर्सी करोति ! इत्याह—

> उद्वेख निसीएला, मिक्खं हिंदेल मंदर्ग पेहे । इतियपियर्ववृत्तम्स व, करेंद्र इयरो नि तृसिणीओ ॥ ५६०८ ॥

स परिहारिकत्वपसा छान्तो त्रवीति—टिएँछेयं निर्पादेयं पिद्धां हिण्डेयं माण्डकं प्रत्युपेछे-यम्; एतमुक्तेऽनुपारिहारिक टत्यापनादिकं सर्वनिष करोति । क्यम्? इत्याह—यया प्रिय-20 वान्त्रवस्य कुपितः कश्चिद् वन्तुर्यत् करणीयं तत् तृष्णीकः करोति, एतम् 'इत्ररोऽपि' अनुपा-रिहारिकः सर्वनिष तृष्णीकमावेन करोति ॥ ५६०८ ॥ अय मिझाहिण्डनादो विविमाह—

णीणेति पर्वसेति व, मिक्सगए उग्गहं तउग्गहियं। रक्खति य रीयमाणं, उक्तिवह करे य पेहाए॥ ५६०९॥

मिक्षां गवस पारिहारिकस 'अवप्रदें' प्रतिप्रदं तेन—पारिहारिकण गृहीचमनुपारिहारिकः 25 पात्रवन्याद् निष्काञ्यति चत्र वा प्रवेशयति, 'रीयमाणं च' पर्यटन्तं श्वान-गवाञ्चपद्रवाद् प्रपत्तनादेवी रक्षति, माण्डपस्यपेक्षणायामञ्कस 'करो' हस्तावनुपरिहारिक दक्षिपति येन स्वयमेव प्रस्तुपेक्षते ॥ ५६०९ ॥

थाह—यदि नामायकर्त्यार्ट कलावसा मिखाहिण्डनादिकं विघाण्यते ! इत्याह— एवं तु असहमात्रो, विरियायारी य होति अणुचिण्गो ।

१ सङ्यं दा॰ मो॰ छे॰ ॥ २ "बोद्गो मगति—र्छम उट्टिब्दि । बहुदरी से दिवस होहित । एत्याध्यारेओ गोणितिट्रंतं करेति—जवा गोणी प्रकृतिहा जति ण टट्टिब्दित मरति हावार, दवा सो ति अणुकृतिकतो मरेव्या । संजनवंतितं च स्मान्स्वयद्वाए निरं इक्टिब्दित, स्त्यसम्बास्या स्थ्यो ॥" इति स्रूणी निरोषसूर्णी च ॥

Б

30

मयजणणं सेसाणं य, तवो य सप्पुरिसचरियं च ॥ ५६१० ॥ 'एवं' यथाशक्ति कुर्वतस्तस्याशठभावो भवति, वीर्याचारश्चानुचीर्णो भवति, 'शेपाणामिप' साधूनां भयजननं ऋतं भवति, तपः सम्यगनुपालितं भवति, सत्पुरुपचरितं च ऋतं भवति ॥ ५६१० ॥ अथ ''छिन्नावाएसु पंथेसु'' इत्यादि सूत्रं न्याचेष्टे-

छिण्णावात किलंते, ठवणा खेत्तस्य पालणा दोण्हं। असहुस्स भत्तदाणं, कारणें पंथे व पत्ते वा ॥ ५६११ ॥

छिन्नापातेऽध्वनि गच्छन् परिहारिको यदि बुभुक्षया तृपा च क्लान्तो यामं प्राप्तुं न शकोति ततोऽनुपारिहारिको भक्त-पानं गृहीत्वा तस्यान्तरमामे ददाति । अथवा स भगवान् अनिगृहि-तबल-वीर्यो वहिर्मामे भिक्षां पर्यटति, तत्र हिण्डित्वा तपःक्षान्तो यदा न शक्तोत्यागन्तुं तत आगन्तुमसमर्थे तिसान् क्षेत्रस्य स्थापना कर्तव्या, मूल्य्राम एव स हिण्डते न बहिर्भिक्षाचर्या 10 गच्छतीत्यर्थः। ''पालणा दोण्हं'' ति 'द्वयोरिप' पारिहारिका-ऽनुपारिहारिकयोः पालना कर्तव्या। कथम् ? इत्याह—"असहुस्स भत्तदाणं कारणे" ति यदि स पारिहारिकः सम्रामेऽपि हिण्डितुं न शकोति ततोऽनुपारिहारिको हिण्डित्वा तस्य प्रयच्छित अनुपारिहारिकस्तु मण्डलीतः समु-द्दिशति; अथानुपारिहारिकोऽपि ग्लानत्वेनासहिष्णुभिक्षां गन्तुं न शकोति तत एवंविधे कारणे द्वयोरिप गच्छसत्काः साधवः प्रयच्छन्तिः, एवं द्वाविप पालितौ-अनुकम्पितौ भवतः । एवं 15 स्थानस्थितानां यतना भिणता । सम्प्रति पूर्णे मासे वर्षावासे वा प्रामानुप्रामं विहरतां "पंथे व पत्ते व" त्ति पथि वा ग्रामे प्राप्तानां वा यतनाऽभिषीयते ॥ ५६११ ॥

उवयंति डहरगामं, पत्ता परिहारिए अपावंते । तस्सर्डी तं गामं, ठविति अनेसु हिंडति ॥ ५६१२ ॥

पथि व्रजन्तो डहरं-रुघुतरं श्रामं श्राप्ताः 🗠 पेरिहारिकश्चाद्यापि न श्रामोति ततस्तस्यार्थं 20 तं मामं स्थापयन्ति । स्वयं तु गच्छसाधवोऽन्येषु मामेषु भिक्षां हिण्डन्ते ॥ ५६१२ ॥

वेलइवाते दूरिम य गामे तस्स ठाविउमदं। अद्धं अडंति सो वि य, अद्धमडे तेहिँ अडिते वा ॥ ५६१३ ॥

अंथ यावत् ते गच्छन्ति तावदन्यमामेषु वेलाया अतिपातो भवति दूरे वा स मामलतः 'तस्यैव' मूलमामस्यार्द्ध > परिहारिकस्यार्थाय स्थापयित्वा द्वितीयमर्द्धे स्वयमटन्ति । एवं तावत् 25 पथि वर्तमाने पारिहारिके भणितम् । यत्र तु साधवः पारिहारिकश्च समकमेव प्राप्तास्तत्राप्यर्द्धे मामे साधवो हिण्डन्तेऽद्धे पारिहारिकः । अथ साधूनामर्द्धे पर्यटतां न पूर्यते ततस्तैः सर्वस्मिन् मामे पर्यटिते पारिहारिकः पश्चात् पर्यटित ॥ ५६१३ ॥

अथ पारिहारिको यथा कारणे गच्छसाधूनां वैयावृत्यं करोति तथाऽभिषीयते-निइयपय कारणम्मि, गच्छे वाऽऽगार्ढे सो तु जयणाए । अणुपरिहारिओं कप्पट्टितो व आगाढ संविग्गो ॥ ५६१४ ॥ द्वितीयपदे 'कारणे' कुलादिकार्ये पारिहारिकोऽपि साधूनां वैयावृत्यं करोति, यथा पाराध्विकः

१ °द्वा णं गा° तामा॰ ॥ २ ॰ ० एति चिहान्तर्वेती पाठः भा॰ पुस्तक एव वर्सते, नान्येष्यादर्शेष्विति ॥

20

"अच्छउ महाणुमानो, जहामुंहं गुणसयानरो संघो।" (गा० ५०४५) इत्यादि मणिता वैयादृत्यं कृतवान्। तथा गच्छे वा आगादं कारणं समजनि ततः सोऽपि 'यतनया' वक्ष्य-माण्या मक्क-पानाहरणादिकं वैयादृत्यं करोति। "अणुपरिहारिय" इत्यादि पश्चाद्रम्—अष गच्छसाववः प्रज्ञित्तिमहाश्चतादीनामन्यतरमागादयोगं प्रतिपन्ना चपाच्यायश्च ग्छानः कालगतो व्या ततोऽनुपारिहारिकः कल्पसितो वा वाचनां गच्छस्य ददाति। अथ तावप्यश्चको ततः पारिहारिकोऽपि वाचनां ददाति। स च तां ददानोऽपि संविम्न एव मन्तव्यः। इह मा मृत् कस्यापि मतिः—पूर्वस्त्रेण प्रतिपद्धं स्त्रार्थदानादिकमनेनानुज्ञातम्, एवं पूर्वापरिवरुद्ध-माचरन् असंविम्नोऽसाविति तन्मतिव्यपोहाथं संविम्नग्रहणम्॥ ५६१९॥

अय गच्छसागादकारणं व्याचष्टे-

मयण च्छेन निसोमे, देति गणे सो तिरो न अतिरो ना ।
 तन्माणेस सण्स न, तस्स नि नोगं नणो देति ॥ ५६१५ ॥

मदनकोद्रवकूरेण मुक्तेन गच्छः सर्वोऽपि ग्छानः लातः, छेवकप्-अश्चिनं तेन वा गृहीतः, प्रत्यनीकेन वा विषं दत्तम्, अवमोद्र्यं वा न संखरितः, तत एवमागांड कारणे 'सः' पारिहारिको मक्त-पानमीपवानि वा 'तद्भालनेषु' गच्छसत्केषु पात्रकेषु तेपाममावे त्वमाजनेषु वा ग्रागृहीत्वा तिरोहितमितरिहेतं वा 'गणे' गच्छस्य प्रयच्छति । तिरोहितं नाम-स आनीयानु-पारिहारिकस्य ददाति सोऽपि गच्छस्यप्यति, अथानुपारिहारिकोऽपि ग्छानलद्धा कर्यास्यतस्य ददाति सोऽपि तथेव गच्छस्यापयति । कर्रास्यतस्यापि ग्छानत्वेऽतिरोहितं—स्वयमेव गच्छस्य ददाति । यच तेषां योग्यं लनो ददाति तत् तेपामर्थाय गृहाति, यत् तु तस्य योग्यं तद् आतमनो गृहाति ॥ ५६१५ ॥

्रपंत ता पंथम्मि, नत्य वि य ठिया तर्हि पि एमेव । वार्हि अडती डहरे, इयरे अद्धद्ध अडिते वा ॥ ५६१६ ॥

एवं तावत् पथि गच्छताममिहितम् । यत्रापि च शामादौ स्त्रिताच्चत्राप्येवमेव मन्तव्यम् । मार्गे च यत्र गच्छो न प्राप्तचत्र दहरे शामे पारिहारिकः प्राप्तो वहिर्शामे पर्यटित । "इतरे" ति अथ वेळातिकमो दूरे वा स शामः तत्रचत्रेव म्रूग्यामेऽद्धं पारिहारिकः पर्यटित अर्द्धे गच्छ- थ साववः, तेन वा अटिते गच्छः पर्यटिति ॥ ५६१६ ॥

किं बहुना ? पक्षद्रयसाप्ययं परमार्थ उच्यते—

कप्पड्डिय परिहारी, अणुपरिहारी व मच-पाणेणं। पंथे खेचे व दुवे, सो वि य गच्छस्स एमेव ॥ ५६१७॥

पथि वा क्षेत्रे वा द्वयोरिप वर्तमानी ग्छानत्वादी कारणे करपिसतोऽनुपारिहारिको वा अपारिहारिकस्य भक्त-पानेनोपम्रहं करोति । सोऽपि च पारिहारिको गच्छसेवमेवोपम्रहं करोति ॥ ५६१७॥

ा। परिहारिकप्रकृतं समाप्तम् ॥ -

## पन के भेश के को है है में **सहा न(दी श्रीक्र त.स्** १६० है).

सूत्रम्-

नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाओ पंच महण्णवाओ महानदीओ उद्दिट्टाओ गणियाओ वंजियाओ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा । तं जहा-गंगा जडणा सरऊ कोसिया मही ३२॥

अस्य सम्बन्धमाह-

अद्धाणमेव पगतं, तत्थ थले पुन्ववण्णिया मेरा। जित होज तत्थ तोयं, तत्थ उ सुत्तं इमं होति ॥ ५६१८ ॥

10

अनन्तरसूत्रे "छिन्नावाएसु पंथेसु" इति वचनाद् 'अध्वा' मार्ग एव तावत् प्रकृतैः । तत्र च स्थले गच्छतां 'पूर्ववार्णता' प्रथमोद्देशके अध्वसूत्रे भणिता मर्यादा अवधारणीया । यत्र तु मार्गे तोयं भवति तद्विषयविधिपतिपादकमिदं सूत्रं भवति ॥ ५६१८॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—'नो कल्पन्ते' न युज्यन्ते, सूत्रे एकवचननिर्देशः प्राकृतत्वात्, निर्श्रन्थानां वा निर्श्रन्थीनां वा 'इमाः' प्रत्यक्षासन्ताः पश्च 'महार्णवाः' वहूदकतया 15 महार्णवकल्पा महासमुद्रगामिन्यो वा 'महानद्यः' गुरुनिम्नगाः 'उद्दिष्टाः' सामान्येनामिहिता यथा महानद्य इति, गणिता यथा पञ्चेति, 'व्यक्तिताः' व्यक्तीकृता यथा गङ्गेत्यादि, 'अन्तर' मध्ये मासस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा उत्तरीतुं वा बाहु-जङ्घादिना सन्तरीतुं वा नावादिना । तवथा-गङ्गा १ यमुना २ सरयू: ३ कोशिका ४ मही ५ । एव सूत्रार्थः ॥

अथ भाष्यकारः कानिचिद् विषमपदानि विदृणोति-

20

इमाउ ति सुत्तउत्ता, उदिद्व नदीउ गणिय पंचेव। गंगादि वंजिताओ, बहुओदग महण्णवाती तू ॥ ५६१९ ॥

इमा इति प्रत्यक्षवाचिना सर्वनामा स्त्रोक्ता उच्यन्ते । उदिष्टा नद्य इति । गणिताः पञ्चेति । व्यक्तिता गङ्गादिभिः पदैर्व्यक्तीकृताः । यास्तु वहूदकास्ता महार्णवा उच्यन्ते ॥ ५६१९ ॥ कृता विषमपदन्याख्या भाष्यकृता । अथ निर्युक्तिविस्तरः-25

पंचण्हं गहणेणं, सेसा वि उ सहया महासिलला।

तत्थ पुरा विहरिंसु य, ण य तातों कयाइ सुक्खंति ॥ ५६२० ॥ 'पञ्चानां' गङ्गादीनां प्रहणेन शेषा अपि योः 'महासिललाः' वहूदका अविच्छेदवाहिन्यसाः स्चिता मन्तन्याः । स्याद् बुद्धिः—िकमर्थं गङ्गादीनां ग्रहणम् ? इत्याह—''तत्य'' इत्यादि,

१ °तः, गाथायां नपुंसकत्वनिर्देशः प्राकृतत्वात् । तत्र कां॰ ॥ २ याः सिन्धुप्रभृतयः 'महा° कां॰ ॥

20

येषु विषयेषु गङ्गादयः पद्म महान्द्यो वहन्ति तेषु पुरा साधवो विहृतवन्तो न च ताः कदा-चनापि शुप्यन्ति अतमासां ग्रहणम् ॥ ५६२० ॥

पंच परुवेत्णं णायासंतारिमे उ नं जत्थ !

उत्तरणिम वि लहुगा, तत्य वि आणाइणो दोसा ॥ ५६२१ ॥

पद्मापि महानदीः प्ररूप्य या याहँशी यत्र विषये तां तथा वर्णयित्वा प्रस्तुतमियातव्यम्। तचेदम्—नीसन्तारिमं यत्रीदकं तत्र यत् पद्कायविराधनामात्मविराधनां वा पामोति तनिष्यत्रं प्रायश्चित्तम् । यत्रापि जङ्घादिनोत्तरणं , मत्रति तत्रापि चतुर्छेषुकाः, अपिशब्दात् सन्तरणेऽपि चतुर्रेष्ठु । 'तत्रापि' उत्तरणे आज्ञादयो दोपाः, किं पुनः सन्तरणे ? इत्यपिशब्दार्थः ॥ ५६२१ ॥

तत्र सन्तरणे तावद्दोपानाह-

अणुर्कपा पिंडणीया, व होज बहवी उ पचवाया छ । 10 एतेसि णाणचं, बोच्छामि अहाणुपुन्तीए ॥ ५६२२ ॥

अनुकम्पादोपाः प्रत्यनीकदोपा बह्वो वा प्रत्यपाया नावमाकृदानां भवन्ति । एतेपां च 'नानाखं' विभागं यथाऽऽनुपृच्यां वक्ष्यामि ॥ ५६२२ ॥ तदेवाह—

छुमणं नले थलातो, अण्णे वीयारिता छुमति साह ।

ठवणं व परियताए, दहुं णावं व आणेती ॥ ५६२३ ॥ साधुं तरणार्थिनं ज्ञात्वा नीवाणिजो नाविको वा अनुकम्पया नावं खळाद् चळे प्रक्षिपत्, ये ं वा पूर्व नावमारोपितान्तानुद्रके तटे वा अवतार्य साघृत् प्रक्षिपेद् नावमारोपयेदित्यर्थः, सम्प्र-स्त्रितां वा नावं 'साघव उचरिष्यन्ति' इति ऋत्वा स्थापयेत्, साधृत् वा दृद्वा परकृष्ठाद् नावमा-नयेत् ॥ ५६२३ ॥ अत्र चामी दोपाः-

नावित-साधुपदोसो, णियचणऽच्छंतगा य हरियादी। र्ज तेण-सावपहि व, पवहण अण्णाप किणणं वा ॥ ५६२४ ॥

ये वेडिकाया अवतारितास्ते नाविकस्य वा साधूनां वा उपरि प्रदेशं गच्छेयुः, यहा ते निवर्तमानाः तटे वा तिष्टन्तो हरितादीनां विराधनामन्यद्वाऽधिकरणं यत् कुवैन्ति, यद्वा स्तेन-श्वापदेस्य उपद्रवं प्रामुवन्ति, अवहन्तीं वा नावं यत् प्रवाहियप्यन्ति, अन्यस्या वा नावः ऋयणं 2४ करिष्यन्ति तन्निष्यन्नं प्रायश्चित्तम् ॥ ५६२२ ॥ परकृष्ठाद् नावानयने दृष्टान्तमाह—

मजणगतो मुलंडो, णातं दहुण अप्पणा णिति ।

कहिगा जित अक्खेंबा, तित लहुगा मगगणा पच्छा ॥ ५६२५ ॥

'मज्जनगतः' नानं कुर्वन् ग्रुरुण्डो राजा साधृत् दृष्ट्वा नावमात्मना नयति, ततो नावारुदः साधुः कथिकाः कथियतुं लगः, यायन्तव्य तत्रायद्धकन्नपास्तायन्ति चतुर्लयृति, पश्चाच सायूनां 80 मार्गणा तेनान्तः पुरे धर्मकथनार्थं कृता इत्यक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम्-

पाडलिपुचे ग्रुरंडो राया गंगाए नावारुढो उदगे ण्हायंतो अभिरमद् । साहुणो परक्रे पासिचा सयमेव नावं नेउं साहुणो विख्नगाविचा मणइ—कहं कहेह नाव न उत्तरामी । अक्से-

१ जावं नहं उत्त दे॰ ॥

वणाइकहालद्भिजुत्तो साह कहैउमारद्धो । तेण कहिंतेण अक्खितो नावियं सन्नेह—सणियं कड्केहि जेण एस साहू चिरं कहेइ । साहूण कारणे सणियं गच्छंताणं जत्तिया आवस्रखेवा तिचया चडलहे । उत्तिण्णेण रन्ना अंतेउरे कहियं, जहा—सुंदराओ कहाओ तरङ्गवत्याद्याः कथयन्ति साघवः । अंतेउरियाणं कोउगं जायं । रायाणं विण्णवेति—जइ ते साहुणो इह-माणिजिज तो अम्हे वि सुणेजामो । रत्ना गवेसित्ता पवेसिया साहुणो अंतेउरे ॥ ५६२५॥ ६

तत्र च प्रविष्टानामेते दोपाः—

सुत्त-ऽत्थे पलिमंथी, णेगा दोसा य णिवघरपवेसे । सइकरण कोउएण व, भुत्ता-ऽभुत्ताण गमणादी ॥ ५६२६ ॥

सूत्रा-ऽर्थयोः परिमन्थः, स्मृतिकरणेन कौतुकेन च भुक्ता-ऽभुक्तानां प्रतिगमनादयोऽनेके दोषा नृपगृहप्रवेशे भवन्ति ॥ ५६२६ ॥ 10

एते अनुकम्पायां दोषा उक्ताः । अथ प्रत्यनीकतायां दोपानाह-

व्रव्भण सिंचण बोलण, कंबल-सबला य घाडितिनिमित्तं। अणुसद्वा कालगता, णागकुमारेसु उववण्णा ॥ ५६२७ ॥

वाहनं सेचनं घोलनं वा प्रत्यनीकेन साधूनां िकयते तत्र सामान्येन इप्टान्तोऽयम्—मथुरायां भण्डीरयक्षयात्रायां कम्बल-शबली वृषमी घाटिकेन-मित्रेण जिनदासस्यानाप्टच्छया वाहिती, 16 तिमित्तं सञ्जातवैराग्यो श्रावकेणानुशिष्टौ भक्तं प्रत्याख्याय कारुगतौ नागक्रमारेषूपपत्रौ ॥ ५६२७ ॥ ततस्ताभ्यां किं कृतम् ? इत्याह-

> वीरवरस्स भगवतो, नावारूढस्स कासि उवसग्गं। मिच्छिदिहि परद्धो, कंबल-सबलेहिं तारिओ भगवं ॥ ५६२८ ॥

वीरवरस्य भगवतो नावारूढस्य सुदाढो नागकुमार उपसर्गमकार्पीत् । तेन मिथ्यादृष्टिना 20 प्रारच्यो जले वोलयितं कम्बल-श्रवलाभ्यां मोचितो भगवान् । कथानकमावश्यकादवधार-णीयम् (आव० निर्यु० गा० ४६९-७१ हारि० टीका पत्र १९९-१)। एवं नावारूढस्य साघोर्बोलनादिकं सम्भवतीति ॥ ५६२८ ॥ अथ वाहनादिपदानि व्याचछे-

सीसगता वि ण दुक्खं, करेह मज्झं ति एवमवि वोत्तं। जा छुट्मंत समुद्दे, मुंचित णावं विलग्गेस ॥ ५६२९ ॥

'सिद्धार्थका इव शिरसि गता अपि मम दुःखं न कुरुथ' एवमप्युत्तवा कश्चित् प्रत्यनीको यदा साधवो नावं विरुमास्तदा नावं नदीमुखेषु मुखति येन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते, तत्र पतिताः क्किरयन्तां मियन्तां चेति कृत्वा ॥ ५६२९ ॥ गतं वाहनम् । अथ सेचनं वोलनं चाह---

> सिंचित ते उविहं वा, ते चैव जले छुमेज उविधं वा। मरणोवधिनिप्फन्नं, अणेसिग तणादि तरपणां ॥ ५६३० ॥

नानिकोऽन्यो वा प्रत्यनीकस्तान् साधूनुपिं वा सिञ्चति, तानेव साधृनुपिं वा जले प्रक्षि-पेत्, बोलयेदित्यर्थः । तत्र चात्मविराधनायां मरणनिष्पन्नम् , उपिनाशे उपिधनिष्पन्नम् ।

१ °हुगा। उसि° दे॰ ॥

यचानेपणीयमुपिं महीप्यन्ति तृणानि वा सेविष्यन्ते तिविष्यन्नं सर्वेमि प्रामोति । तर्पयं वा स मार्गयेत्, अदीयमाने चिरं निरूच्यात्, दीयमानेऽधिकरणम् ॥ ५६३०॥ गताः प्रत्यनीकदोपाः । अथ 'वहवः प्रत्यपायाः' इति व्याचेष्टे—

संबद्धणाऽऽयसिनण, उनगरणे पहण संजमे दोसा ।

सावत तुंणे तिण्हेरातर, विराहणा संजमा-ऽञ्चाए ॥ ५६३१ ॥

त्रसादीनां सङ्घटना, ललेन वा संचनमुपकरणस्यातमनो वा, पतनं वा, एते संयमे दोपाः । श्वापदकृता स्तेनकृता वा आत्मिनिराधना । ''तिण्हेगयर'' ति अनुक्रम्या-प्रत्यनीकृता-तदुमया-दिस्त्पाणां त्रयाणामेकतरिस्त्वन् संयमितराधनाऽऽत्मिन्तराचना च मदित । एप सङ्घहगायाध-मासार्थः ॥ ५६३१ ॥ अथैनामेव निवृणोति—

10. तस-उद्ग-त्रणे घट्टण, सिचण छोगे थ णादि सिचणता । बुच्मण उत्रघाऽऽतुमये, मगरादि सप्टुद्तेणा य ॥ ५६३२ ॥

जलोद्भवानां त्रसानाम् उदकस्य वा सेवालादिक्ष्यस्य वनस्यतेवी सङ्घट्टनं भवेत् । लोकेन नाविकेन वा साधोरुपकरणस्य वा सेचनं क्रियेत । अतिसम्बाये वा उपवेरात्मनन्तद्धमयस्य वा खावेऽन्तावे वा जले "बुटमणं" वोलनं भवति । मकतादयः श्वापदाः समुद्रन्तेनाश्च तत्र 16 भवेयुः ॥ ५६३२ ॥ इदमेव ज्याचष्टे—

ओहार-मगरादीया, घोरा तत्य उ सावया । सरीरीवहिमादीया, णावातेणा य कत्यई ॥ ५६३३ ॥

ओहार-मकरादयः 'तत्र' नयां धोराः श्वापदा भवन्ति । ओहारः—मत्स्वविद्येषः, स किल नावमधस्त्रेले जरुरय नयति । शरीरहरा उपिष्टरा वा आदिश्रन्दादुमयहरा वा नीन्त्रेनाः कुत्रापि 20भवेयुः, एतेरात्मन उपवेवी विनाशे तित्रपत्रं प्रायक्षितम् ॥ ५६३३ ॥

अय ''तिण्हेगयर'' चि परं त्र्याच्याति—

ः सावय तेणे उमयं, अणुकंपादी विराहणा तिष्णि । संजम आडमयं वा, उत्तर-णाबुत्तरंते वा ॥ ५६२४ ॥

श्वापदाः १ स्तेनाः २ श्वापदा अपि स्तेना अपि ३ एतत् त्रयम् । ध्यवा अनुकम्पया १ १ प्रम्यनीकत्रया २ अनुकम्पा-प्रत्यनीकार्यतया वा ३ । अथवा तिल्लो विराधनाः, तद्यया— तंयमविराधना १ आत्मविराधना २ स्मयविराधना वा ३ । यदि वा सदकमवत्रतः १ नावालत्रस्य २ नाव स्तरत्रश्चेति ३ । एतेषां त्रयाणामेकतरिसन् वहवः प्रत्यप्रया मवन्ति ॥ ५६२१ ॥ स्कं सन्तर्णम् । अथोत्ररणमाह—

उत्तरणिम्म परुविते, उत्तरमाणस्य चडलह् होति ।

अणाहणो य दोसा, विराहणा संतमा-ऽऽताए ॥ ५६३५ ॥ चर्चरणं नाम-यद् नार्व विना वक्ष्यमाणः सङ्घ्रादिमिः प्रकारेरुचीयते, तम्मिन्नचरणे प्रक्र-पित सति इदममिनीयते—यदि जङ्घादिनाऽप्युचरति तदा चतुर्चेष्ठ, आज्ञादयश्च दोषाः, संयमा-ऽऽत्मविरायना च मनति ॥ ५६३५ ॥ तस्य चौचरणस्थैते मेदाः—

्जंघद्वा संघड्डो, संघड्डवरिं तु लेवों जा णामी । तेण परं लेवोवरि, तुंबोड्डव णाववज्रेतु ॥ ५६३६ ॥

यसिन् जले उत्तरतां पादतलादारभ्य जङ्घाया अर्द्ध बुडित स सङ्घटः । तस्येव सङ्घटस्यो-परि यावद् नाभिरेतावद् यत्र प्रविश्वति स लेपः । 'ततः परं' नाभरारभ्योपि सर्वमि लेपो-परि भण्यते । तच द्विधा—स्ताधमस्ताधं च । यत्र नासिका न बुडित तत् स्ताधम्, यत्र तु व नासिका बुडित तद् अस्ताधम् । तच तुम्बोङ्जपादिभिनौंविजैतैर्यद् उत्तरिते तद् उत्तरणं मन्त-न्यम् । तत्रोत्तरणे एते संयमा-ऽऽत्मिवराधनादोषाः ॥ ५६३६ ॥

संघद्दणा य सिंचण, उवगरणे पडण संजमे दोसा। चिक्खळ खाणु कंटग, सावत भय चुन्भणे आया॥ ५६३७॥

लोकेन साधोः सङ्घटनं भवेत्, साधुर्वा जलं सङ्घटयेत्, सङ्घटनमहणात् परितापनमपद्रावणं 10 च सूचितम्, एतेषु कायनिष्पन्नं प्रायश्चित्तम् । प्रत्यनीकः साधुमुपिं वा सिञ्चति, स्वयं वा साधुरात्मानं सिञ्चेत्, साधोरूपकरणस्य जले पतनम्, एते संयमे दोषाः । तथा चिक्लले यद् निमज्जति, जलमध्ये वा चक्षुरविषयतया स्थाणुना कण्टकेन वा यद् निध्यते, मकरादिश्चापद-भयं वा भवति, नदीवाहेन वा वाहनम्, एषा सर्वाऽप्यात्मविराधना ॥ ५६३७॥

सूत्रम्---

15

अह पुण एवं जाणिजा—एरवइ कुणालाए जत्थ चिक्रया एगं पायं जले किचा एगं पायं थले किचा एवण्हं कप्पइ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा; एवं नो चिक्रया एवण्हं नो कप्पइ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा ३३॥

20

अथ पुनरेवं जानीयात्—ऐरावती नाम नदी कुणालाया नगर्याः समीपे जङ्घार्द्धप्रमाणे-नोद्वेधेन वहति तस्यामन्यस्यां वा यत्रैवं ''चिक्कया'' शक्तुयात् उत्तरीतुमिति शेषः । कथम् ! इत्याह—एकं पादं जले कृत्वा एकं पादं 'स्थले' आकाशे कृत्वा, ''एवण्ट''मिति वाक्याल-क्कारे, यत्रोत्तरीतुं शक्तुयात् तत्र करपते अन्तर्मासस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा 'उत्तरीतुं' लङ्घयितुं 2b 'सन्तरीतुं वा' भूयः प्रत्यागन्तुम् । यत्र पुनरेवमुत्तरीतुं न शक्तुयात् तत्र नो करपते अन्तर्मा-सस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा उत्तरीतुं वा सन्तरीतुं वा इति सूत्रार्थः ॥

अथ भाष्यकृद् निषमपदानि न्याचष्टे--

एरवइ जिम्ह चिकिय, जल-थलकरणे इमं तु णाणतं । एगो जलिम एगो, थलिम इहहं थलाऽऽगासं ॥ ५६३८॥

30

१ गायायां संघट्टणाऽऽयसिंचण इलाकारप्रकेपेऽयमर्थः ॥ ए० १८८

ъ

25

ऐरावती नाम नदी, यसा जरू-सरुयोः पादकरणेनोत्तरीतुं शक्यम् । इदमेव चात्र नाना-त्वम—यत् पृत्रेसृत्रोक्तासु महानदीषु मासान्तद्वी त्रीन् वा वारान् उत्तरीतुं न करुरते, असां तु करुपते । यचात्र 'एको जरु एकश्च पादः स्थले' इत्युक्तं तद् इह स्थलमाकाशस्यते ॥५६३८॥ एरवह कुणालाए, विनिधण्णा अद्वजोअणं वहति ।

कप्पति तत्य अपुण्णे, गंतुं जा वरिसी अण्णा ॥ ५६३९

ऐरावती नदी कुणालानगर्या अद्देऽर्द्धयोजनं विसीर्णा वहति, साचोद्वेयेन जङ्घाद्धीप्रमाणा, तत्र ऋतुवद्धे काले मासकरंप अपूर्णे त्रिञ्चत्वो मिखायहण-लेपानयनादी कार्ये यतनया गन्तुं करपते । या वा इंदर्शी अन्याऽपि नदी तत्यामपि त्रिञ्चत्वो गन्तुं करपते ॥ ५६३९ ॥

कृता विषमपद्त्र्याख्या भाष्यकृता । सम्यति निर्धुक्तिविस्तरः—

10 रसंक्रम थले च णोयल, पासाणजले च वालुगजले च । सुद्धद्रग पंक्रमीसे, परिचऽणंत्रे तसा चेत्र ॥ ५६४० ॥

नर्दामुत्तरतस्त्रयः पन्यानः, तद्यथा—सङ्घमः १ स्त्रङं २ नोस्तरं २ च । तत्र यद् एकाङ्गि-कादिना सङ्घमेण गम्यते से सङ्घमः । स्त्रङं नाम—नद्याः कृषिरेण वरणेन वा यद् नर्दाजङं परिह्त्य गम्यते । नोस्त्रङं चतुर्विधम्—पापाणजङं वाङ्ककाजङं शुद्धोदकं पङ्कपिश्रजङम् । एतेषु 15 चतुर्विषि गच्छतां यथासम्मवं परीत्ता-ऽनन्तकायास्त्रसाक्ष विराधनां प्रागुवन्ति ॥५६४०॥ तथा—

उद्द चिक्ला परिच-ऽणंतकाह्य तसे त मीसे त । अकंतमणकंते, संजोए होति अप्यवहुं ॥ ५६४१ ॥

उदके चिक्तछादिकः पृथिवीकायः वनस्पत्तपश्च परीत्तकायिका अनन्तकायिका वा त्रसाश्च द्वीन्द्रियादयो भवेषुः । एते च सर्वेऽपि ययासम्मवं मिश्रा सचित्ता वा आकान्ता अना-२० कान्ता वा स्थिरा अस्थिरा वा समत्यपाया निष्यत्यपाया वा भवेषुः । एतेषु च वहवः संयोगा उपयुज्य वक्तव्याः । तेषु यत्रास्पवहुत्वं भवति, अस्पत्रराः संयमा-ऽज्यमित्रायनादोषा वहवश्च गुणा भवन्तीत्यर्थः, तत्र कारणे समुत्यकं गन्तव्यम् ॥ ५६११ ॥

. यत्र च सङ्क्रमो भवति तत्रामी मङ्गविकल्या मवेयुः—

एगंगिय चल थिर पारिसाहि सालंब बिलए समए। पहिपक्खेसु त गमणं, तज्ञातियरे व संहेवा ॥ ५६४२ ॥

सङ्गम एकाङ्गिको वा स्यादनेकाङ्गिको वा । एकाङ्गिक:-य एकेन फळकादिना इन्डः, अनेकाङ्गिक:-अनेकफळकादिनिर्मितः । अत्रैकाङ्गिकेन गन्त्रज्यं नानेकाङ्गिकेन, एवं स्थिरण न च चळेन, अपरिद्यादिना न परिद्यादिना, साळक्वेन गन्त्रज्यं न 'वर्जितेन' निराळक्वेन- स्ययः । साळक्वेऽपि द्विया—एकतः साळक्वे। द्विया साळक्वेन, तत्र २० एकतः साळक्वेनापि । तथा निर्मयेन गन्त्रज्यं न समयेन । अत्र एवाह—"पहिपक्तेसु य गमणं" ति अनेकाङ्गिक-चळ-परिद्यादि-निराळक्व-समयास्थानां पञ्चानां पदानां ये एकाङ्गि-

१ "र्चक्रम थन्ने य॰ पुरातनं गायाद्वयम्" इति विशेषचूर्णां ॥ २ स पन्या अन्युपचारात् सङ्क° द्यां ० ॥ ३ व्या उपल्यूणन्त्रात् सचि° द्यां ० ॥

कादयः प्रतिपक्षास्तेषु गमनं कर्तव्यम् । अत्र पञ्चमिः पदैद्वीत्रिंशद् भङ्गाः—एकाङ्गिकः स्थिरोऽपरिशाटी सालम्बो निर्भय इत्यादि । एषु प्रथमो भङ्गः शुद्धः शेषां अशुद्धाः, तेष्वपि बहुगुणतरेषु गमनं यतना च कर्तव्या । सण्डेवका अपि सङ्गमभेद एव, अत आह—तज्जा-तकाः 'इतरे वा' अतज्जातकाः सण्डेवका भवेयुः । तत्रैव जातास्तज्जाताः शिलादयः, अन्यतः स्थानादानीय स्थापिता अतज्जाताः इष्टालकादयः । तेष्वपि चला-ऽचला-ऽऽकान्ता-ऽना-४ कान्तादयो भेदाः कर्तव्याः ॥ ५६४२ ॥ उक्तः सङ्गमः । अथ स्थलमाह—

निदकोप्पर वरणेण व, थलमुद्यं णोथलं तु तं चलहा । जवलजल वालुगजलं, सुद्धमही पंकमुद्गं च ॥ ५६४३ ॥

नद्या आकुण्टितकूर्पराकारं वलनं नदीकूर्परमुच्यते । जलोपिर कपाटानि मुक्तवा पालिबन्धः क्रियते स वरण उच्यते । एताभ्यां यदुदकं परिहृत्य गम्यते तत् खेलं द्रष्टव्यम् । अथ नोखलं 10 तत् चतुर्विधम्—'उपलजलम्' अधः पाषाणा उपिर जलं १ 'वालुकाजलम्' अधो वालुका उपिर पानीयं २ 'शुद्धोदकं' अधः शुद्धा मही उपिर जलं ३ 'पङ्कोदकं' अधः कर्दम उपिर जलम् ४ ॥ ५६४३ ॥ पङ्कोदकस्य चाम्नि विधानानि—

लत्तगपहे य खुलए, तहऽद्धजंघाऍ जाणुउवरिं च । लेवे य लेवउवरिं, अकंतादी उ संजोगा ॥ ५६४४ ॥

15

25

यावन्मात्रमलक्तकेन पादो रज्यते तावन्मात्रो यत्र पिथ कर्दमः स लक्तकपथः । खुँलक-मात्रः—पादघुण्टकप्रमाणः । अर्द्धजङ्घामात्रः—जङ्घार्द्धं यावद् भवति । 'जानूपरि' जानुमात्रं यावद् भवति । 'लेपः' नाभिप्रमाणः । तत ऊर्द्धं सर्वोऽपि लेपोपरि । एते सर्वेऽपि कर्दम-प्रकाराः । चतुर्विधे नोस्थले कर्दमे चाक्तान्ता-ऽनाक्रान्त-सभय-निर्भयादयः संयोगा यथासम्भवं वक्तव्याः । अमुना दोषेण युक्तः पन्थाः परिहर्तव्यः ॥ ५६४४ ॥

जो वि य होतऽकंतो, हरियादि-तसेहिँ चेव परिहीणो । तेण वि तु न गंतव्वं, जत्थ अवाया इमे होंति ॥ ५६४५ ॥

योऽपि च पन्थाः 'आक्रान्तः' दरमिलतो हरितादिभिस्रसैश्च परिहीणो भवति तेनापि न गन्तन्यम् । यत्र अमी अपाया भवन्ति ॥ ५६४५ ॥

गिरिनदि पुण्णा वाला-ऽहि-कंटगा दूरपारमावत्ता।

चिक्तल कल्लुगाणि य, गारा सेवाल उवला य ॥ ५६४६ ॥

यत्र पथि गिरिनदी 'पूर्णा' तीववेगा वहति, मकरादयो व्याला अहयो वा यत्र जलमध्ये भवन्ति, कण्टका वा पूरेणानीताः, दूरपारम् आवर्तवहुलं वा जलं भवेत्, चिक्सलो वा नदीपु ताहशो यत्र पादो निमज्जति, 'कल्लुकाः' गाथायां नपुंसकत्वं प्राकृतत्वात् पापाणेषु द्वीन्द्रिय-जातिविशेषा भवन्ति ते पादौ छेदयन्ति, 'गाराः' पापाणशृक्षिकाः, 'सेवालः' प्रसिद्धः, 30

१ "धले णाम परिरएणं गम्मइ, जहा कोप्परादीणं । णोयलं पाणियं, तं चउव्वहं" इति विशेपचूर्णां ॥ २ खलुए मो॰ ले॰ । खुलुए मा॰ । एवमप्रेऽपि सर्वत्र ॥ ३ खलुक॰ मो॰ छे॰ । खुलुक॰ भा॰ । एवमप्रेऽपि सर्वत्र ॥ ४ तानेवाह इलवतरणं कां॰ ॥

'डपहाः' छिन्नपापाणाः । ऐभिरपायेवैजितेन पूर्व स्वलेन गन्तव्यम् , तदमावे सङ्ग्रमेण, तर्-भावे नोस्वलेनापि ॥ ५६४६ ॥ तत्र चतुर्विचे नोस्वले पूर्वमसुना गन्तव्यम्—

> उवलजलेण तु पृथ्वं, अकंत-निरचएण गंतव्वं । तस्मङम्ति अणकंते, णिरचएणं तु गंतव्वं ॥ ५६४७ ॥

छ उपसजले कर्त्रमो न भवति, स्थिरसंहननं च तद् भवति, खतः पूर्वं तेन 'आक्रान्त-निरत्ययेन' क्षुण्ण-निष्प्रत्यपायेन गन्तव्यम् । तस्यागावे अनाक्रान्त-निरत्ययेनापि गन्तव्यम् ॥ ५६४७ ॥

एमेव सेसएस वि, सिगतजलादीहिं होंति संजोगा । पंफ महुसित्थ लत्तग, खुलऽद्धजंघा य जंघा य ॥ ५६४८ ॥

उपलाद् वालुका अल्पसंहनना, तत उपलजलामाये वालुकाजलेन गन्तन्यम् । वालुकायाः 10 शुद्धपृथिवी सल्पतरसंहनना, ततो वालुकाजलानन्तरं शुद्धोदकेन गम्यते । तेप्विप सिकता-जलादिषु शेपपदेषु 'एवमेव' प्राग्वद् आकान्ता-ऽनाकान्तादयः संयोगा भवन्ति । पङ्कजलं वहु-प्रत्यपायम्, अतः सर्वपामुपलजलादीनामभावे तेन गम्यते । स च यः 'मश्रुसिकथाकृतिः' कमतल्योरेव केवलं लगति यो वा अलक्तकमात्रस्तेन पूर्व गम्यते, पश्चात् खुलकमात्रेण, पश्चादर्द-जङ्घामात्रेण, ततो जङ्घामात्रेण जानुप्रमाणेनेत्यर्थः ॥ ५६४८ ॥

15 यस्तु जानुपमाणादुपरि पङ्कान्तेन न गन्तन्यम्, यत आह-

अह्रोरुतिमत्तातो, जो खल उत्रारं तु कहमो होति । फंटादिजहो वि य सो, अत्थाहनलं व सात्रायं ॥ ५६४९ ॥

'अर्द्धोरुकमात्राद्' जानुप्रमाणादुपरि यः कर्दमो भवति स कण्टकाद्यपायवर्जिनोऽप्यम्ताव-जलमिव गन्तुमदावयत्वात् सापायो मन्तन्यः ॥ ५६४९ ॥

20 एप त्रिधिः सर्वोऽपि सचित्तप्रथिन्यामुक्तः । अथाचित्तप्रथिन्यां तमेवाह—

जत्थ अचित्ता पुढवी, तिहयं आउ-तरुजीवसंजीगा। जोणिपरित्त-थिरेहि य, अकंत-णिरचएहिं च ॥ ५६५०॥

यत्र पृथिवी अविचा तत्राष्कायनीयानां तरुनीयानां च संयोगाः कर्तव्याः । तथ्या— पृथिवी सर्वत्राप्यचित्ता किमण्कायेन गच्छतु ! किं वा वनस्पतिना ! उच्यते—अण्काये नियमाद् 25 वनस्पतिरिक्त तसात् तेन मा गात् , वनस्पतिना गच्छतु , तत्रापि परीत्तयोनिकेन स्थिरसंहननेन आकान्तेन निरत्ययेन च-निष्मत्यपायेन । अत्र पोहश्च भङ्गाः, तथ्या—प्रत्येकयोनिकः स्थिर आकान्तो निःमत्यपायः, एप प्रथमो भङ्गः, समत्यपायेन द्वितीयः, अनाकान्तेऽप्येवमेव द्वौ विकल्पो, एवं स्थिरे चत्वारो विकल्पाः उच्याः, अस्थिरेऽप्येवं चत्वारः, एते प्रत्येक्तयोनिकाष्टी मङ्गा उच्याः, अनन्तयोनिकेऽप्येवमेवाष्टी उभ्यन्ते, एवं सर्वसद्यया वनस्पतिकाये उपरित्तादिभिः पदेः पोहश्च भङ्गा भवन्ति ॥ ५६५०॥ अथाष्कायस्य त्रसानां च संयोगानाह—

एमेव य संजोगा, उदगस्स चउन्त्रिहें तु तसेहिं। अफंत-थिरसरीरे-णिरचएहिं तु गंतन्त्रं ॥ ५६५१॥

चतुर्विधास्तराः—द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रयाश्चतुरिन्द्रयाः पञ्चेन्द्रयाश्चेति । एतेश्चतुर्विधैरपि त्रसै-राक्रान्तादिभिः पदैरेवमेव उदकेन सह संयोगाः कार्याः, तद्यथा—आक्रान्ताः स्थिरा निःमत्य-पायाः १ आकान्ताः स्थिराः समत्यपायाः २ एवं त्रिभिः पदैरष्टी भन्ना भवन्ति, एते च द्वीन्द्रियादिए चतुर्व्वपि प्रत्येकमप्टावष्टौ लभ्यन्ते, जाता मङ्गकानां द्वात्रिंशत् । अथ सान्तर-निरन्तरविकरुपविवक्षा कियते ततश्चतुः पष्टिः संयोगा उत्तिष्ठन्ते । अत्र चाकान्त-स्थिरशरीर- 5 निरत्ययैः सान्तरैस्त्रसेर्गन्तव्यं नाप्कायेन ॥ ५६५१ ॥

तेऊ-वाजविहूणा, एवं सेसा वि सन्वसंजीगा। उदगस्स उ कायन्त्रा, जेणऽहिगारी इहं उदए ॥ ५६५२ ॥

'तेजो-वायुकाययोर्गमनं न सम्भवति' इति कृत्वा तेजो-वायुविहीना एवं शेपा अपि संयोगाः सर्वेऽपि कर्तव्याः । तत्राप्कायस्य वनस्पतिना त्रसैश्च सह भङ्गका उत्ताः, अथ वनस्पति-त्रसानां 10 द्विक संयोगेन भङ्गा उच्यन्ते— किं वनस्पतौ गम्यताम् १ उत्त त्रसेपु १ उच्यते— त्रसेषु सान्त-रेपु गन्तव्यम्, न पुनर्वनस्पत्तो, तत्र हि नियमेन त्रसा भवेयुः। आह च निशीथचूर्णिकृत--पुत्रं तसेसु थिराइसु गंतवं, जतो वणे वि नियमा तसा अस्य ।

पृथिव्यप्काय-वनस्पतित्रयसम्भवे कतमेन गम्यताम् १ उच्यते — पूर्व पृथिवीकायेन, ततो वनस्पतिना, ततोऽप्कायेनापि । पृथिन्युदक-वनस्पति-त्रसरुक्षणचतुष्कसंयोगसम्भवे कतमेन 16 गन्तव्यम् ? उच्यते--पूर्वमचित्तपृथिव्यां प्रविरलत्रसेपु, ततः सचित्तपृथिव्याम्, ततो वनस्प-तिना, ततोऽप्कायेनापि गम्यम् । एवमिह बहुभङ्गविस्तरे वीजमात्रमिदमुक्तम् । इह च उदकपदममुखता ये भङ्गाः प्राप्यन्ते ते कर्तव्याः, येनेह सूत्रे उदकस्याधिकारः। शेपास्तु विनेय-व्यत्पादनार्थमभिहिताः ॥ ५६५२ ॥ "अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा" इत्यादि सूत्रं व्याख्याति—

> एरवइ जत्थ चिक्कय, तारिसए न उवहम्मती खेत्तं। पिंसिद्धं उत्तरणं, पुण्णासित खेत्तऽणुण्णायं ॥ ५६५३ ॥

या ऐरावती नदी क्रणालाजनपदे योजनार्द्धविस्तीर्णा जङ्घार्द्धमानमुदकं वहति तस्याः केचित् प्रदेशाः शुष्का न तत्रोदकमिता, तामुत्तीर्य यदि भिक्षाचर्या गम्यते तदा ऋतुवद्धे त्रय उदकसङ्घद्याः, ते च गता-ऽऽगतेन पड् भवन्तिः, वर्षासु सप्त दकसङ्घद्याः, ते च गता-ऽऽगतेन चतुर्दश भवन्ति । एवमीहशे सङ्घट्टप्रमाणे क्षेत्रं नोपहन्यते, इत एकेनाप्यधिके सङ्घेटे 25 उपहन्यते । अन्यत्रापि यत्राधिकतराः सङ्घहास्तत्रोत्तरणं प्रतिषिद्धम् । पूर्णे मासकल्पे वर्णावासे वा यचनुत्तीर्णानामपरं मासकल्पप्रायोग्यं क्षेत्रमस्ति ततो नोत्तरणीयम् । अथानुतीर्णानामन्यत् क्षेत्रं नास्ति ततोऽसति क्षेत्रे उत्तरणमनुज्ञातम् ॥ ५६५३ ॥ इदमेव न्याचष्टे---

सत्त उ वासासु भवे, दगघट्टा तिनि होंति उडुबद्धे । जे तु ण हणंति खेत्रं, भिक्खायरियं च न हणंति ॥ ५६५४ ॥ सप्तोदकसङ्ख्या वर्षासु त्रयः सङ्ख्या ऋतुवद्धे भवन्ति एतावन्तः क्षेत्रं नोपन्नन्ति, न वा भिक्षाचर्यागुपन्नन्ति ॥ ५६५४ ॥

जह कारणम्मि पुण्णे, अंतो तह कारणम्मि असिवादी।

03

उबहिस्स गहण लिंपण, णाबीयम नं पि जनणाए ॥ ५६५५ ॥

यथा कारणे पूर्णे मासकल्पे वर्षावासे वाऽपरश्चेत्रामावे दृष्टमुत्तरणे तथा माससान्तरप्यशि-वादिमिः कारणेरुपयेवी अदृणार्थे छेपसानयनार्थे वा टक्तरणीयम् । कारणे यत्र नावाऽप्युदकं तीयते तत्रापि यतनया सन्तरणीयम् ॥ ५६५५ ॥ तत्र चायं विविः—

> नाव थल लेबहेडा, लेबो वा उबरि एव लेबस्स । दोण्णी दिबहुमेकं, अहं णावाएँ परिहाती ॥ ५६५६ ॥

अत्र पृर्वार्द्ध-पश्चाद्धेपतानां ययाम्ग्रहेषन योजना—नात्रुचरणस्थानाद् यदि हे योजने वर्क स्थलेन गम्यते तेन गन्तव्यं न च नीरारोदव्या, "लेविह्रिं" ति लेपस्थायम्बाद्दक्ष सङ्घेन यदि सार्द्ध्योजनपरिरयेण गम्यते ततस्त्रत्र गम्यतां न च नावमित्रिरोहेत, एवं योजनपर्योद्दारेण लेपन १० गच्छत् मा च नावमित्रिरहत्, अद्योजनपर्यवद्दारेण लेपोपरिणा गच्छेत् न च नावमित्रिरोहित्; एवं नावुचरणस्थानात् स्रच्छित् योजनद्वयादिकं परिद्धीयते । एवमेव लेपोपरिस्थानात् सार्द्धयोजनपरिद्दारेण स्थलेन, एकयोजनपरिरयेण सङ्घेन, अर्द्धयोजनपरिद्दारेण वा लेपेन गम्यतां न च लेपोपरिणा । लेपोचरणस्थानादेकयोजनपर्यवद्दारेण स्थलेन, अर्द्धयोजनपरिद्दारेण वा सङ्घेन गम्यतां न च सङ्घेन गम्यतां न लेपोपरिणा । लेपोचरणस्थानादर्द्धयोजनपर्यवद्दारेण स्थलेन गम्यतां न च सङ्घेन । एतेषां परिद्दारपरिमाणानाममात्रे नावा लेपोपरिणा लेपेन सङ्घेन वा गम्यते न कश्चिन होषः ॥ ५६५६ ॥ अत्र "नाव यर्छ" ति पदं व्याच्छे—

दो जोयणाहँ गंतुं, जहियं गम्मति थलेण नेण वए । मा य दुरुहे नावं, तत्थाताया वह दुत्ता ॥ ५६५७ ॥

है योजने गला यत्र सकेन गम्यते तेन पथा त्रजेंद्र मा च नावमागेहत्। यतनतत्र वह-१० वोडपायाः पूर्वमेदोक्ताः । कारणे तु तत्रापि गम्यते ॥ ५६५७ ॥

तत्र सङ्घेहे गुच्छतां, ताबद् यतनामाह-

थलमंक्रमणे नयणा, पलोयणा पुच्छिकण उत्तरणं । परिपुच्छिकण रामणं, जति पंथो तेण जनणाए ॥ ५६५८ ॥

सरुसङ्कमणे यत्रना कार्या, एकं पारं लंगे एकं च पारं सांग्रे द्वायीदत्यर्थः । प्रक्रोकना १६ नाम-छोकस्वरन्तं प्रद्योकयित, यिसन् पार्थं बह्यादीमात्रमुदकं तत्र गच्छित । अथोत्तरतो न पर्यति स्वः प्रातिपिथकमन्यं वा प्रच्छिति, तत्रो यत्र नीचत्रसमुदकं तत्रोत्तरणं विवेयम् । "परिमुच्छिकम्" इत्यादि, यदि तस्रोदकस्य परिहार्गण पन्या विद्यते तदा तं परित्यत्य यत्रनया तेन गन्तव्यम् ॥ ५६५८ ॥ अथ म्यक्ययेऽमा दोषा मत्रेयुः—

समुदाणं पंथो वा, वसदी वा थलपंथण जित नित्य । सावत-तेणमयं वा, संबद्देणं ततो गच्छे ॥ ५६५९ ॥

'समुदानं' मिला दर्त नाति, सल्पय एव वा नाति, वसतिर्वा सल्पय यदि न समिति, श्वापदमयं स्तेनमयं वा दत्र विद्यते दतः सल्पयं मुक्त्वा सहहेन प्रथमते। गच्छेत्, तदमावे रूपेन ॥ ५६५६ ॥ तत्रेयं यतना—

30

#### णिभये गारत्थीणं, तु मग्गतो चोलपङ्गमुस्सारे। सभए अत्थरघे वा, उत्तिणोसुं घणं पट्टं ॥ ५६६० ॥

यदि स साधुर्गृहिसार्थसहायस्तत उदकसमीपं गत्वोर्द्धकायं मुखवस्त्रिकयाऽघःकायं रजोहर-णेन प्रमाज्योंपफरणमेकतः कृत्वा यदि निर्भयं-चौरभयं नास्ति ततो गृहस्थानां 'मार्गतः' सर्व-पश्चादुदकमवतरति । यथा यथा चोण्डमुण्डतरं जलमवगाहते तथा तथोपर्श्वेपरि चोलपट्टकमु- छ त्सारयेद् येन न तीम्यते । अथ तत्र सभयम् अस्ताघं वा जलं ततो यदा कियन्तोऽपि गृहस्था अमतोऽवतीर्णास्तदा मध्ये साधुनाऽवतरणीयम् चोलपद्दकं च 'घनं' दृढं बधीयात् ॥ ५६६० ॥ एतेन विधिनोत्तीर्णस्य यदि चोलपट्टकोऽन्यद्वा किश्चिदुपकरणजातं तीमितं तदाऽयं विधिः—

दगतीरे ता चिट्ठे, णिप्पगली जान चोलपट्टी तु ।

सभए पलंबमाणं, गच्छति काएण अफ़ुसंतो ॥ ५६६१ ॥

'दकतीरे' स्तिग्धपृथिव्यामप्कायरक्षणार्थं तावत् तिष्ठेत् यावत् चोलपृहकोऽन्यद्वोपकरणं निष्प-गरुं भवति । अथ तत्र तिष्ठतः सभयं ततः प्रगरुन्तमेव तं चोरुपद्दकं कायेनास्पृशन् बाहायां े प्ररुग्वमानं नयन् गच्छति ॥ ५६६१ ॥ यत्र सार्थविरहित एकाकी समुत्तरति तत्रायं विधिः-

असइ गिहि णालियाए, आणक्खेउं पुणी वि पडियरणं। एगाभोगं च करे, उवकरणं लेव उवरि वा ॥ ५६६२ ॥

गृहिणामभावे सर्वोपकरणमवतरणतीरे मुक्तवा नालिकां-आत्मप्रमाणात चतुरङ्गलातिरिकां यप्टिं गृहीत्वा तया "आणक्लेडं" अस्ताघतामनुमीय परतीरात् पुनरपि जले प्रतिचरणं करोति, प्रत्यागच्छतीत्यर्थः; आगत्य च तदुपकरणमेकामोगं करोति, एकत्र नियन्नयतीत्यर्थः; तत-स्तद् गृहीत्वा तेन परीक्षितजरूपयेनोत्तरति । एष लेपे लेपोपरै। वा विधिरुक्तः ॥ ५६६२ ॥ अथ नावं येः कारणैरारोहेत् तानि दर्शयति-20

> विइयपय तेण सावय, मिक्खे वा कारणे व आगाढे। कज्जुविह मगर छुन्भण, नावोदग तं पि जतणाए ॥ ५६६३ ॥

द्वितीयपदमत्रोच्यते - खल-सङ्घद्वपयेषु शरीरोपिषस्तेनाः सिंहादयो वा धापदा भवेयुः, भैक्षं वा न लभ्यते, आगाढं वा कारणम्—अहिदप्ट-निष-निस्चिकादिकं भवेत् तत्र त्वरितमौ-षधान्यानेतन्यानि, कुलादिकार्यं वा अक्षेपेण करणीयमुपस्थितम्, उपधेरुत्पादनार्थं वा गन्तन्यम्, 25 लेपे लेपोपरी वा मकरभयं ततो नावमारोहेत्। तत्र च प्रथममेवोपकरणमेकाभोगं कुर्यात्। कुतः ! इत्याह—"छुन्भण" ति कदाचित् प्रत्यनीकेन उदके प्रक्षिप्येत, तत एकाभोगकृतेपु भाजनेषु विलयस्तरतीति । "नावोदग तं पि जयणाए" त्ति यदि वलाभियोगेन नावुदकस्यो-त्सेचापनं कार्यते तदा तदपि यतनया कर्तव्यम् ॥ ५६६३ ॥

कथं पुनरेकामोगमुपकरणं करोति ? इत्याह—

पुरतो दुरुहणमेगतों, पिहलेहा पुन्व पन्छ समगं वा। सीसे मनगतों मज्झे, वितियं उवकरण जयणाए ॥ ५६६४ ॥ गृहिणां पुरत उपकरणं न प्रत्युपेक्षते, न वा एकाभोगं करोति । "दुरुहण" वि नावमारी- हुकामेन एकान्तमपक्रम्योपकरणं प्रख्येक्षणीयम् । "पिंडलेह" चि ततोऽघःकायं रजोहरणेन लपिकायं मुखानन्तकेन प्रमुख्य भाजनान्येकत्र बधाति, तेपामुपरिष्टादुपिं सुनियद्वितं करोति । "पुत्र पच्छ समगं व" चि कि गृहिभ्यः पूर्वमारोहत्त्र्यम् ! उत पश्चात् ! उताहो समकम् ! अत्रोत्तर् — यदि भद्रका नाविकादयो यदि च स्थिरा नौनं दोलायते ततः पूर्वमारोहत्त्र्यम् ; घथा पान्ताः ततः पूर्व नारुवते, मा 'अमक्रलम्' इति कृत्वा प्रहेषं गमनः, तेषां प्रान्तानां मात्रं ज्ञात्वा समकं पश्चाद्वा आरोहणीयम् । "सीसे" चि नावः शिरति न स्थातव्यम् , देशतास्थानं तदिति कृत्वा; मार्गतोऽपि न स्थातव्यम् , निर्यामकस्तत्र तिष्ठतीति कृत्वा; मध्येऽपि यत्र कृपकस्थानं तत्र न स्थातव्यम् , तद् मुक्ता यद् अपरं मध्ये स्थानं तत्र सेथम् । अथ मध्ये नास्ति स्थानं ततः शिरति पृष्ठतो वा यत्र ते स्थापयन्ति तत्र निरावाधे स्थीयते । साकारं मक्तं 10 प्रत्याख्याय नमस्कारपरिचिष्ठति । उत्तरत्रपि न पूर्वमुचरति न वा पश्चात् किन्तु मध्ये उत्तरति । सारोपधिश्च पूर्वमेवाल्पसागारिकः कियते, यद् अन्तपान्तं चीवरं तत् प्रावणोति । यदि च तरपण्यं नाविको मार्गयति तदा धर्मकथाऽनुष्ठिष्टिश्च कियते । अथ न मुख्नति ततो द्वितीयपदे यद् अन्तपान्तमुपकरणं तद् यतनया दातव्यम् । अथ तद् नेच्छति निरुणद्वि वा ततोऽनुक्यया यदि अन्यो दद्यति तदा म वारणीयः ॥ ५६६९ ॥

॥ महानदीपकृतं समासम्॥

उपाश्रय प्रकृत म्

सुत्रम्--

16

20

25

से तणेसु वा तणपुंजेसु वा पछालेसु वा पछाले-पुंजेसु वा अप्पंडेसु अप्पाणेसु अप्पवीएसु अप्पह-रिएसु अप्पुस्तेसु अप्पुर्तिग-पणग-द्रगमिट्टिय-मक्कड-गसंताणएसु अहेसवणमायाए नो कप्पइ निग्नं-थाण वा निग्नंथीण वा तहप्पगारे उवस्तए हेमंत-गिम्हासु वस्थए ३४॥ से तणेसु वा जाव संताणएसु उप्पिसवणमायाए कप्पइ निग्नंथाण वा निग्नंथीण वा तहप्पगारे उव-स्तए हेमंत-गिम्हासु वस्थए ३५॥ से तणेसु वा जाव संताणएसु अहेरयणीसुक्कम-उदेसु नो कप्पइ निग्नंथाण वा निग्नंथीण वा तह-

प्यगारे उनसाय नासानासं नत्यय ३६॥

# से तणेसु वा जाव संताणएसु उिंपरयणीमुक्कम-उडेसु कप्पइ निग्गंथाण य निग्गंथीण य तहप्पगारे उवस्सए वासावासं वत्थए ३७॥

अस्य सूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धमाह---

अद्धाणातो निलयं, उविंति तहियं तु दो इमे सुत्ता । तत्थ वि उडुम्मि पढमं, उडुम्मि दूइजणा जेणं ॥ ५६६५ ॥

पूर्वसूत्रे 'अध्वा' जलपथलक्षणः प्रकृतस्तत उत्तीर्णाः 'निलयम्' उपाश्रयमुपागच्छन्ति । तिद्विषये च ऋतुवद्ध-वर्षावासयोः प्रत्येकिमिमे द्वे सूत्रे आरम्येते । तत्रापि प्रथमं सूत्रद्वयमृतु- बद्धविषयं द्वितीयं वर्षावासविषयम् । कुतः श इत्याह—ऋतुवद्धे येन कारणेन "दूइज्जणा" विहारो भवति न वर्षावासे, पूर्वसूत्रे च विहारोऽधिकृतः, अतः सम्बन्धानुलोम्येन पूर्वमृतुवद्ध-10 सूत्रद्वयं ततो वर्षावासद्धत्रद्वयमिति ॥ ५६६५ ॥

अहवा अद्धाणविही, गुत्तो वसहीविहिं इमं भणई। सा वी पुन्वं गुत्ता, इह उ पमाणं दुविह काले॥ ५६६६॥

अथवाऽध्विन विधिः पूर्वसूत्रे उक्तः, इमं तु प्रस्तुतसूत्रे वसतिविधि भणति । साऽपि च वसतिः 'पूर्वं' प्रथमोद्देशकादिष्वनेकशः प्रोक्ता, इह तु 'द्विविधेऽपि' ऋतुवद्ध-वर्षावासलक्षणे 15 काले तस्याः प्रमाणमुच्यते ॥ ५६६६ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—अथ तृणेषु वा तृणपुञ्जेषु वा पठालेषु वा पठालेषु पुञ्जेषु वा अल्पाण्डेषु अल्पप्राणेषु अल्पवीजेषु अल्पहरितेषु अल्पावश्यायेषु अल्पोत्तिङ्ग-पनक-दकमृत्तिका-मर्कटसन्तानकेषु । इह अण्डकानि पिपीलिकादीनाम्, प्राणाः—द्वीन्द्रियादयः, वीजम्—अनङ्क्षरितम्, तदेवाङ्क्षरितोद्भिन्नं हरितम्, अवश्यायः—स्तेहः, उत्तिङ्गः—कीटिकानगरम्, 20 पनकः—पञ्चवर्णः साङ्क्षरोऽनङ्क्षरो वाऽनन्तवनस्पतिविशेषः, दकमृत्तिका—सचितो मिश्रो वा कर्दमः, मर्कटकः—कोलिकस्तस्य सन्तानकं—जालकम् । अल्पशञ्दश्चेह सर्वत्राभाववचनः, ततोऽण्डरहितेषु प्राणरहितेषु इत्यादि मन्तव्यम्। ''अहेसवणमायाए'' ति 'अधःश्रवणमात्रया' श्रवणयोरधस्ताद् यत्र छादनतृणादीनि भवन्ति तथाप्रकारे उपाश्रये नो कल्पते निर्भन्थानां वा निर्भन्थीनां वा हेमन्त-ग्रीष्मेषु वस्तुम्, अष्टावृत्वग्रद्भासानित्यर्थः॥

एवं प्रतिपेधसूत्रमभिधाय प्रपश्चितज्ञविनेयानुपहार्थं विधिसूत्रमाह—

अथ तृणेषु वा यावदल्प० सन्तानकेषु उपरिश्रवणमात्रया युक्तेषु तथाविधोपाश्रये कल्पते हेमन्त-भ्रीष्मेषु वस्तुम्॥ एवमृतुवद्धसूत्रद्वयं व्याख्यातम्। अथ वर्षावाससूत्रद्वयं व्याख्यायते—

अथ तृणेषु वा तृणपुत्तेषु वा यावदल्प० सन्तानकेषु "भवेरयणीमुक्तमउडेसु" ति भज्ज-लिमुकुलितं बाहुद्वयमुच्छ्रितं मुकुट उच्यते स च हस्तद्वयममाणः । यदाह वृहद्भाष्यकृत्—30

मउडो पुण दो रयणी, पमाणतो होइ हू मुणेयन्त्रो । रितम्यां-हस्ताभ्यां मुक्ताभ्यां-उच्छ्ताभ्यां यो निर्मितो मुकुटः स रितमुक्तमुकुटः । एता-पु॰ १८९ वसमाणमधस्तादुपरि च यत्रान्तरार्छं न प्राप्यते तेष्वयोरितसुक्तसुकुटेषु तृणादिषु न कल्पते वर्षावासे वस्तुम् ॥

अथ तृणेषु वा यावदल्प० सन्तानकेषु उपरिरित्तमुक्तमुकुटेषु यथोक्तपमाणेषु मुकुटोपरि-वर्तिषु संत्तारके निविष्टस्य साघोरर्घतृतीयहत्ताचपान्तराल्युक्तेप्वित्यर्थः । ईदृश्यां वसतो कल्पते ४ वर्षावासे वस्तुमिति सूत्रचतुष्टयार्थः ॥ अथ माप्यकारः प्रथमसूत्रं विवरीषुराह—

> तणगहणाऽऽरण्णतणा, सामगमादी उ सृह्या सन्वे । सालीमाति पलाला, पुंजा पुण् मंडवेसु कता ॥ ५६६७ ॥

तृणग्रहणाद् आरण्यकानि स्यामाकादीनि सर्वाण्यपि तृणानि स्चितानि । परालग्रहणेन शाल्यादीनि परारानि गृहीतानि । पुद्धाः पुनस्तृणानां परारानां वा उपरिमण्डपेषु कृता 10 भवन्ति । येषु हि देशेषु सल्पानि तृणानि तेषु पुद्धस्तपतया तानि मण्डपेषु सङ्गृह्यन्ते, अधस्ता-द्भौ स्यापितानि मा विनद्दयेषुरिति कृत्वा ॥ ५६६७ ॥

> पुंजा उ जिंह देसे, अप्पप्पाणा य होति एमादी । अप्प तिग पंच सत्त य, एतेण ण बचती सुत्तं ॥ ५६६८ ॥

एवं यत्र देशे मण्डपेषु पुद्धाः कृता मवन्ति तत्र विवक्षितायां वसतो ते पुद्धा अल्पपाणा 15 अल्पनीला एवमादिविशेषणयुक्ता भवेयुः, अत्र कस्याप्येवं वुद्धिः स्यात्—अल्पाः प्राणास्त्रयः पञ्च सप्त वा मन्तव्याः, अत आह—न 'एतेन' परोक्तेनाभिप्रायेण सृत्रं व्रजति, किं तर्हि ! अल्प-शब्दोऽत्रामाववाचको द्रष्टव्यः, प्राणादयस्तेषु न सन्तीति भावः ॥ ५६६८ ॥ अत्र परः प्राह—

ं वत्तव्या उ अपाणा, त्रंघणुलोमेणिमं क्रयं सुत्तं । पणादिमादिएसं, ठंते सद्वाणपच्छित्तं ॥ ५६६९ ॥

20 यदि अभावार्थे। इत्याद्यस्तित एवं स्त्रालापका वक्तन्याः—''अपाणेग्रु अवीएमु अहरिएमु'' इत्यादि । गुरुराह—नन्यानुलोम्येनेत्यं स्त्रं कृतम् ''अप्पपाणेग्रु'' इत्यादि, एवंविधो हि पाठः ग्रुललितः सुखेनैवोचरितुं शक्यते । यदि पुनहीं त्रयः पच्च वा द्वीन्द्रियाद्यः प्राणिन आदिशव्दादण्डादीनि वा यत्र भवन्ति तत्र तिष्ठन्ति ततस्तेषां विराधनायां स्वस्थानपायि तं द्रष्टव्यम् ॥ ५६६९ ॥ कथं पुनरस्पश्चित्रोऽभावे वर्तते ? तत आह—

25 थोविम्म अभाविम्म य, विणिओगो होति अप्पसद्दस । थोवे च अप्पमाणो, अप्पासी अप्पनिदो य ॥ ५६७० ॥ निस्सत्तस्य उ लोए, अभिहाणं होइ अप्पसत्तो चि । लोउत्तरे विसेसो, अप्पाहारो तुअड्डिजा ॥ ५६७१ ॥

स्तोकेऽभावे च अरुपशब्दस्य 'विनियोगः' ब्यापारो भवति । तत्र स्तोकार्थवाचको यथा— 30 अरुपमानो अरुपाशी अरुपनिद्रोऽयम् ॥ ५६७० ॥ अभाववाचको यथा—

यः किल निःसत्त्वः पुरुपत्तस्य लोकेऽल्पसत्त्वोऽयमित्यमित्रानं भवति । लोकोचरेऽप्ययं विशेषः समितः, यथा—अल्पाहारो भवेद् अल्पं च त्वग्वतंत्रेत्। अभावेऽपि दृश्यते, यथा— "सप्पायंके" नीरोग इत्यर्थः ॥ ५६७१ ॥ अथ वीजादियुक्तेषु तिष्ठतां प्रायश्चित्तमाह—

5.

25

विय-महियासु लहुगा, हरिए लहुगा व होति गुरुगा वा। पाणुत्तिग-दएसुं, लहुना पणए गुरू चउरो ॥ ५६७२ ॥

बीज-मृत्तिकायुक्तेषु तृंणादिषु तिष्ठतां चतुर्रुषुकाः । हरितेषु प्रत्येकेषु चतुर्रुषु, अनन्तेषु चतुर्गुरु । प्राणेयु-द्वीन्द्रियादिपु उत्तिङ्गोदकयोश्यतुर्रुषु । पनके चतुर्गुरवः ॥ ५६७२ ॥

उँकः सूत्रार्थः । अथ निर्धेक्तिविस्तरः—

सवणपमाणा वसही, अधिठंते चउलहुं च आणादी। ··· मिच्छत्त अवाउड पडिलेह वाय साणे य वाले य II ५६७३ II

श्रवणप्रमाणा वसतिः कर्णयोरघस्तात् तृणादियुक्ता या भवति तस्यामघः श्रवणमात्रायां तिष्ठतश्चतुर्रुषु, आज्ञादयश्च दोपा मिथ्यात्वं च भवति । कथम् १ इति चेद् इत्याह—येपां साधूनां सागारिकमपावृतं वैकियं वा तान् प्रविश्वतो हृद्वा लोको वृयात्—अहो । ह्वीपच्छाद- 10 नमपि तीर्थकरेण नानुज्ञातम्, रुज्ञामयश्च पुरुप-स्त्रियोररुङ्कारः, तद् नृतमसर्वज्ञ एवासोः; एवं मिथ्यात्वगमनं भवेत् । "पिडलेह" ति उपर्यपत्युपेक्षिते शीर्पमास्फिटति, तत्र प्राणविराधना-निष्पन्नम् : अवनतानां च प्रविशतां निर्गच्छतां च कटी पृष्ठं चा वातेन गृह्यते । अवनतस्य च प्रविशतः सागारिकं लम्बमानं पृष्ठतः श्वानो मार्जारो वा त्रोटयेत् । "वाले य" चि उपरि शीर्पे आस्फिटिते सर्पे वृश्चिको वा दशेत्। यत एते दोषा अतोऽघः श्रवणमात्रायां वसतौ न 15 स्थातन्यम् । द्वितीयपदे तिष्ठेयुरपि ॥ ५६७३ ॥

> सवणपमाणा वसही, खेत्ते ठायंतें वाहि वोसग्गो। पाणादिमादिएसुं, वित्थिण्णाऽऽगाढ जतणाए ॥ ५६७४ ॥

परेपु क्षेत्रेप्वशिवादीनि भवेयुः ततः क्षेत्राभावेऽधःश्रवणमात्रायामप्यल्पपाणादियुक्तायां तिष्ठतामियं यतना-वसतेर्वहिरावश्यकं कुर्वन्ति । अन्योऽपि यः 'व्युत्सर्गः' कायोत्सर्गः स 20 बहिः क्रियते । द्वितीयपदे सप्राणेषु आदिशब्दाद् बीजादिष्वपि वसतौ विद्यमानेषु तिष्ठेयुः तत्र यतनया विस्तीर्णायां तिष्ठन्ति । सा येण्ववकाशेषु संसक्ता तान् क्षारेण रुक्षयन्ति, कुटसु-खेन वा हरितादिकं स्थायन्ति, दकमृत्तिका-बीजादीन्येकान्ते वृपभाः स्थापयन्ति । एवमागाढे कारणे स्थितानां यतना विज्ञेया ॥ ५६७४ ॥

> वेउन्द-ऽदाउडाणं, दुत्ता जयणा णिसिज कप्पो वा । उनजोग णितं इते, हु छिंदणा णामणा ना वि ॥ ५६७५ ॥

ये विकुर्विता-ऽपावृतसागारिकास्तेपां प्रथमोद्देशकोक्ता यतनाऽवधारणीया । प्रविशन्तो निर्ग-च्छन्तश्च पृष्ठतो निपद्यां कल्पं वा कुर्वन्तिं । श्वानादीनामुपयोगं ददाना नित्यं निर्गच्छन्ति प्रवि-शन्ति च । यान्यपरि तणान्यवरुम्बन्ते तेपां प्रमाज्ये च्छेदनं नामनं वा कुर्वन्ति ॥ ५६७५ ॥ व्याख्यातं ऋतुबद्धसूत्रद्वयम् । अथ वर्षावाससूत्रद्वयं विवृणोति---30

अंजलिमडलिकयाओ, दोण्णि वि वाहा समृतिया मउडो । हेट्टा उविरं च भवे, मुकं तु तओ पमाणाओं ॥ ५६७६ ॥

१ अग्रान्तरे ग्रन्थात्रम्—५००० को ।। २ तृषेषु को विना ॥ ३ उक्ती भाष्यकृता स्त्रा° को ।। ४ °िन्त येन गृहस्थाः सागारिकं न पर्येगुरिति । ध्वाना को ॥

अञ्जलिमुकुळीकृतो हाविष वाह् समुच्छितो मुकुट उच्यते । मुक्तमुकुटं पुनः 'ततः प्रमा-णात्' तावत्प्रमाणमङ्गीकृत्य संग्तारकनिविष्टस्याय उपिर च यत्रान्तरालं प्राप्यते द्देहस्यामुपिर-रिक्रमुक्तमुकुटायां वसतो वर्षाकाले स्वातन्त्रम् ॥ ५६७६ ॥ कृतः १ इति चेट् उच्यते—

हत्यो लंबइ इत्यं, भूमीओ सप्पों इत्यमुद्देति ।

मण्यस्य य इत्थर्स य, जह इत्थो अंतरा होइ ॥ ५६७७ ॥ फल्कादो संलारके मुप्तस्य 'इलः' हल्तमेकं अघो लम्बते, मृमितश्च संगं हल्तमुचिष्ठति, ततः

सर्पस्य च इस्तस्य च यथा हस्तो धन्तरा भवति तथा कर्तव्यम् ॥ ५६७७ ॥ तथा—

माला रुंचति इत्थं, सप्पो संथारए निविद्वस्स । सप्पस्स य सीसस्स य, जह इत्यो अंतरा होइ ॥ ५६७८ ॥

10 . संस्तारके निविष्टस्य माछात् सर्पो इस्तं छम्बते, ततः सर्पस्य च श्रीर्पस्य च यथा इस्त्रो अन्तरा भवति तथा विधेयम् , ईरक्यमाण उपाश्रयो ब्रहीतच्य इत्यर्थः ॥ ५६७८ ॥

काउरसम्मं तु ठिए, मालो जह हवह दोसु रयणीसु । कप्यह वासावासो, इय तणपुंजसु सन्वेसु ॥ ५६७९ ॥

कायोत्सर्गे स्थितस्य मालो यदि द्वयो रक्योर्परि मवति तदा कल्पते तस्यां वसतौ वर्षावासः 15कर्तुम् । ''इय'' एवं सर्वेप्विप तृणपुक्षेषु विधिद्रष्टन्यः ॥ ५६७९ ॥

उप्पि तु मुक्कमउडे, अहि ठंते चउलहुं च आणाई। मिच्छत्ते वालाई, वीयं आगाह संविग्गो ॥ ५६८०॥

अत उपरिमुक्तमुकुटे प्रतिश्रये सानन्यम् । अयाघोमुक्तमुकुटे तिष्टति ततश्रतुर्छेषु आज्ञादयो मिथ्यात्वं व्याखादयश्च दोपाः पृत्रेस्त्रोक्ता मवन्ति । द्वितीयपदमप्यागादं कारणे 20तथेव मन्तन्यम् । तत्र च तिष्टन् संविद्य एव मवति ॥ ५६८० ॥ अत्रेयं यतना—

दीहाइमाईसु उ विजवंयं, झच्चंति उछोय कडं च पोत्ति ।

कप्पाऽसईए खलु सेसगाणं, मुनं जहण्णेण गुरुस्स कुजा ॥ ५६८१ ॥ दीर्घनातीयादिषुँ वसती विद्यमानेषु तेषां विद्यया वन्त्रं कुर्वन्ति । विद्याया अमावे उपिर-ष्टाहुस्त्रीचं कुर्वन्ति । उस्त्रीचामावे कैटम् । कटामावे "पोर्चि" ति चिलिमिलिकां सर्वसाद्या-25 सुपरि कुर्वन्ति । अथ तावन्तः करपा न विद्यन्ते ततः द्रोपाणां मुक्तवा ज्यन्येन गुरोरुपरिष्टा-द्रस्त्रीचं कुर्यात् ॥ ५६८१ ॥

॥ उपाश्रयविधिप्रकृतं समाप्तम् ॥ ॥ इति कल्पटीकायां चतुर्थोहेशकः समाप्तः ॥ श्रीचृणिकारवदनास्त्रवचेमरन्दनिष्यन्द्रपारणकपीवरपेश्वश्रीः । उद्देशके मम मॅतिश्रमरी तुरीये, टीकामिषेण मुखरत्वमिदं वितेने ॥

१ सप्रे ऊर्द्वामयन् हस्तमेकमुत्ति वं ।। २ ° यु अधोमुक्तमुकुटायां वसती बं ।। ३ 'कटं' वंदाादिमयमुपरिष्टाद् ददति । कटा वं ।। ४ मतिमेधुपी तुरीये भा ।।



#### ॥ श्रीमद्विजयानन्दसूरिवरेभ्यो नमः॥

# पूज्यश्रीभद्रवाहुखामिविनिर्मितखोपज्ञनिर्युक्तयुपेतं

# बृहत् कल्पसूत्रम्।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितस्। तपाश्रीक्षेमकीर्त्याचार्यविहितया वृत्त्या समलङ्कृतम्।

# पञ्चम उद्देशकः।

ञ्त्र ह्यापाय प्रकृत म्⇔

व्याख्यातश्रव्योद्देशकः । सम्प्रति पश्चम आरभ्यते । तस्य चेदमादिस्त्रचतुष्टयम्—
देवे य इत्थिरूवं विउव्वित्ता निग्गंथं पिडगाहिज्ञा,
तं च निग्गंथे साइजेज्ञा, मेहुणपिडसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं पिरहारद्वाणं अणुग्घाइयं १ ॥
देवी य इत्थिरूवं विउव्वित्ता निग्गंथं पिडगाहिज्ञा,
तं च निग्गंथे साइजेज्ञा, मेहुणपिडसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं पिरहारद्वाणं अणुग्घाइयं २ ॥
देवी य पुरिसरूवं विउव्वित्ता निग्गंथिं पिडगाहेज्ञा,
तं च निग्गंथी साइजेज्ञा, मेहुणपिडसेवणपत्ता
आवज्जइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ३ ॥
देवे य पुरिसरूवं विउवित्ता निग्गंथिं पिडगाहिज्ञा,
तं च निग्गंथी साइजिज्ञा, मेहुणपिडसेवणपत्ता
आवज्जइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ४ ॥

अथास्य सूत्रचतुष्टयस्य कः सम्बन्धः ? इत्याह—

पाएण होति विजणा, गुज्झगसंसेविया य तणपुंजा। होज मिह संपयोगो, तेसु य अह पंचमे जोगो॥ ५६८२॥ 10

10

15

प्रायेण तृणपुद्धाः 'विजनाः' जनसम्पातरहिताः गुह्यकैश्च-च्यन्तरेः सेविताः-अविष्ठिता भवन्ति, ततस्तेषु तिष्ठतां तेः सह मिथः सम्प्रयोगोऽपि भवेत्, अत इदं सृत्रमारस्यते । 'अथ' एप पञ्चमोद्देशके आद्यसूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्यः ॥ ५६८२ ॥

> अवि य तिरिओनसग्गा, तत्थुदिया आयनेयणिजा य । इमिगा उ हॉति दिन्ना, ते पहिलोमा इमे इयरे ॥ ५६८३ ॥

'अपि च' इति सम्बन्यस्य प्रकारान्तराम्युचये । 'तत्र' इति अनन्तरस्त्रे 'तिर्यगुपसर्गाः' व्यारादिकृताः 'आत्मसंवेदनीयाश्च' वातेन कटीप्रहणादयः 'टिदताः' मणिताः, एतेषु प्रस्तु- तस्त्रेषु दिव्या टपसर्गा उच्यन्ते । उपसर्गाश्च द्विया—'प्रतिरोगाः' प्रतिकृष्णः 'इतरे च' अनुकृष्णः । तत्र प्रतिकृष्णः पृवेस्त्रोक्ताः, इहानुकृष्ण मण्यन्ते ॥ ५६८३ ॥

अहवा आयावाओ, चउत्यचरिमम्मि पवयणे चेव । इमओ वंमावाओ, तस्स उ भंगम्मि किं सेसं ॥ ५६८४ ॥

अथवा चतुर्थोद्देशकचरमस्त्रे आत्मापायः प्रवचनापायश्चोक्तः, अयं पुनः प्रस्तुतस्त्रेषु त्रझ-त्रतापाय उच्यते । तस्य हि भक्ने किं नाम शेपममझम् श अतस्त्रद्वक्रो मा मृदिति प्रकृतस्त्रा-रम्मः ॥ ५६८४ ॥ अथवा चतुर्थेन प्रकारेण सम्बन्यः, तमेवाह—

सरिसाहिकारियं वा, इमं चउत्यस्स पहमसुत्तेणं । अन्नहिगारिम्म वि पत्थुतिम्म अन्नं पि इच्छंति ॥ ५६८५ ॥

अथवा इदं स्त्रं चतुर्थोद्देशकस्य 'प्रथमस्त्रेण' ''तओ अणुग्वाइया पण्णता'' इत्यादिक्षेण सँमं सदृशाविकारिकम्, तत्राप्यनुद्धातिकायिकार उक्त इद्दापि स एवामिषीयत इति मावः । आह—चतुर्थप्रथमस्त्रानन्तरमपराणि म्यांसि स्त्राणि गतानि तेषु चापरापरेऽधिकारास्ततः 20 कथमयं सम्बन्धो घटते ? इत्याह—अन्यस्तित्रिकारे प्रस्तुतेऽपि अन्यमिकारिमिच्छन्ति स्र्यः ॥ ५६८५ ॥ तथा चात्र दृष्टान्तः—

जह जाइस्वधातुं, खणमाणों लिमज उत्तमं वयरं। तं गिण्हइ न य दोसं, वयंति तहियं इमं पेवं ॥ ५६८६ ॥

यथा जातरूपं—मुवर्णं तस्य धातुं खनमानो यदि उत्तमं वज्ञं रुमेत ततस्तं गृहाति न 25च तस्य वज्ञं गृहतः कमपि दोपं वदन्ति । एवम् 'इदमपि' प्रस्तुतमपराविकारे प्रस्तुतेऽपरावि-कारग्रहणं न विरुध्यते ॥ ५६८६ ॥

१ द्वितीयप्रकारेण सम्बन्धमाह इलकारणं छं ।। २ °ताः, इमे तु एतेषु पुनः प्रस्तुं छं ।। ३ °स्त्रे प्रोक्ताः, इह पुनरतुं छं ।। ४ तियेनापि प्रकारेण सम्बन्धः समस्तानि (?) दर्शयति इलकारणं छं ।। ५ °स्त्रे नीचतरायां चसतो अवनतानां प्रविशत आत्मां छं ।। ६ °पु चतुर्षु प्रव् छं ।। ७ °स्त्रचतुष्ट्यारं छं ।। ८ समम् 'इदं' सूत्रचतुष्ट्यं सहशाधिकारिकं मन्तव्यम्, तताः कं न यहाति, इदं काका व्याख्येयम्, ततः कं न यहाति ? अपि तु गृहात्येव, न च तस्य छं ।।

अत्र परः प्राह—ननु चानेन सुवर्ण-वज्रहष्टान्तेनेदमापन्नम्—अधस्तनस्त्रेभ्येः पञ्चमस्या-दिस्त्रं प्रधानतरम् । सूरिराह—नैवम् , प्राधान्यस्योभयोरप्यापेक्षिकतया तुल्यत्वात् । तथाहि— कणएण विणा वहरं, न भीयए नेव संगहमुवेह ।

न य तेण विणा कणगं, तेण र अन्नोन्न पाहनं ॥ ५६८७॥

कनकेन विना वर्ज 'न भाति' न शोभते न च 'सङ्गहं' सम्बन्धसुपैति, आश्रयामावात्; ठ न च 'तेन' वज्रेण विना कनकं शोभते, तेन कारणेन 'र' इति निपातः पादपूरणे उभयोर-प्यन्योन्यं प्राधान्यम् । एवमधस्तनसूत्राणां कनकतुल्यानां पञ्चमोद्देशकादिसूत्रैस्य च वज्रतुल्यस्य पापप्रतिषेधकत्वात् तुल्यमेव प्राधान्यम् ॥ ५६८७ ॥

अनेन सम्बन्धचतुष्टयेनापतितस्यास्यं व्याख्या—देवश्च स्त्रीरूपं विकुर्व्य निर्मन्थं प्रतिगृही-यात्, तच निर्भन्थो मैथुनप्रतिसेवनप्राप्तो यदि 'स्वाद्येद्' अनुमोद्येत् तत आपद्यते 10 चातुर्मासिकं परिहारस्थानमनुद्धातिकम् ॥

एवं द्वितीयसूत्रं देवी स्नीरूपं विकुर्व्य निर्श्रन्थं प्रतिगृह्णीयादित्याद्यपि मन्तन्यम् ॥ तृतीयसूत्रम्—देवी पुरुषस्य रूपं विकुर्व्य निर्प्रन्थीं प्रतिगृह्णीयात्, तच निर्प्रन्थी सादयेद्, मैथुनप्रतिसेवनपाप्ता आपचते चातुर्मासिकमनुद्धातिकं स्थानम् ॥

एवं देवः पुरुषरूपं विकुर्व्य निर्मन्थीं प्रतिगृहीयादित्याद्यपि चतुर्थसूत्रं वक्तव्यम् । एप 15 सूत्रचतुष्टयार्थः ॥ अथाद्यसूत्रद्वयं तावद् विवरीषुराह---

देवे य इत्थिरूवं, काउं गिण्हे तहेव देवी य। दोस वि य परिणयाणं, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ ५६८८ ॥

देवो देवी वा स्त्रीरूपं कृत्वा निर्श्रन्थं गृहीयात् । ततः किम् ? इत्याह—'द्वयोरिप' देव-देवीस्त्रियोः प्रतिसेवने परिणतानां चत्वारो मासा गुरुकाः प्रायश्चित्तं भवेत् ॥ ५६८८ ॥ २० अथैतयोः सूत्रयोर्विपयसम्भवमाह-

गच्छगय निग्गए वा, होज तगं तत्थ निग्गमो दुविहो । उवएस अणुवएसे, सच्छंदेणं इमं तत्थ ॥ ५६८९ ॥

गच्छगतस्य गच्छनिर्गतस्य वा 'तद्' अनन्तरोक्तं वृत्तान्तजातं भवेत्। तत्र गच्छाद् निर्गसो द्विविधः—उपदेशेन अनुपदेशेन च । अनुपदेशः खच्छन्द इति चैकोऽर्थः । तत्र खच्छन्देन १६ इदं गच्छाद् निर्गमनमभिषीयते ॥ ५६८९ ॥

सुत्तं अत्थो य वहू, गहियाई नवरि मे झरेयव्वं । गच्छिम्म य वाघायं, नाऊण इमेहिं ठाणेहिं ॥ ५६९० ॥

१ °भ्यः सुवर्णकल्पेभ्यः पञ्चमस्यादिस्त्रचतुष्टयं वज्रकल्पं प्रधा° वां ।। २ भाइती ण इय संग° ताभा० ॥ ३ °त्रचतुष्टयस्य च को० ॥ ४ 'स्य स्त्रचतुष्टयस्य व्याख्या—देवः चशब्दो वाक्योपन्यासे स्त्रीरूपं का० ॥ ५ 'म् । इह निर्म्नशीस्त्रह्रये यत् परिहारस्थान-मिति पद्मजुद्धातिकविशेषणतया नोक्तं तद् निर्म्नशीनां परिहारतपो न भयति विन्तु शुद्धतप पवेति शापनार्थम्। एप कां॰॥

कश्चिद् गृहीतस्त्रार्थश्चिन्तयति—स्त्रमर्थश्च मया 'वह्' प्रमृतो गृहीता, नवरिमदानी मया पृचेगृहीतं ''झरेयव्वं'' ति 'सार्तव्यं' परिजितं कर्तव्यम्, गच्छे च सारणस्यामीिमः 'स्यानः' कारणव्याघातं ज्ञात्वा निर्गमने मितं करोति॥ ५६९०॥ कानि पुनखानि स्थानानि ? इत्याह—

र्घम्मकह महिद्वीए, आवास निसीहिया च आलोए।

पडिपुच्छ वादि पाहुण, महाण गिलाणे दुलमभिक्खं ॥ ५६९१ ॥

स धर्मकथालिवधसम्पन्नस्ततो भ्यान् जनः श्रोतुमागच्छतीति धर्मकथया व्याचातः । 
'महर्द्धिकः' राजादिर्धर्मश्रवणाय समायाति तस्य विशेषतः कथनीयम्, तदावर्जने भ्यसामावर्जनात्। तथा महति गच्छे वहवो निर्गच्छन्त आवश्यकीं कुर्वन्ति प्रविशन्तो नेपेधिकीं कुर्वन्ति
ते सम्यग् निरीक्षणीयाः। चश्चद्धाद् असङ्ख्डव्यवश्मनादो वा म्यसी वेद्य रुगेत्। "आलोए''

10 ति मिक्षामिटत्वा समागतानामन्यसाधृनामालोचयतां यदि परावर्त्यते तत आलोचनाव्याचातः।
तथा गच्छे वसतो वहवः प्रतिष्टच्छानिमत्तमागच्छन्ति तेषां प्रत्युत्तरदाने व्याचातः। तं च
वहुश्चतं तत्र स्थितं श्चत्वा वादिनः समागच्छन्ति तत्रसेऽपि निष्रहीतव्याः, अन्यथा प्रवचनोप्रयातः। तथा "महाणि" ति 'महाजने' महति गणे वहवः प्राधूर्णकाः समागच्छन्ति तेषां

विश्रामणया पर्युपासनया च ब्याघातः । तथा वहवो महति गणे ग्छानान्तदर्थमौपघादिकमाने-१६ तब्यम् । दुर्छमं वा तत्र क्षेत्रे मेक्षं तदर्थं चिरमटनीयम् । एवंविधो व्याघातो गच्छे भवतीति सङ्ग्रहगाथासमासार्थः ॥ ५६९१ ॥ साम्प्रतं विस्तरार्थमिभिष्तपुर्धमेकथाद्वारं गुगमित्यनादत्य महद्धिकद्वारं व्याख्याति—तत्र यो राजा राजामात्योऽपरो वा महद्धिको धर्मश्रवणायागच्छति

तस्यावश्यं विशेषेण च धर्मः कथनीयः । परः प्राह—किं कारणं महद्धिकस्य विशेषतो धर्म-कथा कियते ? ननु मगविद्धिरित्यमुक्तम् — "नहा पुत्रस्स कत्यई तहा तुच्छस्स कत्यई"

20 ( थाचा० थु० १ थ० २ उ० ६ ) अत्रोच्यते—

कामं जहेव कत्यति, पुत्रे तह चेव कत्यई तुच्छे। वाउलणाय न गिण्हर्, तम्मि य रुद्वे वह दोसा ॥ ५६९२ ॥

'कामम्' अनुमतिमदं यथेव 'पूर्णस्य' महिंद्रिकस्य धर्मः कथ्यते तथेव 'तुच्छस्य' अरुपिंद्र-कस्यापि कथ्यते, परं स महिंद्रिको व्याकुछनातो यथातथा धर्म कथ्यमानं सम्यग् 'न गृहाति' 25न मितपद्यते रोपं च गच्छिति, 'तिसंख्य' राजेश्वर-तछवरादिके रुष्टे 'वहवः' निर्विपयाज्ञापना-दयो दोपाः, अतोऽवस्यं विशेषेण वा तस्य धर्मः कथनीयः; एवं सृत्रार्थस्मरणव्याधातः । अथवा गुरवो महिंद्रिकाय धर्म कथयन्ति तदानीमपि तूर्णीकैमिवितव्यम्, मा मृत् कोछाहछ-तस्तस्य सम्याधर्मापितिपत्तिरिति कृत्वा ॥ ५६९२ ॥

आविषयकी-नेपेथिकीपदे चराव्दसृचितं चार्थे व्याचिष्टे-

<sup>30</sup> आवासिगा-ऽऽसज्ज-दुपेहियादी, विसीयते चेत्र सत्रीरिओ वि ।

विखोसणे वा वि असंखडाणं, आलोयणं वा वि चिरेण देती ॥ ५६९३ ॥ आवश्यकीकरणे उपलक्षणत्वाद् नैपेधिकीकरणे आसज्जकरणे दुःप्रत्युपेक्षित-दुःप्रमार्जनादि-करणे च 'सवीयांऽपि' समर्थांऽपि यः प्रमादबहुलतया विषीदति स सम्यग् निरीक्ष्य ग्रिक्ष-

णीयः। असर्बुडानि च सांधूनामुत्पचरंन् तेषां व्यपशमने भूयसी वेला लगति । प्रतिक्रमणे वा मसूतसाधुसमूहः क्रमेणालोचयन् चिरेणालोचनां ददाति ॥ ५६९३ ॥

> मेरं ठवंति थेरा, सीदंते आवि साहति पवत्ती । थिरकरण सङ्घहेर्ड, तवोकिलंते य पुच्छंति ॥ ५६९४ ॥

'स्वविराः' भाचार्या यावद् 'मयीदां' सामाचारी स्थापयन्ति तावत् चिरीभवति । यो वा व कोऽपि सामाचार्या सीदति तस्य प्रवृत्तियीवद् आचार्याणां निवेचते तावत् साध्यायपरिमन्यः। अभिनवश्राद्धस्य वा स्थिरीकरणार्थं धर्मः कथनीयः । ये च तपस्तिनो विक्रप्टतपसा क्लान्तास्ते 'सुस्ततपः समिति भवताम् १' इति भूयोभूयः पष्टव्याः ॥ ५६९४ ॥ ...

> आवासिगा निसीहिगमकरेंतें असारणे तमावजे। परलोइगं च न कयं, सहायगत्तं उवेहाए ॥ ५६९५ ॥

10

अत्रावश्यिकी-नेषेषिक्यादिसामाचारीमकुर्वतामाचार्यः सारणां न करोति ततो यत् तद-करणे पायश्चित्तं तद् उपेक्षमाण आचार्य आपयते । उपेक्षायां च पारलोकिकं सहायत्वं तेपा-माचार्येण कृतं न भवति । तदकरणाच नासौ तत्त्वतस्तेपां गुरुः । तथा चौक्तम्---

अशासितारं च गुरुं, मन्दरेतं च वान्धवम् । अदातारं च भर्तारं, जनस्थाने निवेशयेत् ॥

"आरुोए" ति पदं व्याख्याति—

सम्मोहो मा दोण्ह वि, वियडिजंतिमम तेण न पहिता। पडिपुच्छे पलिमंथो, असंखडं नेव वच्छछं ॥ ५६९६ ॥

ये भिक्षाचर्या गतास्ते आगत्य यावद् आलोचयन्ति तावत् पूर्वागतानां परिवर्तनव्याघातः। अथालोचयतामपि परिवर्तयन्ति तत आचार्या आलोच्यमानं नावधारयन्ति । आलोचकोऽपि 20 सम्यग् हस्तं मात्रकं व्यापारं वा तेन व्याक्षेपेण न सारति । एवं 'द्वयेपामि सम्मोहो मा मृत्' इति कृत्वा 'विकट्यमाने' आलोच्यमाने यन्न पठन्ति एप व्याघातः। "पडिपुच्छ" ति द्वारं व्याख्यायते—तस्यान्तिके ये सूत्रार्थपतिष्टच्छा कुर्वते तेषां प्रत्युत्तरं ददतः साध्यायपरिमन्थः। अथ प्रत्युत्तरं न ददाति ततस्ते रुप्येयुः—'स्तव्यस्त्यम्, कस्तवान्तिके प्रश्नयिप्यति ?' इत्यादि च जरुपन्ति; ततोऽसङ्घडं भवति । न च प्रतिवचनमपयच्छता साधर्मिकवात्सस्यं कृतं भवति 25 ॥ ५६९६ ॥ अथ वादि-पाघुणक-महाजन-ग्लान-दुर्लभमैक्षद्वाराणि व्याचष्टे—

> चितेइ नादसत्थे, नादिं पिडयरति देति पिडनायं। महद्द गणे पाहुणगा, वीसामण पञ्जवासणया ॥ ५६९७ ॥ आलोयणा सुणिजति, जाव य दिजइ गिलाण-त्रालाणं। हिंडंति चिरं अने, पाओग्रभयस्स वा अहा ॥ ५६९८ ॥ पाउग्गोसह-उन्वत्तणादि अंतरंति जं च वेअस्स । किमहिजउ खंलुभिक्खे, केसवितो भिक्ख-हिंडीहिं ॥ ५६९९ ॥

30

वादिनमागच्छन्तं श्रुत्वा वादशास्त्राणि चिन्तयति । तं च वादिनं यावत् प्रतिचरित प्रति-वादं च यावत् तस्य प्रयच्छिति तावद् च्याघातः । तथा महित गणे प्राष्ट्रणका आगच्छेयुः तेपां विश्रामणा पर्युपासना च कर्तव्या ॥ ५६९७ ॥

थाछोचना च यावत् तेषां श्रृयते, यावच ग्छान-घाछानां दीयते, तथा याघुणकादीनां 5 प्रायोग्यस्य उभयस्य-भक्तस्य पानकस्य चार्थाय चिरमेके पर्यटन्ति, 'थन्ये च' निवृत्ता अपि तानागच्छतो यावत् प्रतीक्षन्ते ॥ ५६९८ ॥

'अतरतः' ग्लानस्य प्रायोग्यापघादिकं यावद् आनयन्ति, उद्वर्तनादिकं वा तस्य कुर्वन्ति, वैद्यस्य वा 'यद्' मज्जनादिकं परिकर्म कुर्यन्ति तावद् व्याघातः । खेलुक्षेत्रे वा खरुपया मिक्षया वाद्यया च हिण्ड्या चिरं क्षेत्रितः सन् किमधीताम् १ न किम्निदित्यर्थः ॥ ५६९९ ॥

10 ते गंतुमणा वाहिं , आपुच्छंती तर्हि तु आयरियं ।

मणिया मणंति मंते !, ण तात्र पञ्चनगा तुन्मे ॥ ५७०० ॥

एतेः कारणेः 'तत्र' गच्छे व्याघातं मत्ता 'ते' गृहीतस्त्रार्थाः सायदो वहिर्गन्तुमनस आचार्यमाष्ट्रच्छन्ति । तत आचार्येण वारिता दिन्य-मानुष्य-तरश्चोपसर्गसहने विहारे च न तावद् अद्यापि यृयं पर्याप्ताः । एवं भणितास्ते भणन्ति—भदन्त ! युष्मचरणप्रसादेनेदृशा 15 भविष्यामः ॥ ५७०० ॥

> उपाणो उत्रसरगे, दिन्ते माणुस्सए तिरिक्खे य । हंदि ! असारं नाउं, माणुस्सं जीत्रलोगं च ॥ ५७०१ ॥

दिन्य-मानुष्य-तर्ध्वान् टपसर्गान् टत्पन्नान् सम्यगिषसिहिष्याम इत्यपस्कारः । कृतः ? इत्याह—'हन्दि' इति हेतूपदर्शने, वयं मानुष्यं जीवलोकं चासारमेव जानीमम्त्रतस्तद् ज्ञाला 20 कथमुपसर्गान् न सिहष्यामः ? ॥ ५७०१ ॥

ते निग्गया गुरुकुला, अर्च गामं कमेण संपत्ता । काऊण विद्दिसणं, इत्थीरुवेशुवस्सग्गो ॥ ५७०२ ॥

एवमुक्तवा 'ते' साधवः खच्छन्देन गुरुकुछाद् निर्गताः ऋमेणान्यं आमं सम्प्राप्ताः, तत्र चैकस्यां देवकुलिकायां स्थिताः । तेषां मध्ये यो मुख्यः स प्रतिश्रयपाछः स्थितः, शेषा मिश्रार्थे 25 प्रविष्टाः । ततः क्याचिद् देवतया 'विदर्शनं' विशेषेण दर्शनीयं रूपं कृत्वा स्नीरूपेणोपसर्गः कृतः ॥ ५७०२ ॥ इदमेव गुज्यक्तमाह—

पंता व णं छलिजा, नाणादिगुणा व होंतु सि गच्छे । न नियत्तिहिंतऽछलिया, भदेयर मोग वीमंसा ॥ ५७०३ ॥

सम्यग्दृष्टिरेका देवता चिन्तयति—एते तावद् अनुपदेशेन प्रस्थिताः अतो माऽमृत् प्रान्ता 30 देवता छरुयेद्, ज्ञानादयो वा गुणाः ''सिं'' अमीषां गच्छे वसतां भवन्तु इति कृत्वा केना-प्युपसर्गेणाच्छिताः सन्तो न निवर्तिष्यन्ते इतिद्वुद्धा महिका समागच्छति । इतरा तु प्रान्ता मोगार्थिनी 'विमर्श वा' परीक्षां कर्तुकामा छरुयेत् ॥ ५७०३ ॥

20

कथं पुनः स्नीरूपेणोपसर्गयेत् ? इत्याह-

भिक्ख गय सत्थ चेडी, गुन्झिक्लिण अम्ह साविया कहणं। विहवारूवविउच्चण, किइकम्माऽऽलोयणा इणमो॥ ५७०४॥

सा देवता भिक्षां गतेषु साधुषुं सार्थं विकुर्व्य तां देवकुलिकां परिक्षिप्यावासिता। ततश्चेटि-कारूपं विकुर्व्य प्रतिश्रयमागत्य साधुं विन्दित्वा भणति—'गोज्झिक्लणी' खामिनी मदीया व श्राविका, सा न जानाति अत्र साधून् स्थितान्, ततोऽहं खामिन्याः कथयामि येन सा युष्मान् विन्दितुमायाति। ततः सा निर्गत्य विधवारूपं विकुर्व्य चेटिकाचकवारुपरिवृता प्रतिश्रयमागत्य 'कृतिकर्म' वन्दनं कृत्वा पर्युपास्ते। ततः साधुना भणिता—कृतः श्राविका समायाता ?। ततः सा इमामारुगेचनां ददाति॥ ५७०४॥

> पाडलिपुत्ते जम्मं, साएतगसेद्विपुत्तभञ्जतं । पइमरण चेड्वंदणछोम्मेण गुरू विसञ्जणया ॥ ५७०५ ॥ पन्वजाऍ असत्ता, उज्जेणि मोगकंखिया जामि । तत्थ किर वहू साधू, अवि होज परीसहजिय तथा ॥ ५७०६ ॥

पौटलिपुत्रे नगरे मम जन्म समजिन, साकैतवास्तव्यस्य श्रेष्ठिपुत्रस्य च भार्यात्वम्, पितमरणे च सञ्जाते चैत्यवन्दनच्छद्मना 'गुरुभ्यः' श्रशुरादिभ्य आत्मनो विसर्जनं कृत्वा सम्प्रति 15 प्रत्रज्यायामशक्ता सती उज्जयिन्यां भोगानां काङ्क्षिका गच्छामि । 'तत्र' उज्जयिन्यां किल इति श्रूयते—वहवः साधवः परीषहपराजिताः सन्ति, 'थ' इति निपातः पादपूरणे, अमुनाऽभिपायेण निर्गताऽहम्, साम्प्रतं तु युष्मास्र हृष्टेषु मदीयं मनो नामतो गन्तुं ददाति ॥ ५७०५ ॥ ५७०६ ॥ ततः—

दूरे मन्झ परिजणो, जोन्नणकंडं चऽतिन्छए एवं । पेन्छह विभवं में इमं, न दाणि रूवं सलाहामि ॥ ५७०७ ॥ पिडरूववयत्थाया, किणा वि मन्झं मणिन्छियाँ तुन्मे । भ्रंजामु तात्र भोए, दीहो कालो तव-गुणाणं ॥ ५७०८ ॥

दूरे तावद् मदीयः परिजनः, 'यौवनकाण्डं च' तारुण्यावसर आवयोरेवमितकामद् वर्तते, पश्यत मदीयम् 'एनम्' एतावत्परिस्पन्दरूपं विभवम्, रूपं पुनरात्मीयं नेदानीमहं श्लाघे 25 प्रत्यक्षोपरुभ्यमानत्वान्न तद् वर्णियतुमुचितमित्यर्थः, यूयं च मम प्रतिरूपवयसायाः केनापि कारणेनात्यन्तं मनस ईप्सितास्ततो भुझीविह तावद् भोगान्, तपो-गुणानां तु पारुने दीर्वः पश्चादपि कारो वर्तते ॥ ५७०७ ॥ ५७०८ ॥

भणिओ आलिद्धो या, जंघा संफासणाय ऊरूयं । अवयासिओ विसन्नो, छद्घो पुण निप्पकंपो उ ॥ ५७०९ ॥ ३० एवं तया भेंणितमात्रे एव प्रथमः 'विषण्णः' पराममः, प्रतिसेविद्धं परिणत इत्यर्थः ।

१ 'षु प्रभूतं यलीवदीदिसार्घे कां ॥ २ श्रण्यन्तु पूज्याः ! मदीयं मृत्तान्तम्—पाट° कां ॥ ३ 'या उन्मे ताभा ॥ ४ 'भणितमात्र एव' निमन्त्रितमात्र एव प्रथ' कां ॥ हितीयो भणितोऽपि यदा नेच्छति तदा सुकुमारहस्तैराश्चिष्टस्त्रतो विपण्णः । तृतीय व्यक्तिष्टो-ऽप्यनिच्छन् जङ्घाभ्यां संस्पृष्टो विपण्णः । एवं चर्तुर्थ ऊरुभ्यां संस्पृष्टो विपण्णः । पश्चमः 'अवतासितः' वर्ह्णमोटिकया व्यालिङ्गितो विपण्णः । पष्टः पुनः सर्वपकारैः क्षोभ्यमानोऽपि निष्पकम्पः ॥ ५७०९ ॥ अथं एपु प्रायश्चित्तमाह—

5 🔆 🔆 ापडमस्स होइ मूलं, वितिए छेओं य छग्गुरुगमेव।

छछहुगा चउगुरुगा, पंचमए छट्ट सुद्धी उ ॥ ५७१० ॥

अत्र प्रथमस्य मुलम् , द्वितीयस्य च्छेदः, तृतीयस्य पहुरु, चतुर्थस्य पहुरुषु, पद्ममस्य चतुर्गुरु, अत्र च स्त्रनिमातः । पष्टस्तु शुद्धः ॥ ५७१० ॥

सन्वेहिं पगारेहि, छंदणमाईहिं छहुओ सुद्धो ।

10 तस्स वि न होंद्र गर्मणं, असमज्ञस्ए अदिने य ॥ ५७११ ॥

सर्वेरिप प्रकारेः छन्द्रनीदिमिर्निप्पकम्पत्वात् पष्टो यद्यपि गुद्धस्तथापि तस्याप्यसमाप्तश्चतस्य गुरुमिः 'अदत्ते' अननुज्ञाते गणाद् निर्गमनं 'न भवति' न कर्षते ॥ ५७११ ॥

येः प्रथमादिभिः पञ्चमान्तेनीघिसोढं ते भद्रिकया देवत्या मणिताः—अहो ! भवद्भिः प्रतिज्ञा निर्वाहिता, गर्नित्वा निर्गतानां दृष्टा भवदीयाऽवस्था ?, मयेतद् युप्माकमनुशासनाय कृतम् वर्मा प्रान्ता देवता छलयिष्यति' इति कृत्वा, ततो नाचापि किमपि विनष्टम् , गच्छत म्योऽपि गच्छम् । एवसुक्तवा सा प्रतिगतेति ॥

्राप्ता अपिता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता । स्वाप्ता स्वापता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वापता स्वापत

्रे अन्ये च वहवो दोषाः अवितीर्णस्य—अननुज्ञातस्य गणाद् निर्गमे मणिताः । यस्तु

भाणस्य होइ मागी, थिरयरओ दंसणे चरित्ते य । घना गुरुक्कवासं, आवकहाए न ग्रंचंति ॥ ५७१३ ॥

'ज्ञानस' अपूर्वेश्वतस्य आमागी भवति, दर्शने च सम्मत्यादिशास्त्रावगाहैनादिना चरणे च सारणादिना स्थिरतरी भवति, अतं एव 'धन्याः' धर्मधनं रूठ्यारः शिप्या गुरुक्करवासं 25 'यावत्वर्थयां' यावजीवं न मुझन्ति ॥ ५७१३ ॥ किझ—

भीतावासी रई धम्मे, अणाययणवज्जणा ।

ं निग्गहो य कसायाणं, एयं घीराण सासणं ॥ ५७१४ ॥

गच्छे 'मीतावासो भवति' आचार्यादिमयमीतैः सदैवाऽऽसितव्यम् , न किमप्यकृत्यं प्रति-सेवितुं रुम्यत इति भावः । 'धर्मे च' वैयावृत्य-स्वाध्यायादिरूपे रतिभवति, 'अनायतनस्य च' 30 स्नीसंसर्गप्रमृतिकस्य वर्जनं भवति, कपायाणां चोदीर्णानां आचार्यादीनामनुशिष्ट्या 'निप्रहः'

रं 'ना-निमन्त्रणा तदादिमिः, आदिशब्दाद् आरुठेपणादिमिर्निष्प्र° कां० ॥ २ स गणम-सुञ्जन् तदेषिर्मुच्यते, गुणांश्च 'इमान्' वक्ष्यमाणलक्षणान् लमते ॥ ५७१२ ॥ तानेवाह— नाण कां∙ ॥ ३ °हन-प्रवचनप्रभावनाद्शीनादिना चर° कां० ॥

(gn

विध्यापनं भवति । 'धीराणां' तीर्थकृतामेतदेव 'शासनम्' आज्ञी, यंथा—गुरुकुलवासी न मोक्तव्यः ॥ ५७१४ ॥ अपि च---

> जइमं साहुसंसिंगा, न विमोक्खिस मोक्खिस । उंजतो व तवे निचं, न होहिसि न होहिसि ॥ ५७१५ ॥

यदि एनां साधुसंसर्गि 'न विमोध्यसि' न परित्यक्ष्यसि ततः 'मोध्यसि' मुक्तो भविष्यसि । इ यदि च 'तपसि' अनशनादौ सुखलम्पटतया नीचतौ मनिष्यसि ततौऽन्यानाधसुखी न भविष्यंसि ॥ ५७१५॥

> सच्छंदवत्तिया जेहि, सग्गुणेहि जहा जहा । अप्पणी ते परेसिं च, निर्च सुविहिया हिया ॥ ५७१६ ॥

यैः साधुभिः खंच्छन्दवर्तिता 'जढा' परित्यक्ता । कथम्मूता ? सद्भिः-शोभनैज्ञीनादिमिर्गुणैः 10 'जढा' रहिता, आत्मनः 'परेपां च' पण्णां जीवनिकायानां नित्यं ते सुविहिता हिता इति प्रकटार्थम् ॥ ५७१६ ॥

जेसि चाऽयं गण वासी, सजणाणुमओ मओ। द्वहांऽवाऽऽराहियं तेहिं, निन्विकप्पसुहं सुहं ॥ ५७१७॥

'येपां च' साधूनाम् 'अयम्' इत्यात्मनाऽनुभूयमानो गणे वासः 'मतः' अभिरुचितः । 15 कथम्मूतः ? सज्जनाः-तीर्थकरादयस्तेपामनुमतः सज्जनानुमतः । 'तैः' साधुभिः 'निर्विकरंप-सुसं' निरुपमसी स्यं 'सुखम्' इति सुखेनैव द्विघाऽप्याराधितम् , तद्यथा — श्रमणसुसं निर्वाण-सुलं च । अत्र श्रमणसुलं निरुपमिरिशं मन्तव्यम्

नैवास्ति राजराजस्य तत् छुलं नैव देवराजस्य ।

यत् सुलिमहैव साधीर्लीकन्यापाररहितस्य ॥ ( प्रशंग व आ १२८ )

🖏 निर्वाणसुखं तु निरुपमं प्रतीतमेवेति 🖂 ॥ ५७१७ ॥

नवधम्मस्स हि पाएण, धम्मे न रमती मती। वहए सो वि संजुत्तो, गोरिवाविधुरं धुरं ॥ ५७१८ ॥

नैवधर्मणो हि प्रायेण 'धर्में' श्रुत-चारित्ररूपे न रमते मतिः, परं गच्छे वसतसस्यापि धर्मे रतिभेवति । तथा चाह--'सोऽपि' नवधर्मा साधुभिः संयुक्तः संयमधुरामविधुरां वहति । 25 गौरिव द्वितीयेन गवा संयुक्तः 'अविधुरां' अविषमां 'धुरं' शकटमारं वहति, एकस्तु वोढुं न र्शंकोति ॥ ५७१८ ॥

#### एगागिस्स हि चित्ताई, विचित्ताई खुणे खणे।

१ गुरुकुलवाससीय गुणकद्म्यकं दर्शयति इलवतरणं गां०॥ २ जद्द उज्जतो तर्वे छे ॥ ३ º एतदन्तर्गतः पाठः का एवं वर्तते ॥ ४ नवधर्मणः अभिनवप्रवाजितस्य साधीः 'हिः' स्फुटं प्रायेण को॰ ॥ ५ °हति । क इव ? 'गोरिव' वृपभ इव, यथाऽसी हिती' खं॰ ॥ ६ शकोति, एवं साधुरपि एकाकी न संयमधुराधौरेयतामनुभवितुमईतीति॥५७१८॥ पतदपि कुतः ? इत्याह—पगागिस्स कां ा

उपजंति वियंते य, वसेवं सज्जणे जणे ॥ ५७१९ ॥

एकाकिनो हि 'चिरानि' मनांसि 'विचित्राणि' शुमा-ऽशुमाध्यवसायपरिणवानि खणे क्षेत्र उत्पद्यन्ते व्ययन्ते च, यत एवमतः 'सक्तने' सुसाञ्चनसमृहरूपे चने वसेदिति । एते गुणा गच्छे वसतासुक्ताः ॥ ५७१९ ॥

एवं गच्छिनिर्गतस्य प्रस्तुतस्त्रसम्मव चकैः । सम्प्रति गच्छान्तर्गतस्य तमाह—

अह्वा अणिग्गयस्सा, मिक्स वियारे य वसिंह गामे य । नहिँ ठाणे साइझति, चटगुरु वितियम्मि एरिसगो ॥ ५७२० ॥

'अथवा' इति न केवर्छ गच्छाद् निर्गतस्य प्रायिश्वर्त किन्तु गच्छाद्रनिर्गतस्यापि मिझाचर्या विचारम्भि वा गतस्य वसता वा तिष्ठतो प्रामविह्वा यत्र स्थाने देवः स्नीरूपेण निर्शन्यं गृहाति 10 तत्र यद्यसी स्वाद्यति तदा तस्यापि चतुर्गुरु । एतावता प्रथमसूत्रं च्यास्त्यातस् । द्वितीयस्त्रेऽपि यत्र देवी स्नीरूपं विक्वन्यं निर्शन्यं गृहीयादित्युक्तं तत्राऽपीद्दश्च एव गमः ॥ ५७२०॥ अथ निर्शन्योस्त्रद्वयं व्यास्त्याति—

एसेन गमो नियमा, निग्गंशीणं पि होइ नायव्ती । ननरं पुण णाणचं, पुट्यं इत्थी ततो पुरिसी ॥ ५७२१ ॥

15 एप एव गमो निर्मन्यानामिप ज्ञातव्यः । नवरमत्र नानात्वम्—पूर्वं 'देवी य पुरिसरूवं विटविचा निर्गाये पिडगाहेव्जा' इति स्त्रीस्त्रम्, ततः 'देवे य पुरिसरूवं' इत्यादिकं द्वितीयं पुरुषसूत्रम् । अनयोरिप सम्मनो वमेकयादिमित्र्यावादेर्गणाद् निर्गमने तथेव मन्तव्यो यावत् ता अप्यार्थिका देवक्किकायां स्थिताः ॥ ५७२१ ॥ ततः—

विगुक्तिकण स्त्रं, आगमणं इंबरेण मेंहयाए ।

जिण-अझ-साहुमची, अझपरिच्छा वि य तहेव ॥ ५७२२ ॥

सम्यन्दृष्टिदेवतायाः पुरुषक्षं विकृत्यं आगमनम् । तत्तो महता आहम्बरेण देवक्विक्रायाः पार्थं सार्थमावास्य मायया श्राद्धवेषं विवाय वन्द्रनकं विस्तरेण कृत्वा मणति—युष्माभिः काचित् पुराणिका संयती वा विषयपराजिता दृष्टा ! युम्माकं वा यद्यर्थस्ततो मोगान् सुझी-महि, सुझानाश्च जिनचैत्यानामार्थिकाणां सावृतां च मिक्कं करिष्यामस्ततो निस्तरिष्यामः ।

25 एवमार्योपरीझाऽपि तथेव मन्तज्या यथा निर्यन्यानाञ्चला ॥ ५७२२ ॥

वय किमये निर्धन्येषु प्रथमं देवसूत्रं निर्धन्यीषु च प्रथमं देवीसूत्रम् ? इत्याह— वीसत्यया सरिसए, सारुपं तेण होइ पदमं तु ।

प्रित्मुचरिओ घम्मो, निगायो तेण पहमं तु ॥ ५७२३ ॥

'सहरो' स्वयक्षाची 'विश्वलवा' विश्वासी सवति तेन प्रथमसुमयोर्षि पक्षयोः सान्त्य-३०सूत्रममिहितम् । 'पुरुषोत्तरो धर्मः' इति कृत्वा च प्रथमं निर्धन्यानां स्वहृत्यसुक्तम् , ततो

१ °कः। यय गच्छा ॰ हां ॰ ॥ २ °मपि स्वद्ये द्वातच्यो भवति। नवरं पुनरत्र ना ॰ छं ॰ ॥ ३ सम्बन्धो धर्म ॰ छं ॰ ॥ ४ महप्प तामा ॰ ॥ ५ °का । क्षुमितानां च तासां भाषिक्रसपि तथेव द्रष्टचम् ॥ ५७२२ ॥ छं ॰ ॥

निर्भन्यीनाम् ॥ ५७२३ ॥ एतेषु विशेषतो विराधनामाह—

खित्ताइ मारणं वा, धम्माओ भंसणं करे पंता । भदाए पडिवंधो, पडिगमणादी व निंतीए ॥ ५७२४ ॥

या प्रान्तदेवता सा तं साधुं प्रतिसेवनापरिणतं क्षिप्तचित्तादिकं कुर्यात्, मारणं धर्माद् अंशनं वा कुर्वीत । या भद्रा तस्यामसौ प्रतिवन्धं कुर्यात्, निर्गच्छन्त्यां वा तस्यां प्रतिगमनादीनि सठ विद्यीत ॥ ५७२४ ॥ अत्रेदं द्वितीयपदम्—

वितियं अच्छित्तिकरो, वहुवक्खेवे गणम्मि पुच्छिता। सुत्त-ऽत्थझरणहेतुं, गीतेहिं समं स निग्गच्छे ॥ ५७२५ ॥

योऽव्यवच्छित्तिकरो भविष्यति स सूत्रार्थौ गृहीत्वा बहुव्याक्षेपे 'गणे' गच्छे गुरूनाष्ट्रच्छ्य तेषामुपदेशेन गीतार्थैः साधुभिः समं सूत्रा-ऽर्थसारणहेतोर्गणाद् निर्गच्छेत् । एतद् द्वितीयपद-10 मत्र मन्तव्यम् ॥ ५७२५ ॥

### ॥ ब्रह्मापायप्रकृतं समाप्तम् ॥

अधिकरण प्रकृत म्

सूत्रम्---

भिक्खू य अहिगरणं कहु तं अहिगरणं अविओस-वित्ता इच्छिजा अन्नं गणं उवसंपिजताणं विहरित्तए, कप्पइ तस्स पंचराइंदियं छेयं कहु, परिनिव्वविय परिनिव्वविय दोचं पि तमेव गणं पिडिनिजाएअव्वे सिया, जहा वा तस्स गणस्स पित्तयं सिया ५॥

अस्य सम्बन्धमाह---

20

15

एगागी मा गच्छस, चोइजंते असंखर्ड होजा। जणाहिगमारुवणे, अहिगरणं कुज संवंधो॥ ५७२६॥

एकाकी मा गच्छ इत्येवं नोचमानो यदा न प्रतिपद्यते तदाऽसङ्घःढं भवेत् । अधवा स निर्भन्थो भूयो गच्छं प्रविशन् ऊनायामधिकायां वाऽऽरोपणायां दीयमानायामधिकरणं कुर्यात् । एप सम्बन्धः ॥ ५७२६ ॥

अनेनायातस्यास्य न्यास्या—भिक्षुः चशन्दाद् आचार्य उपाध्यायो वाऽधिकरणं कृत्वा तद-धिकरणमन्यवशमय्य इच्छेद् अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम्, ततः कल्पते 'तस्य' अन्यगण-सङ्गान्तस्य पद्यरात्रिन्दिवं छेदं कर्तुम्, ततः 'परिनिर्वाप्य परिनिर्वाप्य' कोमलवचःसलिलसेकेन

र मा पुच्छसु तामा॰ ॥ २ °स्य स्वगणसत्केष्वेचापरेषु स्पर्धकेषु प्रविष्टस्य पञ्च° मां॰ ॥

25

कपायाग्निसन्तर्षं सर्वेतः श्रीतळीकृत्य द्वितीयमगि वारं तमेव गणं सः 'श्रतिनियीतव्यः' नैतव्यः स्यात् । यथा वा तस्य गण्न्य श्रीतिकं स्यात् तथा कर्चव्यम् । एष स्थार्थः ॥ स्थय भाष्यविस्तरः—

सिच्तिऽचिच भीसे, वशोगत परिहारिए य देसकहा ।

सम्ममणाउद्देते, अधिकरण ततो सम्रुप्प ।। ५७२७ ॥
आमन्त्रमदेमाणे, गिण्हेर्ते तमेत्र मन्गमाणे या ।
सिच्चित्रपरिसे, वितहापिडवित्ततो कछहो ॥ ५७२८ ॥
विद्यामेलण सत्ते, देसीमाना पर्वचणे चेत्र ।
अण्णारेम य तत्त्वें, हीणाहिय अक्त्वरं चेत्र ॥ ५७२९ ॥
परिहारियमटितंते, टिवितें अणहाद णिन्त्रमंते वा ।

कुच्छिनकुरे व पविमति, चौदिनऽणाउट्टण कछहो ॥ ५७३० ॥ दंसकहापरिकहणे, एके एके व दंसरागम्मि । मा कर दंसकहं वा, को सि तुमं मम नि अधिकरणे ॥ ५७३१ ॥ अह-तिरिय-उद्वकरणे, वंत्रण णिव्यचणा य णिक्खिवणं । उत्तमम-खएण छट्टं, उद्दर्ण मवे अहेकरणे ॥ ५७३२ ॥

जो जस्स उ उत्तसमती, विज्यवर्ण तस्स तेण कायच्यं । (यन्यायम्—५००० । सर्वयन्यायम्—६८८२५ ) जो उ उत्तेहं इत्जा, आवलति मासियं लहुनं ॥ ५७३३ ॥

र्लंडो उ उनेहाए, गुरुशो सी चेन उन्हसंतस्य । उत्तयमाण रुहुगा, सहायगचे सरिसदोसो ॥ ५७३४ ॥ एसो नि तान द्ययतु, इसति न तस्सोमताह ओहसणा । उच्चरहाणं मा ओसराहि अह होह उत्तयणा ॥ ५७३५ ॥ नायाए हरवेहि न, पाएहि न दंत-रुउहमादीहिं।

नो ज्ञुणित सहायनं, समाणदोसं तर्ग वेति ॥ ५७३६ ॥ परणितया ण किरिया, मोतु परहं च नयसु आयहे । अवि य उनेहा जुना, गुणो नि दोसायते एनं ॥ ५७३७ ॥ नित परो पिडसेनिका, पानियं पिडसेनिकां । मन्स मोणं करेनस्स, के अहे पिरहायहं ॥ ५७३८ ॥ णाता ! जलवासीया !, सुणेद तस-यानरा ! । सरहा जुरुष मंडति, अमानो परियन्तरं ॥ ५७३९ ॥

सरहा जत्य मंडति, अमात्री परियत्तई ॥ ५७३९ ॥ वणसंड सरे जल-यल-खंडचर वीसमण देवता कहणे । वारेड मरंडवेक्खणं, श्राहण गयणास म्रणता ॥ ५७५० ॥ तात्री मेदी अपसी, हाणी दंसण-चरित्त-नाणाणं ।

साहुपदोसी संसारवडूणो साहिकरणस्स ॥ ५७४२ ॥ -अतिभणित अभणिते ना, तानी मेदी य जीन चरणे ना। रूबसरिसं ण सीलं, जिन्हं व मणे अयसों एवं ॥ ५७४२ ॥ अकुट्ट तालिए वा, पक्खापिक्ख कलहिम गणभेदो । एगतर स्यएहिं ब, रायादीसिट्ठें गहणादी ॥ ५७४३ ॥ 5 वत्तकलहो उ ण पढति, अवच्छलत्ते य दंसणे हाणी । जह कोहादिविवडी, तह हाणी होइ चरणे वि ॥ ५७४४ ॥ आगाढे अहिगरणे, उनसम अनकहुणा य गुरुनयणं। उवसमह कुणह झायं, छड्डणया सागपत्तेहिं ॥ ५७४५ ॥ जं अजियं समीखद्वएहिं तव-नियम-वंभमइएहिं। 10 तं दाइँ पच्छ नाहिसि, छड्डेंतो सागपचेहिं ॥ ५७४६ ॥ जं अजियं चरित्तं, देखणाए वि पुन्वकोडीए। तं पि कसाइयमेत्तो, णासेइ णरी मुहुत्तेणं ॥ ५७४७ ॥ आयरिओं एग न भणे, अह एग णिवारें मासियं लहुगं। राग-होसविमुको, सीतघरसमो उ आयरिओ ॥ ५७४८ ॥ . 15 वारेति एस एतं, ममं न वारेति पनखराएणं। बाहिरमार्व गाढतरगं च मं पेक्खसी एकं ॥ ५७४९ ॥

एताः सर्वा अपि गाथा यथा प्रथमोद्देशैके (गाथाः २६९३–९७, २६८२, २६९८–९९, २७०४–५, २७०१–२, २७०६–११, २७१३–१७) न्याख्यातास्तथैव द्रष्टन्याः॥ ५७२७–५७४९॥

एवमधिकरणं कृत्वा यः प्रज्ञापितोऽपि नोपशास्यति स किं करोति ई इत्याह—

खर-फरुस-निहुराई, अध सो भणिउं अभाणियव्वाई । निग्मसण कलुसहियए, सगणे अहा परगणे वा ॥ ५७५० ॥

अथासौ सर-परुप-निष्ठुराणि अभणितन्यानि वचनानि भणित्वा कल्लपितहृदयः स्वगच्छाद् निर्गमनं करोति ततो निर्गतस्य तस्य स्वगणे परगणे च प्रत्येकमष्टो स्पर्द्वकानि वस्यमाणानि 25 भवन्ति ॥ ५७५० ॥ स्वर-परुप-निष्ठुरपदानि न्यास्याति—

उचं सरोस भणियं, हिंसग-मम्मनयणं खरं तं तू । अकोस णिरुनचारिं, तमसन्मं णिहुरं होती ॥ ५७५१ ॥

'उन्नं' महता खरेण सरोपं यद् भणितं हिंसकं मर्भघष्टनवचनं वा तत् तु सरं मन्तन्यम् । जकारादिकं यद् आकोश्चवचनं यन्न 'निरुपचारि' विनयोपचाररहितं तत् परुष्यः । यद् 30 'असम्मं' समावा अयोग्यं 'कोलिकस्त्वम्' इत्यादिकं वचनं तद् निष्ठुरं भण्यते ॥ ५७५१ ॥ देहशानि भणित्वा गच्छाद् निर्गतस्याचार्यः प्रायश्चित्तविभागं दर्शयितुकाम इदमाह—

१ °दाके अधिकरणसूत्रे स्थारणाताकाश्चेत्रात्राधि द्व? गां० ॥ यु० १९१

. .

25

# अंडर्ड अर्डमासा, मासा होतर्र्ड अर्ड्स पर्यारी । िवासास असेचरण, ण चैव इयरे वि पसंति ॥ ५७५२ ॥

सगणे यान्याचार्यसत्कानि अष्टो स्पर्धकानि तेषु पक्ष पक्ष अपरापरसिन् स्पर्धके संचरती-ऽष्टावर्द्धमासा मवन्ति, परगणसत्केष्ट्राप्यस्य स्पर्धकेषु पक्ष पक्ष संचरतोऽष्टावर्द्धमासाः, एवसु-क्रमयेऽपि मीलिता अष्टो मासा मवन्ति । अष्टसु च ऋतुवद्धमासेषु साधृनां 'प्रचारः' विद्यारो भवतीति कृत्वा अष्टमहणं कृतम् । वर्षासु चतुरो मासान् तस्याधिकरणकारिणः साधोः संचरणं नास्ति, वर्षाकाल इति कृत्वा । 'इतरेऽपि' येषां स्पर्दके सङ्गान्तस्तेऽपि तं प्रज्ञाप्य वर्षावास इति कृत्वा यतो गणादागतस्तव न प्रेपयन्ति । तत्र यानि स्वगणेऽष्टो स्पर्दकानि तेषु सङ्गा-नतस्य तः स्वाध्याय-मिक्षा-मोजन-प्रतिक्रमणवेलासु प्रत्येकं सार्णा कर्तव्या—आर्थ । उपग्रमं 10 कृत । यदि एवं न सारयन्ति तत्तो मासगुरुकम् ॥ ५७५२ ॥

तस्य पुनरनुपशाम्यत इदं प्रायश्चित्तम्—

सगणिम पंचराइंदियाइँ दस परगणे मणुण्णेस । अण्णेस होइ पणरस, बीसा तु गयस्स ओसण्णे ॥ ५७५३ ॥

सगणस्पर्द्वनेषु सङ्गान्तस्यानुषशाम्यतो दिवसे दिवसे पद्मरात्रिन्दिवच्छेदः । परगणे 'मनो-15 ज्ञेषु' साम्मोगिकेषु सङ्गान्तस्य दशरात्रिन्दिवः, अन्यसाम्मोगिकेषु पद्मदशरात्रिन्दिवः । अवसन्नेषु गतस्य विंशतिरात्रिन्दिवच्छेदः ॥ ५७५३ ॥

एवं भिक्षोरुक्तम् । अशोपाघ्याया-ऽऽचार्ययोरुच्यते—

पणेव य होह गणी, दसदिवसादी उ मिण्णमासंतो । -पण्णरसादी तु गुरु, चतुमु वि ठाणेमु मासंतो ॥ ५७५४ ॥

20 एवमेव 'गणिनः' टपांध्यायस्यापि अधिकरणं कृत्वा परगणं सङ्कान्तस्य मन्तव्यम् । नवरम्— दशरात्रिन्दिवमादे। कृत्वा सित्रमासान्तस्तस्य 'चेट्रेटः । एवमेव 'गुरोरपि' आचार्यस्य 'चतुर्पु' स्वगण-परगणसाम्मोगिका-अन्यसाम्मोगिका-अवसन्तेषु पञ्चदशरात्रिन्दिवादिको मासिकान्तश्चेदः ॥ ५७५९ ॥ एतत् पुरुपाणां स्वगणादिस्थानविभागेन प्रायश्चित्तम् । अथेतेप्वेव स्थानेषु । पुरुपविभागेन प्रायश्चित्तमाह—

> सगणिम पंचराइंदियाईँ मिक्खुस्स तिहवस छेदो । दस होति अहोरत्ता, गणि आयरिए य पण्णरस ॥ ५७५५ ॥

खगणे सङ्कान्तस्य मिक्षोस्तद्दिवसादारम्य दिने दिने पञ्चरात्रिन्दिवच्छेदः । 'गणिनः' उपा-

१ च्छेदः। तयथा—स(स)गणस्पर्वके सङ्कान्तस्योपाच्यायस्य द्रशरात्रिन्द्रियः, साम्मोर् गिकेषु सङ्कान्तस्य पञ्च[द्रशरात्रिन्द्रियः, अन्यसाममोगिकेषु सङ्कान्तस्य विशति] रात्रिन्द्रियः, अवसत्रेषु सङ्कान्तस्य मिन्नमासिकच्छेदः। एत्रमेव 'गुरोरिष' आचार्यस्य 'चतुर्षु' स्वगणस्पर्वक-[परगणसाम्मोगिका-उन्य]साम्मोगिका-उवस्रव्यक्षणेषु स्थानेषु पञ्चद्शरात्रिन्दिवादिको मासान्तश्लेदोऽवगन्तव्यः॥ ५७५४॥ एतत् कां ॥ , , , ;

ध्यायस्य देशरात्रिन्दिवः । आचार्यस्य पश्चदशरात्रिन्दिवः ॥ ५७५५ ॥ 🐪 🛒 📜 अण्णगणे भिक्खुस्सा, दसेव राइंदिया भवे छेदो । पण्णरस अहोरत्ता, गणि आयरिए भने नीसा ॥ ५७५६ ॥

अन्यगणे साम्भोगिकेषु सङ्गान्तस्य भिक्षोर्दशरात्रिन्दिवच्छेदः, उपाध्यायस्य पञ्चदशरात्रि-न्दिवः, आचार्यस्य विंशतिरात्रिन्दिवः । एवमन्यसाम्भोगिकेषु अवसन्नेषु च प्रागुक्तानुसारेण 5 नेयम् ॥ ५७५६ ॥ अथैवं प्रतिदिनं छिचमाने पर्याये पश्चेण कियन्तो मासा अमीपां छिचन्ते ? इति जिज्ञासायां छेदसङ्कलनामाह—

अद्वाइजा मासा, पक्खे अद्वहिँ मासा हवंति वीसं तू । पंच उ मासा पक्खे, अट्टहिँ चत्ता उ भिक्खुरस ॥ ५७५७ ॥

खगणे सङ्गान्तस्य भिक्षोः प्रतिदिनं पञ्चकच्छेदेन च्छिचमानस्य पर्यायस्य पक्षेण अर्द्वतृतीया 10 मासाश्ळिचन्ते । तथाहि--पक्षे पञ्चदश दिनानि भवन्ति, तैः पञ्च गुण्यन्ते जाताः पञ्चसप्ततिः, तस्या मासानयनाय त्रिंशता भागे हृतेऽईतृतीयमासा रूभ्यनते । खगणे चाष्टी स्पर्दकानि, तेषु पक्षे पक्षे सम्बरतः पञ्चकच्छेदेन विंशतिर्मासारिछचन्ते । तथाहि —पञ्चदशाप्टमिर्गुणिता जातं विंशं शतम्, तदि पञ्चभिर्गुणितं जातानि पद् शतानि, तेषां त्रिंशता भागे हते विंशतिर्मासा लभ्यन्ते । एवमुत्तरत्रापि गुणकार-भागाहारप्रयोगेण खबुद्धा उपयुज्य मासा आनेतन्याः । 15 परगणे सङ्गान्तस्य भिक्षोर्दशकेन च्छेदेन च्छिद्यमानस्य पर्यायस्य पक्षेण पञ्च मासाहिछद्यन्ते, दशकेनैव च्छेदेनाष्टभिः पक्षैश्चत्वारिंशद् मासाश्छिद्यन्ते ॥ ५७५७ ॥

एवं भिक्षोरुक्तम् । उपाध्यायस्य पुनरिदम्-

पंच उ मासा पक्खे, अहहिँ मासा हवंति चत्ता उ । अद्भऽद्व मास पक्खे, अद्वहिँ सिंह भने गणिणो ॥ ५७५८ ॥

डपाध्यायस्यापि स्वगणे दशकेन च्छेदेन पक्षेण पञ्च मासाः, अष्टभिः पक्षेश्रत्वारिंशद् मासा-**दिछयन्ते । तस्यैव परगणे पञ्चदशकेन च्छेदेनार्द्धाप्टममासाः पक्षेण च्छियन्ते । परगण प्वाप्टमिः** पक्षेः पष्टिमीसा गंणिनिश्छद्यन्ते ॥ ५०५८ ॥

> अद्धृह मास पक्ले, अद्वृहिं मासा हवंति सिंहं तु । दस मासा पनखेणं, अंहहऽसीती उ आयरिए ॥ ५७५९ ॥ 💮 25

· भाचार्यस्य स्वगणे सङ्कान्तस्य पञ्चदशकेन च्छेदेन च्छिद्यमाने पर्याये पक्षेणार्द्धाष्टमासाः, अष्टिभः पक्षैः पष्टिर्मासाश्छिद्यन्ते । तस्यैव परगणे सङ्गान्तस्य विदोन च्छेदेन पक्षेण दस्र गासाः, अप्टिमः पक्षेरशीतिर्मासाश्चिद्यन्ते ॥ ५०५९ ॥

१ दश अहोरात्राणि भवन्ति । किमुक्तं भवति ?—दशरात्रिन्दिवप्रमाणो दिने दिने भवति च्छेदः । एवमाचार्यस्य दिने दिने पञ्च कां ॥ २ स्य "पक्ते" ति विमक्तिः व्यत्ययात् पक्षेण कां ॥ ३ क्ते । तथाऽप्रभिः पक्षेविदातिमासा भवन्ति, छेदनीया इत्यर्थाद् गम्यते। इयमत्र भावना—खगणेऽष्टी गं॰ ॥ ४ 'न्ते, भावना प्रागुक्तनीत्या कर्त्तव्या ॥ ५७५७ का ।॥

एवं खगणे परगणे च साम्मोगिकेषु सङ्गान्तस्य च्छेद्सञ्चलनाऽभिहिता । अन्यसाम्भोगिकेषु अवसन्नेषु च सङ्गान्तस्य मिझोरुपाध्यायस्याचार्यस्य चानयेच दिशा छेदसङ्खलना कर्तव्या—

एसा विही उ निगाएँ, सगणे चत्तारि मास उक्तेसा। चत्तारि परगणम्मि, तेण पर मृत्य निच्छुमणं ॥ ५७६० ॥

एप विविधिच्छाव् निर्गतस्योक्तः । अत्र च स्तर्गणेऽएसु स्पर्केषु पन्ने पन्ने सम्बरतश्चस्तारी मासा उत्कर्षतो मवन्ति, परगणेऽप्येवं चत्वारो मासाः, अवसन्नेप्विप चत्वारो मासाः । ततः परं यदि उपज्ञान्तस्ततो मृत्यम् । अय नोपज्ञान्तस्तदा निष्काद्यनं कर्तव्यम् , छिन्नमपह्रणीय-मित्यर्थः ॥ ५७६० ॥

> चोएइ राग-दोसे, सगण परगणे इमं तु नाणत्तं । पंतावण निच्छमणं, पर-ज्ञुलवर घाडिए ण गया ॥ ५७६१ ॥

शिष्यः प्रेरयति—राग-द्वेषिणो यृयम्, यत् स्तगणे ग्त्रोकं छेदप्रायश्चित्तं दत्त पर्गणे तु प्रमृतम्, एवं हि स्तगणे भवतां रागः परगणे द्वेषः । गुरुराह—इदं छेदनानात्वं कुर्वन्तो वयं न राग-द्वेषिणः । तथा चात्र दृष्टान्तः—

एगस्स गिहिणों चडरो मजाओ । तातो य तेण सरिसे खनराहें पंताविचा 'मम गिहा-15 को नीह' चि निच्छूदा । तत्थेगा कन्हिड् परवरिम गया । विद्या कुरुवरं । तर्देया 'मजुणो एगसरीरो वयंसो' चि तस्त घरं गया । चडत्थी निच्छुमंती वारसाहाए छम्मा हम्ममाणी वि न गच्छह्, मणई य—कतो वद्यामि ! नित्य में खन्नो गहित्रसंखों, नह वि मारेसि तहावि तुम चेव गई सरणं ति तत्थेव ठिया ॥

इदमेवाह—''पंतावण'' इत्यादि । केनापि गृहिणा चतम्रणां भार्याणां 'प्रान्तापनं' कुट्टनं 20 कृत्वा गृहाद् निष्कायनं कृतम् । तत्रका परगृहं द्वितीया कुटगृहं नृतीया 'घाटिकः' मित्रं तद्वहं गता, चतुर्थो ह्व न कापि गता ॥

तस्यो तुहेण चटार्या घरसामिणी कया । तह्याए घाडियवरं नंतीए सो चेव अणुवित्तो, विगतरोसेण खरंटिता आणिता य । विह्याए कुछवरं नंतीए पिटगिहवरं गहियं, गादतरं रुहेण अनेहिं भणिए विगतरोसेण खरंटिता दंडिया य । पटमा 'दूरे नह ति न ताए किंचि 25 पत्रोयणं' महंतेण वा पिट्छित्तं दंडिरं आणिज्ञह । एवं परहाणीया ओसण्णा, कुछवर-टाणीया अन्तरंमोह्या, घाडियसमा संमोह्या, अनिगमे सवरसमो सगच्छो । जाव दूरतरं ताव महंततरो दंढो भवह ॥ ॥ ५७६१ ॥ अँथ गच्छादनिगतस्य विविमाह—

गच्छा अणिगगयस्या, अणुत्रसमंतस्सिमी विही होह् । सज्हाय मिक्स मत्तह नासए चडर एकेके ॥ ५७६२ ॥

30 गच्छादनिर्गतस्यानुपञ्चाग्यतोऽयं विधिभैवति — सूर्योदयकाले यः साध्यायः कियते तदः वसरे प्रथममधी नोचते, द्वितीयं मिक्षावतरणवेछायाम्, तृतीयं मक्तार्थनाकाले, चतुर्थे पादो-

१ °च्छः। गाथायाँ स्नीलिङ्गनिर्देशः प्राह्ततत्वात् । अत्र च र्घ ।। २ °साहोपलगा दे॰॥ ३ एवं गच्छासिर्गतस्य विधिषकः । अथ गच्छा १ हां ।।

निकायस्थकनेलायाम् । एवं चतुरो वारानेकैकस्मिन् दिने नोवते ॥ ५७६२ ॥ तचाधिकरणं प्रभाते प्रतिकान्तानां साध्यायेऽप्रस्थापिते एवमादौ कारणे उत्पचेत

दुप्पडिलेहियमादिसु, चोदिए सम्मं तु अपडिवजंते।

न वि पहुर्वेति उवसम, कालों ण सुद्धो जियं वा सिं ॥ ५७६३ ॥
दुंचस्युपेक्षितं कुर्वन् आदिशब्दाद् अमत्युपेक्षमाणोऽसामाचार्यां वा मत्युपेक्षमाणो नोदितः ।
सम्बन् यदि न मतिपद्मते ततोऽधिकरणं मवेत् । उत्पन्ने चाधिकरणे यदि साध्यायेऽमस्यापिते
सम्बन्धोपसान्तस्ततो कष्टम् । अत्र नोपशान्तस्ततो यः मस्यापनार्थस्पतिष्ठते स वारणीयः,
वता—तिष्ठतु तावद् वावत् सर्वेऽपि मिलिताः । तत आगतेषु सर्वेषु सूरयो हुवते—आर्थ !
उपशाम्य, इमे साधवः साध्यायं न प्रस्थापयन्ति । स वष्टोत्तरं प्रयच्छति—अवश्यं कालो न
शुद्धः परिजितं वा एषां साधूनां सूत्रश्चतं ततो न प्रस्थापयन्ति । एवं भणतो मासगुरु । साधवश्च 10
सर्वेऽपि प्रस्थापयन्ति साध्यायं च कुर्वन्ति ॥ ५७६३ ॥

काले प्रतिकान्ते भिक्षावेलायां जातायामिदमाचार्या भणन्ति-

णोतरणें अभत्तही, ण व वेला अभ्रंजणे ण जिण्णं सि । ण पडिकमंति उवसम, णिरतीयारा ण पचाह ॥ ५७६४ ॥

आर्थ! साधवस्त्वदीयेनानुपशमनेन भिक्षां नावतस्ति। स प्राह—नूनमभक्तार्थिनो न वा 15 भिक्षावेला। एवमुक्ते सर्वेऽप्यवतस्ति। तस्यानुपशान्तस्य द्वितीयं मासगुरु। भिक्षानिवृत्तेषु साधुषु गुरवो भणन्ति—आर्थ! साधवो न मुझते। स प्राह—नूनं साधूनां न जीर्णम्। एव-मुक्ते सर्वेऽपि समुद्दिशन्ति। तस्य पुनस्तृतीयं मासगुरु। भूयोऽपि प्रतिक्रमणवेलायां भणन्ति—आर्थ! साधवो न प्रतिक्रामन्ति, उपशमं कुरु। स वष्टोत्तरं प्रत्याह—'नुः' इति वितर्के, सम्मावयाम्यहम्—निरतीचाराः श्रमणास्तेन न प्रतिक्रामन्ति। एवमुक्ते सर्वेऽपि प्रतिक्रामन्ति। १००६ ।। तस्य पुनश्चतुर्गुरुकम्। एवं प्रभातकाले अधिकरणे उत्पन्ने विधिरुक्तः॥ ५०६ ।।

अन्नम्मि वि कालम्मि, पढंत हिंडंत मंडली वासे।

तिकि व दोिक व मासा, होति पिंडकेतें गुरुगा उ ॥ ५७६५ ॥ अथान्यसिन् कालेऽधिकरणमुत्पन्नम् । कदा १ इत्याह—'पठतां' हीना-ऽधिकादिपठने मिस्रां हिण्डमानानां मण्डल्यां वा समुद्दिशतामावश्यके वो । तत्र यदि द्वितीयवेलायामधिकर- २० णमुत्यकं तदा चतुर्थवेलायामनुपशान्तस्य त्रयो गुरुमासाः, तृतीयवेलायामुत्यनेऽनुपशान्तस्य द्वी गुरुमासो, एवं विभाषा कर्तव्या । अथ 'मितिकान्ते' मितिकमणे कृतेऽपि नोपशान्त- सत्मातुर्यक्रमः ॥ ५७६५ ॥

रवं दिवसे दिवसे, चाउकालं तु सारणा तस्त । जति वारें न सारेती, गुरुगो गुरुगो तती वारे ॥ ५७६६ ॥ प्वमनुष्यान्तस्य दिवसे दिवसे 'चतुष्कालं' साध्यायप्रसापनादिसमयरूपं तस्य सारणा

<sup>्</sup>रै प्राभातिकप्रतिक्रमणानन्तरं प्रतिलेखनाकाले दुष्पत्यु विश्वा २ वा तदा त्रयो या हो या मासा भवन्ति, गुरुमासा इत्यर्थः। तत्र यदि कां॰॥

कर्तव्या । 'यति' यात्रतो वारान् आचार्यो न सारयति 'तति' तात्रतो वारान् नासगुरुकाणि सवन्ति ॥ ५७६६ ॥

एवं तु अगीवत्थे, गीवत्थे सारिए गुरु सुद्दो ।

जित तं गुरू ण सारे, आवची होइ दोण्हें पि ॥ ५७६७ ॥

एवं दिने दिने सारणाविविरगीवार्थस कर्तव्यः । यस्तु गीवार्थः स यद्येकं दिनं साव्याय-मिक्षा-मक्तार्थना-ऽऽवश्यक्रव्यणेषु चतुर्षु सानिषु सारितः तदा परतत्तमसारयन्त्रिप गुरुः गुद्धः । यदि पुनः 'तम्' अगीवार्थं गीवार्थं वा गुरुनं सारयति ततः 'द्वयोरिप' आचार्यसानुपद्यान्यत्व्यः प्रायश्चित्तसापितः । अन्ये द्ववते—अगीवार्थसानुपद्यान्यतोऽपि नान्ति प्रायश्चित्तम्, यस्तु गुरुरगीवार्थं न नोदयति तस प्रायश्चित्तम् ॥ ५७६७ ॥

ाठ राच्छो य दोन्नि मासे, पक्खे पक्खे इमं परिहवेति । भत्तद्वण सन्झार्यं, वंदण लावं तत्ता परेणं ॥ ५७६८ ॥

एवमनुपशान्यन्तं तं गच्छो हो मान्नो सारयति, इदं पुनः पश्चे पश्चे परिद्यायति । तद्यश्च— अनुपशान्तस्य पश्चे गते गच्छत्वेन सार्द्धं मकार्थनं न ऋरोति, न गृहाति वा न वा किमिप तस्य ददातीत्पर्थः । द्वितीये पश्चे गते साव्यायं तेन समं न ऋरोति । तृतीये पश्चे गते वन्द्रनं न १५ ऋरोति न वा प्रतीच्छति । चतुर्थोऽपि पश्चो यदा गतो सवति ततः परमाश्चपमपि तेन सार्द्धं वर्षयन्ति ॥ ५७६८ ॥

> अयिरिय चडरों मासे, संग्रंनति चडरों देइ सन्झायं। बंदण लार्च चडरों, तेण परं मृल निच्लुहणा ॥ ५७६९ ॥

आचार्यः पुनश्चत्वरो नासान् सर्वरापे प्रकारितेन समं सम्मुख्के ततः परं चतुरो नासान् 20 मकार्यनं वर्तवाति साव्यायं तु ददाति । तदश्चत्वरो नासान् साव्यायं परिहृत्य वन्दना-ऽऽलापी ददाति । ततः परं वर्षं पूणें सांवरसरिके प्रतिकान्ते रुप्यान्तस्य न्त्रम्, अनुपद्यान्तस्य तु गणाद् निष्काद्यनं कर्तव्यम् ॥ ५७६९ ॥

एवं वारस मासे, दोस तवो सेसए भने छेदो । परिहायमाण तिह्वस तवो मृछं पडिकंते ॥ ५७७० ॥

25 एवं द्वादशमात्यानप्यनुपश्चान्यतः 'द्वयोः' आदिमनासयोर्यावद् गच्छेन विसर्वितः तावत् तपः प्रायक्षित्तनेव, 'रोपेश' दशस नासेश पश्चरात्रिन्दिक्छेदः यावत् सांवत्सरिकं पत्रे प्राप्तं मवति । पर्युपणारात्रो प्रतिक्रान्तानानिकरणे दसन्ते एप विविद्यकः । ''परिहायमाण ताहि-वस'' ति पर्युपणापारणकदिनादेकैकदिवसेन परिहीयमानेन तावद् नेयं यावत् 'तहिवसं' पर्युप-णादिवस एवाविकरणस्त्रतं तत्र च तपो म्हं वा मवति' न च्छेदः । "पहिच्चते" ति स्रम १० प्रतिक्रमणं कुत्रैतासुरान्तं ततः सांवत्सरिके कायोत्सर्गं कृते मूटनेव केवरुं मवति ॥ ५७७०॥

१ न गुरुको गुरुको मास्रो मवति ॥ ५७६६ छा । २ न्ह्नं तस्य न प्रयच्छति न वा प्रती छा ॥ ३ दाति । "तेण परं" ति निमक्तिस्यस्यात् ततः छा ॥ ४ एटस्त्रस्य प्रन्याप्रम्—५५०० छा ॥

प्तदेव युव्यक्तमाह—

एवं एकेकदिणे, हवेतु ठवणादिणे वि एमेव। चेइयवंदण सारे, तम्मि वि काले तिमासगुरू॥ ५७७१॥

भौद्रपदशुद्धपञ्चम्यां अनुदित आदित्ये यद्यधिकरणमुत्पद्यते ततः पर्शुपणायामप्यनुपशानते संवत्सरो मवति, पष्ट्यामुत्पन्ने एकदिवसीनः संवत्सरः, सप्तम्यां दिवसद्वयोनः, एवमेकैकं दिनं ह हापियत्वा तावद् नेयं यावत् स्थापनादिनं-पर्युपणादिवसः । तत्र चानुदिते रवी कलहे उत्पन्ने एनमेव नोदना कर्तव्या-प्रथमें खाध्यायप्रसापनं कर्तुकामैः सारणीयः, ततश्चेत्यवन्दनार्थः गन्तुकामाः सारयेयुः, तत्राप्यनुपशान्ते प्रतिक्रमणवेलायां सारयन्ति । एवं तसिन्नपि पर्युपणा-काल्दिवसे त्रिष्ठं खाध्यायप्रस्थापनादिपु स्थानेषु नोदितस्यानुपशान्तस्य त्रीणि मासगुरुकाणि भवन्ति ॥ ५७७१ ॥ 10

> पडिकंते पुण मूलं, पडिकमंते व होज अधिकरणं। संवच्छरग्रस्सरगे, कयमिम मूर्ल न सेसाई ॥ ५७७२ ॥

पर्शुपणादिने सर्वेपामधिकरणानां व्यवच्छित्तिः कर्तव्येति कृत्वा 'प्रतिकान्ते' समाप्ते आवश्यके यदि नोपशान्तस्ततो मूलम् । ''पडिक्रमंते व'' ति अथ प्रतिक्रमणे प्रारघ्ये यावत् सांवत्सरिको महाकायोत्सर्गस्तायद् अधिकरणे कृते मूलमेव केवलम्, न शेपाणि प्रायश्चित्तानि ॥ ५७७२ ॥ 15

संबच्छरं च रुट्टं, आयरिओ रक्लए पयत्तेण।

जित णाम उवसमेजा, पन्त्रयसातीसरिसरोसी ॥ ५७७३ ॥

एवमाचार्यस्तं रुष्टं संवत्सरं प्रयत्नेन रक्षति । किमर्थम् ? इत्याह—'यदि नाम' कथञ्चिदु-पशाम्येत । अथ संवत्सरेणापि नोपशाम्यति ततः पर्वतराजीसदृशरोपः स गन्तव्यः ॥५७७३॥

तस्य च वर्षादृद्धं को विधिः ! इत्याह—

20

अणो दो आयरिया, एकेकं वरिसमेत्तमेअस्स ।

तेण परं गिहि एसो, वितियपदं रायपन्त्रइए ॥ ५७७४ ॥

तं वर्षादुर्द्धं मूलाचार्यसमीपाद् निर्गतमन्यो द्वावाचार्यो क्रमेणकेकं वर्षमतेनेव विधिना प्रयतेन संरक्षतः, तन्मध्याद् येनोपशमितस्तस्येवासौ शिष्यः। 'ततः परं' वर्षत्रयातृर्जुमेप गृही कियते, सह्यस्तदीयं लिक्समपहरतीत्यर्थः । द्वितीयपदे राजेपविजतत्य लिक्सं प्रस्तारदोपभयात्र हियते । 25 एवं भिक्षोरुक्तम् ॥ ५७७४ ॥

एमेव गणा-ऽऽयरिए, गच्छिम्म तवो उ तिन्नि पक्लाई ! दी पनला आयरिए, पुच्छा य कुमारदिइंतो ॥ ५७७५ ॥

एवंभेव गणिन आचार्यस्यं च मन्तव्यम् । नवरम्—उपाध्यायस्यानुपद्माग्यतो गच्छे वसत-सीन् पक्षान् तपः मायश्चित्तम् , परतद्छेदः; आचार्यस्यानुपशाम्यतो है। पक्षी तपः, परतद्छेदः I so

१ पेद्युगीनचतुर्धादिनभाविषर्युपणापर्वापेक्षया पारणकदिने भाद्रपद॰ हां ।। २ द् अत्रान्तरेऽधिकरणं 'भवेत्' उत्पर्धत ततो यदि तत्क्षणादेव नोपदान्तस्तदा सांवत्सरिक कायोत्सर्गे छते मूल<sup>० वा</sup>॰ ॥ ३ ॰जपुत्रप्रव॰ भा॰ ॥

บ

शिप्यः पृच्छति—िकं सहशापराघे विषमं प्रायिश्वतं प्रयच्छश्र सग-हेषिणो सृयस् ? । आचार्यः प्राह—कुमारहष्टान्तोऽत्र मवति, स चोत्तरत्रामिधास्यते ॥ ५०७५ ॥

ये ते डपाच्यायस्य त्रयः पक्षास्ते दिवसीकृताः पञ्चनत्वारिग्रहिवसा भवन्ति, ततः—

पण्याल दिणा गणिणो, चडहा कारुण साहिएकारा । मन्नहुण सन्हाए, बंदण लाने य हावेति ॥ ५७७६ ॥

गाणिनः सम्मन्धिनः पञ्चचत्वारिंगद् दिवसाश्रत्वभी कियन्ते, चतुर्माचे च साविकाः-सपादा एकाद्या दिवसा भवन्ति । तत्र गच्छ उपाध्यायेन सममेकाद्य दिनानि भक्तार्थनं करोति, एवं स्माप्याय-वन्दना-ऽऽछापानपि प्रत्येक्रमेकाद्य दिनानि यथाक्रमं करोति, प्रत्युत्त परिहाप-यति । पश्चनत्वारिंगदिवस्यानन्तरं चोपाच्यायस्य दशकन्छेदः । आन्तार्थस्यभेदोपाच्यायमपि

10चतुर्भिश्रतुर्भिर्मासैर्भक्तार्थनादीनि परिहापयन् संवत्सरं सारयति ॥ ५७७६ ॥ आचार्यस्य हो पक्षो दिवसीकृतो त्रियद् दिवसा सवन्ति, वतः—

तीस दिषे आवरिए, श्रदह दिषे य हात्रणा वत्य । गच्छेष चटपदेहि तु, णिच्छ्हे रुग्गती छेदो ॥ ५७७७ ॥

त्रिंशहित्रसाश्चतुर्भागेन विमक्ता श्रद्धीष्टमा दिवसा मवन्ति । तत्र गच्छ श्राचार्येण सहा-15 द्वीष्टमानि दिनानि मक्तार्थनं करोति, एवं साध्याय-वन्द्रना-ऽऽलपानिप यदाक्रममद्धीष्टमे-दिवसैः प्रत्येकं हापयति । ततः परं मच्छेन चतुर्भिरिष-मक्तार्थनादिमिः पदैर्निष्काशित श्राचार्यः पञ्चद्रशके-च्छेदे स्मृति ॥ ५७७७ ॥ ततः—

> संकंतो अण्णगणं, सम्मेष य वित्ततो चतुपदेहि । आयरियो ग्रुण नवर्षि, चंदण-रुविहि णं सारे ॥ ५७७८ ॥

20 स्वर्गणेन मक्तार्थनादिमिश्चतुर्भिः पदैर्यदा वर्नितस्तदा खन्यगणं सङ्घान्तः । स पुनरन्यगण-स्याचार्यः 'नवरं' केवछं वन्द्रना-ऽऽछापाभ्यां द्वाभ्यां पदाभ्यां सम्सुङ्वानः सारयति यावद् वर्षम् ॥ ५७७८ ॥

> मन्द्रायमाद्रपहिं, दिणे दिणे सारणा प्रगणे वि । नवरं प्रण णाणचं, तवो गुरुस्सेत्रे छेदो ॥ ५७७९ ॥

25 परगणेऽपि सङ्गान्तस्याचार्यस्य साध्यायादिषिः पदैर्दिने दिने सारणा क्रियते । नवरं परगणे सङ्गान्तस्यदं 'नानात्नं' विशेषः—अन्यगणसंस्कस्य गुरोरसारयतन्तपः प्रायश्चित्तम्, 'इतरस्य पुनः' अधिकरणकारिण आचार्यस्यानुपद्यान्यत्रश्चेदः ॥ ५७७९ ॥

थत्र परः माह—रागहेषिणो यूयम् , आचार्यं शीत्रं छेदं प्राप्तयथ्व, इपाध्यायं बहुतरेण कालेन, मिह्नं ततोऽपि निरतरेण, एवं हि मिक्ष्पात्र्याययोर्भवतां रागः आचार्यं हेषः । अत्र ३० सुरिः मागुहिष्टं क्वमारहपान्तमाह—

सरिसावरार्धे दंढो, जुवरण्णो भोगहरण-वंघादी । मन्द्रिम वंघ-वहादी, अवचि फचादि खिसा वा ॥ ५७८० ॥ एगस्स रत्रो तिनि पुचा—नेहो मन्द्रिमी कृणिहो व । तेहि व तिहि वि समस्क्रियं—

पितरं मारिचा रज्जं तिहा विभजामो । तं च रत्ना नायं । तत्थ जेहो 'जुवराया तुमं पमाण-मूओ कीस एवं करेसि ?' ति तस्स भोगहरण-वंघण-ताडणादिया सबे दंडप्पगारा कया। मिन्समो 'एय प्पहाणो' ति काउं तस्स भोगहरणं न कयं वंध-वह-खिंसाईया कया। कणी-यसो 'एएहिं वियारिज' ति काउं तस्स कण्णविवोडदंडो खिंसादंडो य कञी न भोगहरणाईओ॥

अक्षरगमनिका-सहरोऽप्यपराधे युवराजस्य भोगहरण वन्धनादिको महान् दण्डः कृतः, 5 मध्यमस्य बन्ध-वधादिको न भोगहरणम्, अव्यक्तः-कनिष्ठस्तस्य कर्णामोटिकादिकः खिसा च कृता । अयमर्थोपनयः-यथा होके तथा होकोत्तरेऽप्युत्कृष्ट-मध्यम-जघन्येषु पुरुपवस्तुपु बृहत्तमो लघुर्लघुत्रस्थ यथाक्रमं दण्डः क्रियते ॥ ५७८० ॥

प्रमाणभूते च पुरुषेऽिकयास वर्तमाने एते दोषाः—

अप्पचय वीसस्थत्तणं च लोगगरहा दुरहिगम्मो । आणाए य परिभवी, णेव भयं तो तिहा दंडी ॥ ५७८१ ॥

 d लोक: सकपायमाचार्य दृष्ट्वा वृ्यात्— > एत एवाचार्या भणन्ति—अकपायं चारित्रं भवति, खयं पुनरित्थं रुप्यन्ति । एवं सर्वेपूपदेशेप्वपत्ययो भवति । शेपसाधूनामपि कपायकरणे विश्वस्तता भवति । लोको वा गर्ही कुर्यात् -- प्रधान एवामीपां कलहं करोतीति । रोपणश्च गुरुः शिष्याणां प्रतीच्छकानां च दुर्धिगमो भवति । रोपणस्य चाज्ञां शिष्याः परिभवन्ति, न 15 च भयं तेषां भवति । अतो वस्तुनिशेपकारणात् त्रिधा दण्डः कृतः ॥ ५७८१ ॥

गच्छिम्म उ पहुविए, जिम्म पर्दे स निग्गती तती वितियं। भिन्त्व-गणा-ऽऽयरियाणं, मूलं अणवह पारंची ॥ ५७८२ ॥

गच्छे यसिन् पदे प्रसापिते निर्गतखतो हितीयं पदं पर्गणे सङ्घान्तः प्रामोति । तद्यथा-तपिस प्रसापिते यदि निर्गतखतरछेदं प्रामोति, छेदे प्रसापिते निर्गतखतो मूलम्। एवं 20 भिक्षोरुक्तम् । गणावच्छेदिकस्यानवस्थाप्ये आचार्यस्य पाराश्चिके पर्यवस्यति । अथवा येन मक्तार्थनादिना पदेन गच्छाद् निर्गतस्ततो द्वितीयपदमन्यगणे गतस्य प्रारम्यते । यथा---गच्छाद् भक्तार्थनपदेन निर्गतस्ततोऽन्यं गणं गतस्य स गणस्तेन समं न सक्के साध्यायं पुनः करोति, एवं खाध्यायपदेन निर्गतस्य वन्दनकं करोति, वन्दनपदेन निर्गतस्यालापं करोति, आरुपपदेन निर्गतस्य परगच्छश्चतुर्भिरिष पदेः परिहारं करोति । "भिक्खु-गणा-SSयरियाणं" 25 इत्यादिना तु त्रयाणामपि अन्त्यपायश्चित्तानि गृहीतानि ॥ ५०८२ ॥ द्वितीयपदमाह—

कारणें अणले दिक्खा, समत्तें अणुसद्धि तेण करही वा । कारणें सद्दें ठिताणं, कलहो अण्णोण्ण तेणं वा ॥ ५७८३ ॥

कारणे 'अनलस्य' अयोग्यस्य दीक्षा दत्ता । समाप्ते च तिलान् कारणे तत्यानुशिष्टिः क्रियते । तथाऽप्यनिर्गेष्छता तेन समं कलहोऽपि कर्तव्यः । कारणे वा शब्दमतिवद्धायां वसती सिवा-३० स्ततोऽन्योन्यं 'तेन वा' मेधुनशब्दकारिणा समं कलहः क्रियते येन शब्दो न शृयेत ॥५७८३॥

### ॥ अधिकरणप्रकृतं समाप्तम् ॥

६ 🗝 🗁 एतथिसान्तर्गतः पाठः को॰ एव वर्गते ॥

😂 🔙 🔻 ्र संस्तृत नि वि चि कि त्स य कृत म्

सूत्रम्--

भिवस् य उग्गयवित्तीए अणस्थिमयसंकप्पे संथ-डिए निवितिगिछे असणं वा ४ पडिग्गाहिता आहारं आहारेमाणे अह पच्छा जाणिजा—अणुग्गए स्रिए अस्थिमए वा, से जं च मुहे जं च पाणिसि जं च पडिग्गहए तं विगिचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अइक्रमइ, तं अप्पणा मुंजमाणे अण्णेसिं वा दलमाणे राईभोयणपडिसेवणप्पत्ते आवज्ञइ

10 चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाइयं १–६॥

भिवस्तू य उग्गयिव चीए अणस्थिमियसंकप्पे संथिडिए वितिगिछासमावन्ने असणं वा ४ पिडग्गाहिचा आहारं आहारेमाणे जाव अन्नेसि वा दलमाणे राई-भोयणपिडिसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परि-

15 - हारद्वाणं अणुग्वाइयं २–७॥

भिकैत् य उग्गयिन तीए अणत्थिमियसंकष्पे असंथ-डिए निव्वितिगिच्छे असणं वा ४ पडिगाहिता आहारं आहारेमाणे जाव अन्नेसिं वा दलमाणे राईभोयण-पडिसेवणप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्वाइयं ३-८॥

भिवस्तू य उग्गयिनतीए अणस्यिमयसंकप्पे असंथ-डिए वितिगिंच्छासमावन्ने असणं वा ४ पडिगाहिता आहारमाहारेमाणे जाव अन्नेसिं वा दलमाणे राई-

र संघिष्टिय, तास्व मा॰ कां॰ मो॰ छे०॥ २ संघिष्टियः तास्व मा॰ कां॰॥ ३ मिक्ख्य उगाय० नवरम्—असंथिष्टियः निव्यितिगिं० ३-८॥ मिक्ख्य उगाय० नवरम्—असं-थिष्टियः वितिगिंछासमाव० ४-९-॥ चतुर्थस्त्रमिदम् । अस्य स्वचतु भो॰ छे॰ हे॰॥ ५ संघिष्टियं भा॰ कां॰॥

# िभोयणपडिसेवणप्पत्ते आवजङ् चाउम्मृतियं परि-हारट्टाणं अणुग्घाइयं ४–९॥

अस्य सृत्रचतुष्ट्यस्य सम्बन्धमाह—

अंण्णगणं वचंतो, परिणिव्यवितो व तं गणं एंतो । विह संथरेतरे वा, गेण्हे सामाऍ जोगोऽयं ॥ ५७८४ ॥

अधिकरणं कृत्वाऽनुपशान्तोऽन्यगणं व्रजन् परिनिर्वापितो वा भूयस्तमेव गणं आगच्छन् 'विहे' अध्विन संस्तरणे इतरिसन् वा-असंस्तरणे 'श्यामायां' रजन्यामाहारं गृहीयात् । एप 'योगः' सम्बन्धः ॥ ५७८४ ॥

अनेनायातस्यास्य व्यास्या—'भिक्षुः' पूर्ववर्णितः, चशब्दाद् आचार्य उपाध्यायश्च परि-गृह्यते, उद्गते आदित्ये वृत्तिः-जीवनोपायो यस्य स उद्गतवृत्तिकः; पाठान्तरं वा — "उगाय- 10 मुचीए" चि, मृतिः-शरीरम्, उद्गते रवी प्रतिश्रयानप्रहाद् वहिः प्रचारवती मृर्तिरस्य इर्ति उद्गतमूर्तिकः, मध्यपदछोपी समासः । अनस्तमिते सूर्ये सङ्करपः-भोजनाभिलापो यस्य सोऽन-स्तमितसङ्करपः । संस्तृतो नाम-समर्थस्तिद्दिवसं पर्याप्तमोजी वा । "निवितिगिछे" ि विचिकित्सा-चित्तविद्वतिः सन्देह इत्येकोऽर्थः, सा निर्गता यसात् स निर्विचिकित्सः, उदितोऽनस्तमितो वा रविरित्येवं निश्चयवानित्यर्थः । एवंविषविशेषणयुक्तोऽशैनं वा पानं वा 15 खादिमं वा खादिमं वा प्रतिगृह्य आहारम् 'आहरन्' भुझानोऽथ पश्चादेवं जानीयात्— अनुद्रतः सूर्योऽस्तमितो वा; एवं विज्ञाय "से" तस्य यच मुखे प्रक्षिप्तं यच पाणावुत्पाटितं यच प्रतिग्रहे स्थितं तद् 'विविद्यन् वा' परिष्ठापयन् 'विशोधयन् वा' निरवयवं कुर्वन् 'नो' नेव भगवतामाज्ञामतिकामति । 'तद्' अशनादिकं आत्मना भुज्ञानोऽन्येपां वा ददानो ं रात्रिभोजनप्रतिसेवनपाप्त भाषचते चातुर्मासिकं परिहारस्थानमनुद्वातिकम् ॥

एवमपरमपि सूत्रत्रयं मन्तव्यम् । नवरं द्वितीयसूत्रे—संस्तृतो विचिकित्सासमापन्नश्च यो

२°त्। यत् आयस्त्रद्वयं संस्तरणे द्वितीयं पुनरसंस्तरणे रजनीमोजननिवेधकमार-भ्यते । अयं 'योगः' सम्यन्धः ॥ ५७८४ ॥ अनेन सम्यन्धेनायातस्यास्य स्त्रचनुष्टयस्य व्याख्या बा॰ ॥ ३ °दानं वा ४ प्रति° दे॰ मो॰ हे॰ ॥

<sup>🤾 &</sup>quot;अण्णगणं वर्षती • " इस्रोतत् ५७८४ गाधात आरम्य "एवं वितिगिंछो वी • " इति ५८१५ गाया • पर्यन्ता गायाः चूर्णी विदोपचूर्णी चापि फममेदेन व्याख्याता विलोक्यन्ते । तथाहि तद्गतः कमः— **अण्गगणं । ५७८५ नंगायविती े ५७८८ संघडिओ । ५८०७ निस्सेक्षमणु । ५८०८ एमेव य उदित० ५८०९** समिनिचि॰ ५८९० अन्महिम० ५८९९ सन्त्रस्स छरूण० ५८९३ जातिसमरी० ५८९४ संघड्नसंयदे० ५७८५ सूरे अपुगायक ५७८९ अपुदितमणक ५७९० अपुदितमण, ५७९१ तद्याए दोक ५७९२ ंडाग-गमण ५७९३ ततियलताए ५७९४ अत्यंगय ५७९५ ततिया गर्वे ५७९६ अनंत्यंगय ५७९७ मनएसणाए० ५७९८ परनाए विति ० ५७९९ पंचम छ स्त्रत्त० ५८०० अधुदितमग० ५७८६ अत्यंगन-चंकपे॰ ५७८७ दोण्ट वि कन्नरो॰ ५८०१ सुतं पहुच॰ ५८१२ गेण्हण गहिए० ५८०२ मंडेट पन॰ ५८०३ एमेव गणा० ५८०४ पंतूण तिमाग० ५८०५ एमेवडिमयना० ५८०६ एवं वितिगिद्यों बी० ५८१५॥

भुक्के । विचिकित्सासमापन्नो नाम-'किमुदितोऽनुदितो वा रविः १' अथवा--'अखमितोऽनख-मितो वा १' इति सन्देहदोलायमानमानसः । एवं भुज्ञानस्यान्येपां वा ददानस्य चतुर्गुरुकम् ॥

तृतीयसूत्रे—"अंसंथडिए" ति 'असंस्तृतः' अध्वप्रतिपन्नः क्षपको ग्लानो वा भण्यते, सः 'निर्विचिकित्सः' 'नियमादनुद्वतोऽस्तमितो वा रिवः' इत्येवं निःसन्देहं जानानो यदि सुक्के उत्तदापि चतुर्गुरुकम् । दोपं प्रथमसूत्रवत् ॥

चतुर्थसूत्रे—असंस्तृतो विचिकित्सासमापनश्च यो भुक्के स आपद्यते चातुर्मासिकं परिहार-स्थानमनुद्धातिकम् । एम सूत्रचतुष्टयार्थः ॥ अथ निर्धुक्तिविस्तरः—

ैसंथडमसंथडे पा, निन्नितिगिच्छे तहेन नितिगिच्छे। काले दन्ने भाने, पच्छित्ते मग्गणा होइ॥ ५७८५॥

10 प्रथमं सूत्रं संस्तृते निर्विचिकित्से, द्वितीयं संस्तृते विचिकित्सासमापन्ने, तृतीयमसंस्तृते निर्विचिकित्से, चतुर्थमसंस्तृते विचिकित्सासमापन्ने मन्तन्यम् । तत्र प्रथमसूत्रे तावत् विधा प्रायश्चित्तमार्गणा भवति—कारुतो द्रन्यतो भावतश्च ॥ ५७८५ ॥ तत्र कारुतस्तावदाह—

्अणुग्गय मणसंकप्पे, गवेसणे गहण शंजणे गुरुगा ।

अह संकियम्मि भ्रंजति, दोहि वि लहु उग्गते सुद्धो ॥ ५७८६ ॥

15 अनुद्रतः—नाद्याप्युद्रतो रिवरित्येवं निःशक्कितेन मनःसङ्कल्पेन यो भक्त-पानस्य गवेपणं हा ग्रहणं भोजनं च करोति तस्य चतुर्गुरवः 'द्वाभ्यामिप' तपः-कालाभ्यां गुरुकाः । अथ शक्कितेन मनःसङ्कल्पेन भुक्के ततस्त एव चतुर्गुरुका द्वाभ्यामिप लघवः । उद्गतः सूर्य इति निःसन्दिग्धे मनःसङ्कल्पे भुक्कानः शुद्धः ॥ ५७८६ ॥

् अत्थंगयसंकप्पे, गवेसणे गहें ग्रंजणे गुरुगा।

थह संकियिम श्रंजइ, दोहि वि लहुऽणत्थिमिए सुद्धो ॥ ५७८७ ॥
'अस्तक्षतो रिवः' इत्येवंविधेन सङ्कर्णन गवेषणे प्रहणे भोजने च चतुर्गुरुकाः तपसा कालेन च गुरवः । अथ 'अस्तक्षतोऽनस्तक्षतो वा' इति शक्किते सुद्धे ततश्चतुर्गुरुकाः 'द्वाभ्या-मिप' तपः-कालभ्यां लघवः । यः पुनरनस्तमितो रिवरित्येवं निःसन्दिग्धेन चेतसा सुद्धे स शुद्धः ॥ ५७८७ ॥ अथ ''उगगयिवत्ती'' इत्यादिपदन्याल्यानमाह—

> उग्गयवित्ती मुत्ती, मणसंकप्पे य होंति आएसा । एमेव अणत्यमिए, घाए पुण संखडी पुरतो ॥ ५७८८ ॥

उद्गते रवी वृत्तिः—वर्तनं यस्य स उद्गतवृत्तिः । पाठान्तरेण 'उद्गतमृतिः' इति वा, उद्गते सूर्ये मृतिः—शरीरं वृत्तिनिमित्तं वहिः सप्रचारं यस्य स उद्गतमृतिः । ◄ मैनःसङ्कर्षे चामी आदेशा भवन्ति— अनुदितमप्यादित्यं यो ▷ मनःसङ्कर्षेन उद्गितं मन्यते स भुझानोऽपि न

१ ''असंखिटए'' भा॰ कां॰ ॥ २ संघडमसंघडे भा॰ ॥ ३ °श्चित्ते मार्गणा भवति, तद्यथा—काले द्रव्ये भावे च, कालतो द्रव्यतो भावतश्चेत्यर्थः ॥ ५७८५ कां॰ ॥ ४ 'दाङ्किते' 'किमुद्गतोऽनुद्गतो वा रिवः ?' इति दाङ्कासमापन्ने मनःसङ्करूपे भु° कां॰ ॥ ५ ⁴ ▷ एत-विद्वान्तर्गतः पाठः भा॰ कां॰ एव वर्तते ॥

दोषभाग् भवति, यः पुनरुदितें अपि रवी 'नीचाप्युदितः' इति चेतसा मन्यंमानी सुक्के स सदोपः । एवमेवानस्तमितेऽपि मन्तव्यम् । किमुक्तं भवति !--अस्तमितेऽपि रवौ 'नाद्याप्य-साजतः' इतिबुच्या भुझानोऽपि न प्रायश्चित्ती, अनस्तमितेऽपि च 'अस्तक्षतः' इत्यमिपायेण मुझानः सदोपः । अथवा—''मणसंकप्पे अ होति आदेस'' ति अनुदितमनःसङ्कर्पा-ऽस्त-मितमनःसक्रलपयोः कतरो गुरुतरो रुघुतरो वेति चिन्तायां द्वावादेशो भवतः, तो चोत्तरत्राभि-ध ध्यासेते (गा० ५८०१)। अनुदितेऽस्तमिते वा कथं ग्रहणं सम्भवति ! इत्याह—''धाते पुण संसडी पुरतो" चि धातं सुमिक्षमिति चैकोऽर्थः, तत्र सङ्घडी सम्भवति । सा च द्विधा —पुरःसङ्घडी पश्चात्सङ्गडी च । तत्र पूर्वोहे या कियते सा पुरःसङ्गडी, अपराहे तु कियमाणा पश्चात्सङ्गडी । इह पुनरनुदिते रवी पुरःसङ्ख्डी, पुनःशब्दप्रहणाद् अस्तमिते पश्चात्सङ्ख्डीति ॥ ५०८८ ॥

सरे अणुग्गतमिंम, अणुदित उदिओ व होति संकप्पो। एवं अत्यमियम्मि वि, एगतरे होति निस्तंको ॥ ५७८९ ॥

स्र्यें उनुद्रते उनुदितसङ्कल्प उदितसङ्कल्पो वा भवेत् , उपलक्षणं चेतत् , उदिते ऽप्यनुदित उदित इति वा सङ्गरुपो भवेत्। एवमेवाऽस्तमितेऽपि 'एकतरः' धनस्तमितोऽस्तमितो वा निःशक्को मनःसङ्कर्पो भवति, उपलक्षणत्वाद् अनस्तमितेऽप्यस्तमितसङ्कर्पोऽनस्तमितसङ्कर्पो वा भवेत् । इहानुदितोदितविषयाऽनरतिता-ऽरतिमतविषया च मत्येकं पोडशभक्षी भवति । 15 तद्यथा— अनुदितमनःसङ्करपो अनुदितगवेपी अनुदितग्राही अनुदितमोजी, एवं चतुर्भिः पदैः समितपक्षेर्भक्तरचनालक्षणेन पोढश भक्षा रचयितव्याः। रचितेषु च भक्षेषु यत्र द्वयोर्मध्यपदयोः परस्परं विरोधो दृश्यते मध्यपदेषु वा द्वयोरेकसिन् वा उदितो दृष्टो अन्त्यपदेषु पुनरनुदितस्ते भक्ता विरुध्यमानत्वेन वर्जनीयाः रोपा प्राह्याः । तथा अनन्तमितसङ्कर्पोऽनन्तमितगवेपी अन-स्तमितप्राही अनस्तमितभोजी, एवमपि पोडश भङ्गाः कर्तव्याः । अत्रापि यत्र मध्यमपदेषु 20 परस्परं विरोधो दृश्यते यत्र वा मध्यमपदेषु द्वयोरेकसिन् वा अखिमतो दृष्टोऽन्त्यपदे चान-स्तमितस्ते भङ्गा अघटमानकत्वेन वर्जनीयाः शेपा ग्राह्याः ॥ ५७८९ ॥ अनुदितोदिता-ऽस्तमि-ता-ऽनस्तमितेषु चतुर्व्वपि स्थानेषु यावन्तो भङ्गा घटमानकास्तःभदर्शनार्थमाह-

अणुद्यमणसंकप्पे, गहण गवेसी य शंजणे चेव। उग्गयऽणत्थमिए या, अत्थंपत्ते वि चत्तारि ॥ ५७९० ॥

अनुदितमनःसक्कर्पे गवेपण-प्रहण-भोजनाख्येखिभिः पदैर्येऽष्टी भन्नाखेषु 'नत्वारः' प्रथम-द्वितीय-चतुर्था-ऽष्टमभन्ना घटन्ते, श्रेपाश्चत्वारोऽघटमानकाः । उद्गतमनःसङ्गरूपेऽप्येत एव चलारो घटन्ते न श्रेपाः । अनरतमितसङ्गर्धे अस्तंपाससङ्गरेऽपि चेत एव चलारो मासाः, शेपास्त्र तृतीय-पद्मम-यष्ठ-सप्तमा असम्मवित्वाव् वर्जनीयाः ॥ ५७९० ॥

अर्थतेषामेव घटमानकमङ्गानां विभागतः परुपणामाह—

30

25

अणुदितमणसंकप्पे, गवेस-गह-भोयणम्मि पदमलता । नितियाएँ तिसु असुद्धो, उग्गयमोई उ अंतिमश्रो ॥ ५७९१ ॥ अनुदितगनःसक्रल्पोऽनुदितगनेषी अनुदितग्राही अनुदितमोजी १, एपा प्रथमा रुजा, प्रथमो भक्त इत्यर्थः । द्वितीयस्यां तु रुतायां साधुस्तिषु पदेषु श्रविशुद्धः, तद्यथा—श्रनुदितसङ्कर्पो-ऽनुदितगवेपी श्रनुदितम्राही उद्गतभोजी, इयं हि रुता सङ्कर्प-गवेपण-महणपदेस्त्रिभिरशुद्धा उद्गतभोजित्वरूपेणान्त्यपदेन तु शुद्धा ॥ ५७९१ ॥

तह्याएँ दो असुद्धा, गहणे भोती य दोण्णि उ विसुद्धा । संकप्पम्मि असुद्धा, तिसु सुद्धा अंतिमलया उ ॥ ५७९२ ॥

तृतीयस्यां रुतायां 'हे' सङ्कल्प-गवेपणपदे अग्रुद्धे ग्रहण-भोजनपदे तु हे विशुद्धे । त्रव्या—अनुदितसङ्कल्पोऽनुदितगवेपी उदितग्राही उदितभोजी चेति । 'अन्त्यरुता नाम' अनुदितसङ्कल्पस्य चरमा रुता चतुर्थात्यर्थः, सा सङ्कल्पपदेऽविशुद्धा शेपेः त्रिमिः पदेः शुद्धा । तद्यथा—अनुदितसङ्कल्प उदितगवेपी उदितग्राही उदितभोजी ॥ ५०९२ ॥ एवमनुदितमनः-

10 सङ्करपस चतस्रो छता उक्ताः । अथोदितमनःसङ्करपस चतस्रो छता आह—

्रजगयमणसंकप्पे, अणुदितं गवेसी य गहण मोगी य । एमेव य वितियलना, सुद्धा आदिम्मि अंते य ॥ ५७९३ ॥ तित्यलताऍ गवेसी, होइ असुद्धो उ सेसगा सुद्धा । सन्वविसुद्धा उ भवे, चउत्यलतिया उदियचित्ते ॥ ५७९४ ॥

15 थादित्य उद्गतोऽनुद्रतो वा भवतु स नियमादुद्रतं मन्यत इत्युद्गतमनःसङ्कल्प उच्यते । तस्य प्रथमलता—उद्गतमनःसङ्कल्पोऽनुदितगवेषी अनुदितग्राही अनुदितमोनी १ । एवमेव च द्वितीय- लताऽपि इष्टव्या, नवरमादिषदे अन्त्यपदे च सा शुद्धा मध्यमे पद्धयेऽशुद्धा २ ॥ ५७९३ ॥ नृतीयलतायामेकं गवेषणापदमशुद्धम् 'शेषाणि' सङ्कल्प-महण-भोननपदानि त्रीण्यपि शुद्धानि ३ । चतुर्था तु लता सर्वेषु पदेषु शुद्धा ४ । एताश्चतस्रोऽप्युदितचित्वविपया लता मावस्य २० विश्वद्धत्या शुद्धाः प्रतिपत्तव्याः । एवमस्तमिता-ऽनस्तमितसङ्कल्पयोरप्यशे लता भवन्ति ॥ ५०९४ ॥ तासामेव विमागसुपदर्शयति—

अत्थंगयसंकप्पे, पढम घरेंतेसि गहण मोगी य । दोसंतेस असुद्धा, वितिया मन्हे भने सुद्धा ॥ ५७९५ ॥ तितया गनेसणाए, होति निसुद्धा उ तीसु अनिसुद्धा । चैत्तारि नि होति पदा, चडत्थलतियाएँ अत्थमिते ॥ ५७९६ ॥

विहात पदा, चउत्थलतियाए अत्थामते ॥ ५७९६ ॥
इहास्तिमतमनस्तिनं वा रवि यो नियमादस्तिमतं मन्यते सोऽस्तक्षतसङ्कल्पः, तस्य प्रथमा
लता—अस्तिमतसङ्कल्पोऽनस्तिमतगवेषी अनस्तिमतमाही अनस्तिमतमोनी १; अत एवाह—
प्रथमायां लतायां ''धरेतेसि'' चि श्रियमाणे स्ये मक्त-पानस्य एपणं श्रहणं भोननं च 'अस्तक्षतों रविः' इतिबुद्धा करोति । द्वितीया तु लता 'द्वयोः' आद्यन्तपद्योरशुद्धा 'मध्ये' गत्रेपणा80 श्रहणपदयोः शुद्धा २ ॥ ५७९५ ॥

१ °द्धः, परं यत उद्गतमोगी अन्त्यपद्युक्तस्ततो निर्दोपः। तद्यथा कां॰॥ २ °त पसी य तामा॰॥ ३ °या उद्गतमनः सद्भरपगोचरा छता कां॰॥ ४ चत्तारि पय अखुद्धा, चिरुत्थ तामा॰॥

तृतीया गवेपणायां विशुद्धां 'त्रिपु' दोषेषु सङ्कल्पादिष्वविशुद्धा ३ । चतुर्थलतायां चास्त-मितविषयत्वात् चत्वार्थिप पदान्यविशुद्धानि । 'अस्तमितमनःसङ्कल्पः' इति कृत्वा चतस्रोऽप्येता अविशुद्धाः ४ ॥ ५७९६ ॥ अथ विशुद्धलता आह—

अणत्थंगयसंकप्पे, पहमा एसी य गहण भोगी य । मण एसि गहण सुद्धा, वितिया अंतिम्म अविसुद्धा ॥ ५७९७ ॥ <sup>5</sup> मण एसणाए सुद्धा, तितया गह-भोर्थणेसु अविसुद्धा । संकप्पे नवरि सुद्धा, तिसु वि असुद्धा उ अंतिमिया ॥ ५७९८ ॥

अस्तिमतमनस्तिमतं वा सूर्यं यो नियमादनस्तिमतं मन्यते तस्य प्रथमा रुता, अनस्तिम-तसङ्कल्पोऽनस्तिमतगवेषी अनस्तिमतग्राही अनस्तिमतभोजी । अत एवाह—"पढमा एसी य गहणे भोगी य" ति प्रथमायामनस्तिमतेषी अनस्तिमतग्रहण-भोजी चेति । द्वितीया तु रुता 10 मनःसङ्कल्पेपण-प्रहणपदेषु त्रिषु विशुद्धा अन्त्यपदे अविशुद्धा ॥ ५७९७॥

तृतीयलता मनःसङ्कल्पे एपणे च गुद्धा ग्रहणे भोजने चाविगुद्धा । 'अन्त्या नाम' चतुर्थी लता सा नवरं सङ्कल्पपदे विगुद्धा शेपेषु 'त्रिषु' गवेपण-ग्रहण-भोजनपदेषु अगुद्धा ॥५७९८॥ अत्राष्टास्वप्यविगुद्धलतासु प्रायिश्वत्तमाह—

पढमाए वितियाए, ततिय चउत्थीऍ नवम दसमाए।

15

एकारस वारसीए, लताएँ चउरो अणुग्घाता ॥ ५७९९ ॥ मथमायां द्वितीयस्यां चृतीयस्यां चतुर्थ्या नवम्यां दशम्यामेकादश्यां द्वादश्यां चेत्यप्रास्र लतास्रु भावस्याविशुद्धतया चत्वारोऽनुद्धाता मासाः ॥ ५७९९ ॥

पंचम छ स्तत्तिया, अद्विमया तेर चोह्सिमया य । पत्रस्त सोलसा वि य, लतातों एया विसुद्धाओ ॥ ५८०० ॥

20

पञ्चमी पष्टी सप्तमी अप्टमी त्रयोदशी चतुर्दशी पद्भदशी पोडशी चेत्यष्टो छता विशुद्धाः प्रतिपत्तव्याः, सर्वत्रापि भावस्य विशुद्धत्वात् ॥ ५८०० ॥ अत्र शिप्यः प्रच्छति—

दोण्ह वि कतरो गुरुओ, अणुग्गतऽत्थमियभ्रंजमाणाणं । आदेस दोण्णि काउं, अणुग्गए लहु गुरू इयरे ॥ ५८०१ ॥

अनुद्गता-ऽखिमतभुजानयोर्द्वयोर्भध्ये कतरो गुरुतरः—महादोपः !। सूरिराह—आदेशद्वयं 25 फर्तव्यम् । एके आचार्या नुवते—अनुद्गतभोजिनोऽखिमतभोजी गुरुतरः । कुतः ! इति चेद् उच्यते—स संक्षिष्टपरिणामः, दिवसतो भुक्तवा भूयो रजन्याः प्रमुख एव भुद्धे, तदानीं चाविशुध्यमानः कालः; अनुदितभोजी पुनः सकलां रजनीमधिसद्य क्षान्तो भुद्धे, विशुध्यमानध्य तदानीं कालः, अतोऽसो लघुतरः । अपरे भणन्ति—अस्तिमतभोजिनोऽनुदितभोजी गुरुतरः,

१ 'यणिमा विवे तामा ॥ २ 'सु यथाक्रममायासु चतस्पु अनुदितसङ्कल्विपयासु अन्त्यासु चतस्पु अस्तिमतसङ्कल्पोचरासु भावस्याविशुद्धत्या चत्यारोऽनुद्धाता मासाः प्रायिक्षं भवेयुः ॥ ५७९९ ॥ पंचम को ॥ ३ 'व्याः, आद्यासु चतस्पु उद्गतसङ्कल्प-गोचरतया अन्त्यासु पुनरनस्तमितसङ्कल्पविषयतया सर्वत्रा' को ॥

यसादसी सर्वा रात्रिमियस स्तोकं कालं न प्रतीक्षते ततः संक्षिप्परिणामः; इतरस्तु चिन्त-यति—मृयान् मया कालः सोढव्य खतो मुद्धे, एवमसो छन्नतरः । एवमादेशद्वयं इत्वा स्थितपक्ष उच्यते—अनुद्गते सूर्यं प्रतिसमयं विद्युध्यमानः कालो मवतीति इत्वाऽनुदितमोजी छन्नतरः, 'इतरः पुनः' अस्तिमतमोजी स तदानीं प्रतिसमयमित्रगुध्यमानः कालो मवतीति इत्वा अगुस्तरः ॥ ५८०१ ॥ उक्तं कालनिष्पत्रं प्रायश्चित्तम् । अथ द्व्य-मावनिष्पत्रममिवित्युराह—

गेण्हण गहिए आलोयण, नमोकारे भ्रंनणे य संलेहे ।

सुद्धो विगिचमाणी, अविगिचण सोहि दव्य भावे य ।। ५८०२ ।। अनुदितो वाऽस्त्रमितो वा रविरेतेषु खानेषु ज्ञातो भवेत्—"नेण्हण" ति कृते उपयोगे पदमेदे कृते ज्ञातम्, यथा—नाद्याप्युद्धतोऽस्त्रमितो वा; तदा तत एव निवर्तमानः शुद्धः । १० अथ ग्रह्णोन् नवेपणं कृवेता ज्ञातं तदापि निवर्तमानः शुद्धः । अथ गृहीते ज्ञातं ततो यद् गृहीतं तत् परिष्ठापयन् शुद्धः । अथालोचयता ज्ञातं तदापि विविश्वन् शुद्धः । अथ मोजुन्कामेन नमस्कारं मणता ज्ञातं ततोऽपि विविश्वन् शुद्धः । अञ्जानेन ज्ञातं श्रेपं परित्यनन् शुद्धः । अथ सर्वसिन् सुक्ते संलेखनाकल्पं कृवेता ज्ञातं तथापि विविश्वन् 'शुद्धः' न प्राय-श्विती । अथ न विविनक्ति ततो दृव्यतो भावत्र्य 'श्रोधिः' प्रायश्वितं मवति ॥ ५८०२ ॥

15 तत्र द्रव्यनिष्पत्रं तावदाह—

संलेह पण तिभाए, अबहु दोमाए पंच मोत्त मिक्तुस्स । मास चड छ च लहु-गुरु, अभिक्लगहणे तिस्र मृलं ॥ ५८०३ ॥

'संलेखः' कवलत्रयममाणः तमनशेषमनुद्रतेऽस्तमिते वा ज्ञातेऽपि सुद्धे मासल्घु । पञ्च कवलानविशप्यमाणान् सुद्धे मासगुरु । 'त्रिमागः' दशकवलान् शेषान् सुद्धे चतुर्लघु । 20 'अपार्धः' पष्ट्रदश्च कवलानवशेषान् सुङ्गानस्य चतुर्गुरु । "दोमाग" ति हो त्रिमागा विश्वतिः कवलान् सुङ्गानस्य पद्रुष्धु । "पंच मोत्तुं" ति त्रिश्चतो मन्यात् पञ्च सुक्त्वा ये शेषाः पञ्चविश्वतिः कवलान् यदि सुद्धे तदा पहुरु । एवं यथा यथा द्रव्यवृद्धिस्तथा तथा प्रायिश्चनपि वर्धते । अमीव्यग्रहणं पुनः पुनरासेवां प्रतीत्य द्वितीयं वारमेवंसुङ्गानस्य मासगुरुकादारुक्यं छेदे तिष्ठति । तृतीयं वारं चतुर्लघुकादारुक्य म्हं यावद् नेतन्यम् । एवं 25 अ त्रिष्ठं वारेपु मूलं यावत् प्रायिश्चरं । मिझोरुक्तम् ॥ ५८०३ ॥

एमेन गणा-ऽऽयरिए, अणबहुष्यो य होति पारंची । तिम्म वि सो चेन गमो, भाने पहिलोम नोच्छामि ॥ ५८०४ ॥

एवमेव गणिनः—उपाध्यायस्याचार्यस्य च चारणिकागमः स एव कर्तव्यः । नवरम्— टपाध्यायस्य प्रथमवारं मासगुरुकादारव्यं छेदे, द्वितीयवारं चतुर्रुष्टुकादारव्यं मूळे, तृतीयवारं 30 चतुर्गुरुकादारव्यं खनवस्थाप्ये तिष्ठति । एवमाचार्यस्थापि प्रथमवारं चतुर्रुष्टुकादारव्यं मूळे, द्वितीयवारं चतुर्गुरुकादारव्यमनवस्थाप्ये, तृतीयवारं पद्रुष्टुकादारव्यं पाराख्यिके पर्यवस्थित । गतं द्वयनिष्पत्रम् । अथं भावे प्रतिरोमं प्रायिख्तं वक्ष्यामि—पूर्वं द्वयवृद्धो प्रायिख्यन-

३ ⁴ > एवदन्वर्गतः पाठः मा॰ नास्ति ॥

वृद्धिरुक्ता, संपति यथा यथा द्रव्यपरिहाणिस्तथा तथा परिणामसंक्षेत्रवृद्धिमङ्गीकृत्य प्रायश्चि-त्तवृद्धिमभिधास्ये ॥ ५८०४ ॥ तामेवाह—

'पंचूण तिभाग<दे, तिभाग सेसे य पंच मोतु संलेहं। तिम वि सो चेव गमो, णायं पुण पंचिह गतेहिं॥ ५८०५॥

'तत्रापि' भावेपायश्चित्ते यो द्रव्यनिष्पन्ने चारणागम उक्तः स एव द्रष्टव्यः । नवरम्— 5 "पंचूण" ति पश्चभिः कवलैरूनायां त्रिंशति शेपाः पश्चविंशतिः कवला भवन्ति, ततैः पश्चसु कवलेषु गतेषु यदि ज्ञातम् 'अनुदितोऽस्तमितो वा रविः' एवं ज्ञात्वा रोपान् पञ्चविंशतिकवलान् अुङ्जानस्य मासलघु । ''तिभाग'' चि त्रिंशत् त्रिभागेन हीना विशतिकवलास्तान् अुङ्जानस्य मासगुरु । ''अद्धि'' ति 'अर्द्ध' पञ्चदश कवलात्तान् भुञ्जानस्य चतुर्लेषु । 'त्रिमागः' दश लम्बनास्तान् भुझानस्य चतुर्गुरु । त्रिंशतः पञ्च लम्बनान् मुक्तवा शेषाः पञ्चविंशतिरज्ञाते 10 भुक्ताः, ज्ञाते तु पञ्च रोपान् भुङ्जानस्य पड्रुषुकाः । संलेखनारोपं भुङ्जानस्य पद्गुरवः । इह **भभूत-**प्रभूततरकवलेषु अधिका-ऽधिकतरायामपि तृप्ती सञ्जातायां शेषं स्तोकं स्तोकतरमपि ज्ञाते सति भुद्धे तत्र परिणामः संक्षिष्टः संक्षिष्टतर इति कृत्वा वहु-वहुतरं प्रायिधत्तम् ॥ ५८०५ ॥

एमेवऽभिक्खगहणे, भावे ततियम्मि भिक्खुणो मूलं। एमेव गणा-ऽऽयरिए, सपया सपदं हसति इकं ॥ ५८०६ ॥

एवगेवामीक्ष्णग्रहणेऽपि भावनिष्पन्नं प्रायिधत्तं भिक्षोद्रिष्टन्यम् । नवरम्—द्वितीयवारं मास-गुरुकादारव्धं छेदे तिष्ठति, तृतीयवारं चतुर्रुषुकादारव्धं मूलं यावद् नेयम् । एवमेव गणिन आचार्यस्य च द्रष्टव्यम् । नवरम्—खपदात् खपदमेकमुभयोरपि हसति । तत्रोपाध्यायस्य प्रथमवारं मासगुरुकादारैंव्यं तृतीयवारायामनवस्थाप्ये, आचार्यस्य प्रथमवारं चतुरुघुकादारव्यं वृतीयवारायां पाराध्विके तिष्ठति ॥ ५८०६ ॥ इह पूर्वमुद्गतवृत्तिपदगनस्तमितसङ्गरुपपदं च २० व्याख्यातं न शेपाणि संस्तृतादीनि अतस्तानि व्याचष्टे—

संयडिओं संथरेंतो, संतयभों नी व होइ नायन्त्रो । पज्जतं अलमंतो, असंथडी छिन्नमत्तो य ॥ ५८०७ ॥

संस्तृतो नाम पर्यासं भक्त-पानं लभमानः संस्तर्रति, अथवा यः 'सन्ततभोजी' दिने दिने पर्याप्तमपर्याप्तं वा सुक्के स संस्तृतो ज्ञातन्यः । यस्तु पर्याप्तं भक्त-पानं न रुमते चतुर्थादिना 25 छिन्नभक्तो वा सोऽसंस्तृतः ॥ ५८०७ ॥ निर्विचिकित्सपदं व्याख्याति-

िनस्तंकमणुदितोऽतिच्छितो व सरो ति गेण्हती जो उ। उदित घरते वि हु सो, लग्गति अविसुद्धपरिणामो ॥ ५८०८ ॥

१ पणहीण ति' तामा॰ ॥ २ °विनिष्णते प्रायं को॰ ॥ ३ °तः "पंचिहं गणहिं" ति विभक्तिव्यत्ययात् पञ्चमु को॰ ॥ ४ °द्वः छेदे, हितीयवारं चतुर्लघुकादारुष्यं [मूले, हतीयवारं चतुर्लघुकादारुष्यं [मूले, हतीयवारं चतुर्लघुकादारुष्यं मूले, हितीयवारं चतुर्लघुकादारुष्यं मूले, हितीयवारं चतुर्लघुकादारुष्यं पारां को॰ ॥ ५ भोगी य हो' तामा॰ ॥ ६ °रन् निर्वहन् आस्ते, अध्ये को॰ ॥ यु० १९३

ប

े निर्विचिकित्यो नाम निःग्रङ्कमनुदितोऽतिकान्तो वा सूर्य इति मन्यते । एवं यो निःग्रङ्कि-तेन चेतमा गृहाति स यद्यपि चित्रते 'त्रियमाणे वा' अनन्त्रमिते स्वा गृहाति तथाप्यविश्वद्ध-परिणामत्तया प्रायक्षिचे छगति ॥ ५८०८ ॥

> ्रएमेन य उदिउ त्ति व, घरह ति व सोद्रष्टवगतं जस्स । . स निवज्जए विसुद्धो, विसुद्धपरिणामसंज्ञतो ॥ ५८०९ ॥

प्तमेत यस 'सोहं' निःमन्तिग्वं चिने उपगतम्—यहुनादित्य उदितः 'त्रियते वा' नाद्याप्यस्तमेति स यद्यपि 'तिपवंगे' त्रिपयीसनाने वर्तते तथापि विशुद्धपरिणाम इति इत्ता 'तिशुद्धः' न प्रायक्षिची ॥ ५८०९ ॥ अथ यहुक्तं सुत्रे—"श्रह पुण एवं नाणेज्ञा—अणुगपर स्रिए अस्थमिए व" ति तत्रोहत्यमनस्तमितं वा रविं चेत्रसि इत्ता गृहीतं पश्चात् पुनर्जातं यया— 10 अनुहतोऽन्तमितो वा; कथं पुनस्तद् ज्ञातम् ह इत्याह—

समि-चिचिणिमादीणं, पचा प्रुप्ता य णलिणिमादीणं । उदय-ऽत्यमणं रविणो, कहिति विगसंत-मङ्खिता ॥ ५८१० ॥

्रथमी-चिच्चिणिकादीनां तक्णां पत्राणि निजनीपसृतीनां च पुण्याणि विक्रमन्ति सन्ति रवस्त्यं कथयन्ति । एतान्येव सुकुछयन्ति सन्ति रवेरन्तमयनं कथयन्ति ॥ ५८१० ॥

15 कथं पुनराहित्य उदितोऽन्तमितो वा न दृश्यते ? दृत्याह—

अन्म-हिम-त्रास-महिया-महागिरी-राहु-रेणु-रयहण्णो । मृहदिसम्स व बुद्धी, चंद्र गेहे व तैमिरिए ॥ ५८११ ॥

अश्रतंस्तृते गगने, हिमनिकरे वा पत्रति, वर्षण वा महिक्या वा पत्नत्या छादिते, महागिरिणा वा अन्तरिते, राहुणा वा सर्वेग्रहणेनोदया-अन्तयनयोग्रहीते रेवी, रेणु:—कटक्रगमनायु20स्त्राता घृष्टिः रवः—श्रीसादिकं ताम्यां वा छत्र डिहिनोअन्तिनेतो वा रिवर्न ज्ञायते। दिग्रहो
वा कश्चिद् अपरां दिशं पूर्वा मन्यते, स नीचमादित्यं विछोक्य 'उद्गनमात्र आदित्यः' इतिबुद्धा भक्त-पानं गृहीत्वा वसर्ति प्रविष्टो यावद् सुक्तन्तावदन्यकारं जातम्, ततो जानाति—
अस्त्रमितेऽहं सुक्त इति । अथवा गिहें गृहाम्यन्तरे कारणजाते दिवा सुन्नः, प्रदेषे चन्द्रे टितेते
वित्रद्धो विवरेण ज्योत्कां प्रविष्टां ह्या चिन्तयित—एष आदित्यात्रयः प्रविष्टः; स च तेमिरिको
25 मन्दं मन्दं पद्यति ततो गृहिणा निमन्नितो सुक्तः। एवसादिक्षः कारणेरनुदिनसृदिनं मन्येत
डिदितं वाऽनुदितम्, अन्तमितमप्यनन्तिमतं अनन्तमितमप्यन्तिमत्त्रम् ॥ ५८११ ॥ ततः—

सुचं पहुच गहिने, णातुं हहरा उ सो ण नेण्हेंनो । जो पुण निण्हिन णातुं, नम्नेगहाणगं बहे ॥ ५८१२ ॥

यगुरतोऽनन्तिमतो वा इतिबुद्धा एवं प्रतीत्य ''उमायविनीए अण्यामियमंक्रणे'' इति अस्त्रपामाण्येन गृहीतं पश्चाच ज्ञातम् 'अनुरतोऽन्तिमितो वा रिवः' ततो यद् मुख्तं यच पाणी यच प्रतिप्रहे तत् सर्वमिष खुन्द्रजेत् । 'इत्रया' यद्यसी पृत्रेमेवानुदितमन्तिमतं वा अज्ञासत् ततो नाप्रहीप्यत् । यः पुनरनुरतमन्त्रमितं वा ज्ञास्त गृहाति गृहीत्वा वा सुदेऽन्येषां वा ददाति

१ रबी उदया-उस्तमने न हायेने। तथा रेणुः शं०॥ २ व्ण भुंतह णा तामा०॥

त्तरीकं स्थानकं वर्द्धयेत्, तं प्रतीत्य "तं मुंजमाणे अन्नेसि वा दलमाणे आवज्जह चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाइयं'' इत्युत्तरं सूत्रखण्डं वर्धयेदिति भावः ॥ ५८१२ ॥

अथ विवेचन-विशोधनपढे व्याच्छे-

सन्त्रस्स छड्डण विगिचणा उ मुह-हत्थ-पाद्छूहस्स ।

फुसण धुवणा विसोहण, सिकं व बहुसी व णाणत्तं ॥ ५८१३ ॥ अनुदितमस्तिमेतं वा ज्ञात्वा यद् मुखे प्रक्षिप्तं तस्य ज्ञाते सित खेलमलके यत् प्रक्षेपणम्, यच हस्ते-पाणौ तस्य प्रतिग्रहे, यत् पात्रे-प्रतिग्रहे तस्य स्थण्डिले, एवं सर्वस्थापि यत् परिष्ठापनं सा विवेचना । यत् तु "फ़ुसणं" हस्तेनामर्शनं 'धावनं' कल्पकरणं सा विशोधना । अथवा 'सकृत्' एकशः परिष्ठापन-स्पर्शन-धावनानां करणं विवेचना, एतेपामेव बहुशः करणं विशोधनम् । एतद् विवेचन-विशोधनयोर्नानात्वमुक्तम् ॥ ५८१३ ॥ 10

अथ "नो अइक्षमइ" ति पदं व्याख्याति-

नातिकमती आणं, धम्मं मेरं व रातिभत्तं वा। अत्तद्वेगागी वा, सय भंजे सेस देजा वी ॥ ५८१४ ॥

एवं विविश्वन् विशोधयन् वा तीर्थकृतामाज्ञां नातिकामति । अथवा श्रुतधर्म चारित्र-मयीदां रात्रिभक्तवतं वा नातिकामति । ''तं भुंजमाणे अन्नेसिं वा दलमाणे'' चि पदद्वयं 15 च्याख्यायते—''अत्तहे'' इत्यादि, 'आत्मार्थिकः' आत्मलाभाभग्रही कारणे वा य एकाकी स खयं भुद्धे नान्येषां ददाति । 'शेषः पुनैः' अनात्मलामी अनेकाकी वा स अन्येषामपि दद्यात् स्वयमपि भुझीत ॥ ५८१४ ॥

गतं प्रथमं संस्तृतिनिर्विचिकित्ससूत्रम्। अथ द्वितीयं संस्तृतिचिकित्ससूत्रं न्याख्याति-एवं वितिगिच्छो वी, दोहि लहू णवरि ते तु तव-काले। 20

तस्स पुण हवंति लता, अह असुद्धा ण इतरातो ॥ ५८१५ ॥ विचिकित्सते-'किं उदितो रविः ! उत अनुदितः !' इत्यादि संशयं करोतीति विचिकित्सें:, सोऽप्येवमेव वक्तव्यः । नवरम्—यानि तस्य तपोऽर्हाणि प्रायश्चिचानि तानि तपसा कालेन च लघुकानि । 'तस्य च' विचिकित्सस्य पुनरशुद्धा एव केवला अष्टो लता भवन्ति न 'इतराः' शुद्धाः, सङ्कल्पस्य शङ्कितत्त्रेन प्रतिपक्षाभावात् ॥ ५८१५ ॥ 25

क्यं पुनरसी शङ्कां करोति ! इत्याह-

अणुदिय उदिओं किं नु हु, संकप्पो उभयहा अदिहे उ। धरति ण व ति व ग्रहो, सो पुण नियमा चउण्हेको ॥ ५८१६ ॥ 'उभयथा' उदयकालेऽस्तमनकाले वा अभ्र-हिमादिभिः कारणरहष्टे बादित्ये सद्गत्नो भवति, किमनुदित उदितो या रविः ! अलगनकालेऽपि—सूर्यो प्रियते न या ! इति शक्का भनति । ३० स पुनः सूर्यो नियगादनुदित उदितोऽन्तमितोऽनन्तमितो वा! इति चतुर्णो विकल्यानाम-

१ 'नः' आत्म<sup>ः हां• ॥ २–३ संस्कृतः मा• ॥ ४ 'त्सः, "अच्" (सिराहे० ५-१-४९)</sup> इत्यनेन अच्मत्ययः, सोऽप्ये कां ।। ५ भामककस्मिन् प्रकारे यस्ते न रापेषु। भन्नाः कां ।।

कतरसिन् वर्तते । महाः पुनरत्रत्यमुचारणीयाः— उद्यं प्रतीत्य विचिक्तते मनः उद्शरे सति विचिकित्तितगवेषी विचिकित्तितग्राही विचिकित्तितमोजी, एवमधे। महाः; अस्तमनमिष् प्रतीत्वैवमेवाष्टे। महाः । द्वयोरप्यष्टमक्त्योः प्रथम-द्वितीय-चतुर्थी-ऽप्टमा मङ्गा घटमानकृत्वाद् ग्राह्याः, शेषाश्चत्वारोऽप्राह्याः ॥ ५८१६ ॥ गतं द्वितीयं संस्तृतविचिकित्तससूत्रम् । अथ उत्तीयमसंस्तृतनिविचिकित्तससूत्रं व्याचिष्ट्यानुराह—

तव-गेलन-ऽद्याणे, तिनिहो तु अँसंथडी निहे तिनिहो । तवऽसंघड मीसस्सा, मासादारीवणा इणमो ॥ ५८१७ ॥

अंसंस्तृतो नाम पद्या-ऽष्टमादिना तपसा ह्यान्तो १ न्छानत्वेन वाऽसमयो २ द्रीवीव्यनि वा गच्छन् पर्याप्तं न रुमते २, एप त्रिवियोऽसंस्तृतः । ''विद्दे तिविद्दो" ति 'विद्दे' अव्यनि १८योऽसंस्तृतः स त्रिवियः, तद्यथा—अध्यप्रवेदोऽध्यमध्येऽध्योत्तारे च । तत्र तपोऽसंस्तृतः निविचित्रित्सस्य मासादिका इयमारोपणा भवति । "मीसस्स" ति मिश्रो नाम—विचित्रित्साः समापन्नत्तस्यापि मासादिरारोपणा कर्तव्या । सा चोत्तरत्रामियास्यते । इद्दापि प्विक्रनेण पोडय रुताः कर्तव्याः, कारुनिष्पन्नं च प्रायश्चित्तं प्रान्तत् ॥ ५८१७ ॥ द्रव्य-मावप्रायश्चित्तये विद्याः—तपोऽसंस्तृतो विक्रप्रतपःक्लान्तः पारणकेऽनुद्रतेऽस्त्रमितं वा टिन्ता-ऽनन्त्रमित्रद्व्याः १४मक्त-पानीये मुझानो यदाऽनुद्रतमन्तमितं वा जानाति ततः परं मुझानसेदं प्रायश्चित्तम्—

एक-दुग-तिण्णि मासा, चंडमासा पंचमास छम्मासा । सन्दे वि होति लहुगा, एगुत्तरबह्रिया जेणं ॥ ५८१८ ॥

संलेखनारोपं यदि ज्ञाते सुद्धे तत एकमासिकन् । पञ्च कवलान् ससुद्दिज्ञति द्विमासिकन् । देशे लम्बनान् ससुद्दिज्ञति त्रैमासिकन् । पञ्चदश कवलान् सुझानस्य चतुर्मासिकन् । दिल्लिं श्रिमुझानस्य पञ्चमासिकन् । अथ पञ्च कवला विश्रुद्धमानेन ससुद्दिष्टाः रोपान् पञ्चविंशतिकव-लान् ज्ञाते सुद्धे ततः पाण्मासिकन् । एतानि सर्वाण्यपि लघुकानि प्रायश्चित्तानि मवन्ति । कृतः ? इत्याह—येन कारणेनेकोत्तरहन्द्या द्विज्यादिक्षया अन्ति वर्दितानि ॥ ५८१८॥

इंद्रमेव व्यनक्ति—

25

दुविहा य होइ बुड्डी, सङ्घाणे चेव होइ परठाणे । सङ्घाणिम्म उ गुरुगा, परठाणे लड्डग गुरुगा वा ॥ ५८१९ ॥

द्दिविधा च सवित इद्धिः । तद्यथा—स्तसानदृद्धिः परसानदृद्धिश्च । स्नसानदृद्धिनियनाद् गुरुका सवित, तथाहि—यदा मासञ्जुकाद् मासमेव स्नसानं सङ्कामित तदा नियनाद् नास-गुरुकमेव, एवं द्विमासञ्जुकाद् द्विमासगुरुकन्, यावत् पण्मासञ्जुकात् पण्नासगुरुकन् । ४ परसानदृद्धिस्तु विसद्यञ्जसङ्गाका दृद्धिः, यथा—मासाद् द्वौ मासौ, द्वाम्यां नासाम्यां त्रयो । ४०मासाः, एवं यावत् पञ्चनासात् पण्मासाः । एषा > परसानदृद्धिरुद्धका वा गुरुका वा मवेद् ।

१-२ संस्कृत मा॰ ॥ २ असंखडी है॰ । असंब्रही मा॰ ॥ ४ °संब्रह है॰ । °संब्रह भा॰ ॥ ५ असंस्कृतो मा॰ ॥ ६ °संस्कृत भा॰ ॥ ७ °संस्कृतो मा॰ ॥ ८ ४ १० एतदिहाल । भीतः पाळ मा॰ औं ९व वर्तते ॥

तत्र रुष्ठकस्थानादारव्या रुष्ठका गुरुकस्थानादारव्या गुरुका भवति । अत्र च मासरुष्ठका-दारव्या अतः सर्वाण्यपि लघूनि द्रष्टव्यानि ॥ ५८१९ ॥

भिक्खुस्स ततियगहणे, सद्वाणं होइ दव्वनिष्कन्नं। भाविम्म उ पिंडलोमं, गणि-आयरिए वि एमेव ॥ ५८२० ॥

भिक्षोद्वितीयवारं द्वैमासिकादारव्धं छेदे तिष्ठति, तृतीयवारं ग्रहणे त्रैमासिकादारव्धं ह 'सस्थानं' मूरुं यावद् नेयम् । एवं द्रव्यनिष्पत्रं पायश्चित्तमुक्तम् । भावनिष्पत्रं पुनरेतदेव प्रतिलोमं मन्तन्यम्। गणिन आचार्यस्यापि द्रन्य-भावयोरुमयोर्प्येवमेव प्रायश्चित्तम्। नवरम्— उपाघ्यायस्य द्वेमासिकादारव्धं त्रिभिवीरैरनवस्थाप्ये, आचार्यस्य त्रैमासिकादारव्धं त्रिभिवीरैः पाराश्चिके पर्यवस्यति ॥ ५८२० ॥ गतस्तपोऽसंस्तृतः । अथ ग्लानासंस्तृतमाह-

> एमेव य गेलने, पहुवणा णवरि तत्थ भिण्णेणं। चउहि गहणेहिँ सपदं, कास अगीतत्थ सुत्तं तु ॥ ५८२१ ॥

ग्लानासंस्तृतस्याप्येवमेव प्रायश्चित्तम् । नवरम्—तैत्र "भिन्नणं" ति भिन्नमासात् प्रस्थापना कर्तव्या । प्रथमं वारं पञ्चमासल्घुके, द्वितीयं पण्मासल्घुके, तृतीयं छेदे, चतुर्थं वारं मूले तिष्ठति । अत एवाह—'चतुर्भिप्रहणैः' अभीक्ष्णसेवारूपैः 'खपदं' मूलं भिक्षः प्रामोति । उपाध्यायस्य रुघुमासादारव्धं चतुर्भिवीरैरनवस्थाप्ये, आचार्यस्य द्विमासरुघुकादारव्धं चतुर्भिवीरै: 15 पाराञ्चिके पर्यवस्यति । शिष्यः प्रच्छति—कस्यैतत् प्रायश्चित्तम् ! सूरिराह—यद् उक्तं यच वक्ष्यमाणम् एतत् सर्वमगीतार्थस्य सूत्रं भवति, प्रस्तुतसूत्रोक्तं प्रायश्चित्तमित्यर्थः । स हि कार्यमकार्यं वा यतनामयतनां वा न जानाति अतरतस्य प्रायश्चित्तम् ॥ ५८२१ ॥

गतो ग्लानासंस्तृतः । अथाध्वासंस्तृतमाह-

अद्भाणासंथडिए, पवेस मज्झे तहेव उत्तिण्णे। मन्झिम्म दसगबुद्धी, पवेस उत्तिण्णि पणएणं ॥ ५८२२ ॥

20

10

'अध्वनि' मार्गे योर्डेसंस्तृतः स त्रिविधः । तद्यथा —अध्वनः प्रवेशे मध्ये उत्तारे च । तत्र भयमं मध्ये भाव्यते-भिक्षोः संलेखनादिषु पट्सु स्थानेषु दशरात्रिन्दिवमादी कृत्वा प्रायिधत्त-पृद्धिः फर्तन्या, उपाध्यायस्य पञ्चदशरात्रिन्दिवादिकम्, आचार्यस्य विंशतिरात्रिन्दिवादिकं प्रायिधितम् । भावे एतदेव प्रतिलोगं वक्तव्यम् । अथ प्रवेशे उत्तरणे च भण्यते — "प्रवेस 25 उत्तिण्ण पणएणं" ति पवेशे तथा उत्तरणमुत्तीण तत्र च पञ्चकेन स्थापना कियते, संलेख-नादिषु पद्सु पदेषु पञ्चरात्रिन्दिवान्यादौ कृत्वा मासलघुकं यावद् नेतन्यमिति भावः । तथा उभयोरिष अप्टिभवीरेर्मूलं प्रामोति, उपाध्यायस दशरात्रिन्दिवादिकमप्टमवारायागनवस्थाप्यम्,

१ 'संस्कृत' भा । १ 'तत्र' ग्लानासंस्कृते "भिन्नेणं" ति विभक्तिव्यत्ययाद् भिन्न-मासात् मस्यापना फर्सव्या। ततका प्रथमं चारं भिन्नमासादारम्थं पञ्चमासगुरुके, क्रितीयं यारं लघुमासादारम्धं पण्मासलघुके, छतीयं यारं हैमासिकादारम्धं छेदे, चतुर्धं यारं भ्रमासिकादारम्धं मूले तिष्ठति । अत मां ॥ ३ ज्ञानीते अतं गा॰ दे ॥ ४ 'संस्कृत' भा ।। ५ रसंस्कृतः भा ॥

30

आचार्यस्य पञ्चदशरात्रिन्दिवादिकं पाराञ्चिकान्तम् । भावे एतदेव प्रतिलोमं पायश्चित्तम् ।

शिष्यः पृच्छति—अध्वासंस्तृतो मध्ये क्षिप्रमेव खपदं प्रापितः प्रवेशे उत्तरणे च चिरेण तदेतत् कथम् १ अत्रोच्यते—अध्वनः प्रवेशे भयमुत्पवते 'कथमध्वानं निस्तरिष्यामि १' उत्तरणे- ऽपि वुमुक्षा-तृपादिभिरत्यन्तं क्षान्तः, अत एता चिरेण खपदं प्रापितो, अध्वमध्ये पुनर्नितमयो धनातिक्षान्तश्च अतः शीघं खपदं प्रापितः । अत्रैकैकसिन् पदे आज्ञादयो रात्रिमोजनदोपाश्च । अगीतार्थस्य चैतन्मन्तव्यम् , न गीतार्थस्य ॥ ५८२२ ॥ कुतः १ इति चेद् उच्यते—

उग्गयमणुग्गते वा, गीतत्थो कारणे णऽतिक्रमति । द्वाऽऽहिंड विहारी, ते वि य होंती सपडिवक्खा ॥ ५८२३ ॥

गीतार्थः अध्यप्रवेशादौ कारणे उत्पन्ने उद्गतेऽनुद्गते वा सूर्ये यतनयाऽरक्तोऽद्विष्टो मुझानो 10 मगवतामाज्ञां धर्मे वा नातिकामित । ते चाध्यप्रतिपन्नास्त्रिविधाः—द्रवन्त आहिण्डका विहारि-णश्च । तत्र द्रवन्तः—प्रामानुमामं गच्छन्तः, आहिण्डकाः—सततपरिश्रमणशीलाः, विहारिणः— मारां मासेन विहरन्तः । तेऽपि प्रत्येकं सप्रतिपक्षाः ॥ ५८२३ ॥ तद्यथा—

दृह्जंता दुविधा, णिकारणिगा तहेय कारणिगा । असिवादी कारणिता, चके थूभाईता इतरे ॥ ५८२४ ॥ उवदेस अणुवदेसा, दुविहा आहिंडगा मुणेयच्या ।

विहरंता वि य दुविधा, गच्छगता निग्गता चेव ॥ ५८२५ ॥

द्रवन्तो द्विविधाः—निष्कारणिकाः कारणिकाश्च । तत्राशिवा-ऽवमोदर्य-राजद्विष्टादिमिः कारणेः, उपघेर्लेपस्य वा निमित्तं, गच्छस्य वा वहुगुणतरमिति कृत्वा, आचार्यादीनां वा आगाढे कारणे ये द्रवन्ति ते कारणिकाः । ये पुनरुत्तरापये धर्मचकं मशुरायां देवनिर्मितस्तृप् 20 आदिशब्दात् कोशालायां जीवन्तस्यामिप्रतिमा तीर्थकृतां वा जन्मादिम्मय एवमादिदर्शनार्थं द्रवन्तो निष्कारणिकाः ॥ ५८२४॥

आहिण्डका अपि द्विधा—उपदेशाहिण्डका अनुपदेशाहिण्डकाश्च । तत्र ये स्त्रा-ऽर्थे।
गृहीत्वा भविष्यदाचार्या गुरूणामुपदेशेन विषया-ऽऽचार-मापोपलम्मनिसत्तमाहिण्डन्ते ते
उपदेशाहिण्डकाः, ये तु कौतुकेन देशदर्शनं कुर्वन्ति तेऽनुपदेशाहिण्डकाः । विहरन्तोऽपि
१६ द्विधाः—गच्छगता गच्छनिर्गताश्च । तत्र 'गच्छगताः' गच्छवासिनः ऋतुबद्धे मासं मासेन
विहरन्ति । गच्छनिर्गता द्विविधाः—विधिनिर्गता अविधिनिर्गताश्च । विधिनिर्गताश्चतुर्धा—
जिनकिरिपकाः मितमामितपन्ना यथालन्दिकाः ग्रुद्धपारिहारिकाश्चेति । अविधिनिर्गताः सारणादिमिस्त्याजिता एकाकीम्ताः ॥ ५८२५ ॥

एतेषां मेदानामिमेऽनुदिता-ऽस्तमितयोः पायश्चित्ते लगन्ति—

निकारणिगाऽणुवदेसिगा य लग्गंतऽणुदिय अत्थिमिते । गच्छा विणिग्गता वि हु, लग्गे जति ते करेक्षेत्रं ॥ ५८२६ ॥

१ °संस्कृतो भा॰ ॥ २ चा, उपल्रक्षणत्वाद् अस्तमितेऽनस्तमिते चा सूर्ये कां॰ ॥ ३ °गा समासेणं । विह् वाभा॰ ॥ ४ °चन्ति ते इतरे मन्तव्याः । इतरे नाम-निष्का कां॰ ॥

निष्कारणिका द्रवन्तो अनुपदेशाहिण्डका अविधिनिर्गताश्चानुदितेऽस्तमिते वा यदि गृहन्ति भुक्षते वा ततः पूर्वोक्तशायिधत्ते लगन्ति । ये तु कारणिका द्रवन्त उपदेशाहिण्डका गच्छगताश्च ते कारणे यतनया गृह्वाना भुझानाश्च ग्रुद्धाः । ये तु गच्छनिर्गता जिनकिए-कादयस्तेऽपि यद्येवमनुदितेऽस्तमिते वा ब्रहणं कुर्युस्ततो लगन्ति परं ते नियमात् तदानीं न गृहन्ति, त्रिकालविषयज्ञानसम्पन्नत्वात् ॥ ५८२६ ॥ б

अहवा तेसिं ततियं, अप्पत्ती अणुदितो भवे छरो । पत्तो तु पच्छिमं पोरिसिं च अत्थंगतो होति ॥ ५८२७ ॥

अथवाशव्दः प्रकारान्तरवाची । 'तेषां' जिनकल्पिकादीनां तृतीयां पौरुपीमप्राप्तः सूर्योऽनु-दितो भण्यते, पश्चिमां च पौरुपी प्राप्तोऽस्तङ्गत उच्यते । अत एव भक्तं पन्थाश्च तेपां तृतीय-पौरुप्यामेव भवति नान्यथा ॥ ५८२७ ॥

गतमसंरैतृतनिर्विचिकित्सस्त्रम् । अथासंरैतृतविचिकित्सस्त्रं व्याचिष्टे— वितिगिच्छ अव्भंसंथड, सत्थो उ पहावितो भवे तुरियं। अणुकंपयाऍ कोई, भत्तेण निमंतणं कुञा ॥ ५८२८ ॥

अअसंस्तृत-हिमानीसम्पातादिभिरदृश्यमाने सूर्ये विचिकित्सा भवति । ते च साधवः सार्थेन अध्वानं प्रतिपन्नाः, अन्तरा चाऽभिमुखोऽपरः सार्थ आगतः, द्वावप्येकस्थाने आवासितो,15 अभिमुखागन्तुकसार्थिकश्च कोऽप्यनुकम्पया साघृनां भक्तेन निमन्नणं कुर्यात् , यसिश्च सार्थे साधवः स चलितः अतः सूर्योदयवेलायामुदितोऽनुदित इति शङ्कया गृहीयुः । इहापि त्रिवि-धेऽसंस्तृते तथेवाष्टो हताः । नवरम्—असंस्तृते निर्विचिकित्से तपःप्रायश्चित्तान्युभयगुरुकाणि, र्असंस्तृते विचिकित्से पुनरुभयलघूनि, शेषं सर्वमिष प्राग्वत् ॥ ५८२८ ॥

॥ संस्तृत-निर्विचिकित्सपकृतं समाप्तम् ॥

20

25

#### उद्गारम कृत म्

स्त्रम्-

इह खल्ल निग्गंथस्स वा निग्गंथीए वा रातो वा वियाले वा सपाणे सभोयणे उग्गाले आगच्छेजा, तं विगिंचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अङ्क्रमङ्। तं उग्गिलिता पचोगिलमाणे राईभोयणपडिसेव-णप्पत्ते आवजङ् चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणु-म्घाइयं १०॥

१-२ 'संस्कृत' मा॰ ॥ ३ व्यान्याति गां॰ ॥ ४ 'संगद्ध ३० । 'संगद्ध मा॰ ॥ ५ 'संस्फ़त' भार ॥ ६-७ 'संस्कृते भार ॥ ८ असंवित्ति' खंर विना ॥

:अस्य सम्बन्धमा<u>ह</u>—

#### निसियोयणं तु पगतं, असंथरंतो बहुं च मीतृणं । उग्गालग्रुग्गिलिजा, कालपमाणा च दन्त्रं तु ॥ ५८२९ ॥

निशिमोजनं प्रेस्त्रे पक्रतम्, इद्दापि तदेवामिवीयते । यद्वाऽसंन्तरन् 'बहु' पस्तं सुक्वा धर्जन्यासुद्वारमागतसुद्वित्वत् तत्रिपेषार्थमिदं स्त्रम् । अथवा काल्प्रमाणमनन्तरस्त्रे उक्तम्, इह् तु काल्प्रमाणादनन्तरं द्रव्यथमाणसुच्यते ॥ ५८२९ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास व्याग्या—'इह' अस्मिन् मानीन्द्रे प्रवचने प्रामाद्री वा वर्तमा-नस्य 'ख़ळुः' वाक्याळ्द्वारे निर्धन्थस्य वा निर्धन्थ्या वा रात्री वा विकाले वा सह पानेन सपानः सह भोजनेन समोजन उद्गार आगच्छेत्। किमुक्तं भवति ?—सिक्यविरहितमकं 10 पानीयमुद्रारेण सहागच्छिति, कृरसिक्यं वा केवळमागच्छिति, कदाचिद्रुमयं वा। 'तम्' उद्गारं 'विविद्यन् वा' सकृत् परित्यजन् 'विशोधयन् वा' बहुग्रः परित्यजन् नो आज्ञामितकामिति । तमुद्रीर्थ 'प्रत्यविग्छन्' भ्योऽप्यास्तादयन् आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्थानं अनुद्वातिकम्। एप सुत्रार्थः ॥ सम्प्रति निर्मुक्तिविस्तरः—

उद्दरं विमचा, आतिअणे पणगञ्जिह जा तीसा ।

चतारि छ च लहु-गुरु, छेदी मूर्ल च मिक्खुस्स ॥ ५८३० ॥

'ऊहूंदरे' मुमिशे पर्यासमञ्जादिकं भुक्ता विभिन्न च यो विशिष्टमक्तकोमेन मृयः प्रत्यापित्रति ततो यदि दिवसस्तत एकं छम्यनगादी कृत्वा यावत् पञ्च छम्बनान्तावद् आपितत-श्रत्वारो छप्रतः । ततः पञ्चकबृद्धिक्षंश्यतं यावत् कर्षच्या, तद्यया—पद् प्रभृति यावद् द्य छम्बना एतेषु चतुर्गुरवः, एकादशादिषु पञ्चदशान्तेषु पद्छ्यतः, पोदशादिषु विश्रत्यन्तेषु पहु-२० रवः, एकविश्रत्यादिषु पञ्चविश्रत्यन्तेषु च्छेदः, पद्विश्रत्यादिषु विश्वदन्तेषु छम्बनेषु प्रत्यविष्टय-मानेषु मृत्यस् । एवं भिक्षोकृक्तम् ॥ ५८२० ॥

गणि आयरिए सपदं, एगग्गहणे वि गुरुग आणादी । मिच्छनऽमचबहुए, विराहणा तस्य वऽण्णस्य ॥ ५८३१ ॥

गणी—उपाध्यायत्तस्य चतुर्गुरुकादारव्धं त्यपद्मनवस्थाप्यं यावद् नेयम्। आचार्यस्य पद्-25 छत्रुकादारव्धं स्वपदं पाराधिकं यावद् द्रष्टव्यम्। एवं दिवसत्त उक्तम्। रात्रो तु यदेकमपि सिक्यं 'गृहाति' प्रस्यादेचे तत्रश्चतुर्गुरु, आज्ञादयश्च दोषाः। मिथ्यात्वं चासावन्येषां जनयति— यथा चादिनन्तया कारिणो न भवन्त्यमी इति। राजा वा तं ज्ञात्वा मिश्रादीनां प्रतिषेधं क्रुर्यात, 'मा वा कोऽप्यमीषां मध्ये प्रवाजीत' इति वारयेत्, असारं च प्रवचनं मन्येत, अस्विसर-चस्का अप्यमीमिवीन्तमापिवद्धिर्जिता इति'। 'तस्य वा' वान्ताद्यिनः 'अन्यस्य वा' तं पद्यते। 20 विरायना भवति। अत्रामार्यबद्धक्षद्यग्रान्तः—

एगो रेक्तबङ्को संखडीए मिजयाक्ष्रुं अह्प्यमाणं जिमितो । विगायस्स य रायमगगमे-गाटस्स हिययमुच्छ्छं । अमचपासायस्स हिट्ठा विमटमारहो, अमचेण य वायायणहिएण दिट्ठो ।

१ एनदनन्तरं अन्यासम्—६००० कां॰ ॥

-5

10

15

25

30

सो य विमत्ता तमाहारमनिण हं पासिता लोमेण मंजिउमार द्वो । तं दहण अमचस्स अंगाणि उद्धिसयाइं, उद्घं च जातं । अमचो दिणे दिणे जेमणवेलाए समुद्दिसंतो संभरेता उद्घं करेइ। एवं तस्स वग्गुली वाही जातो, तओ मओ। सो वि घिजाईओ एवमेव विणहो । जम्हा एते दोसा तम्हा पमाणपत्तं भोत्तव्वं ॥

> प्वं ताव दिवसतो, रातो सित्थे वि चउगुरू होति । . उद्दर्गहणा पुण, अववाते कप्पए ओमे ॥ ५८३२ ॥

प्वं तावत् कवरुपञ्चकमादो कृत्वा पञ्चकवृद्धा चतुर्रुषुकादिकं पायश्चितं दिवसत उक्तम्। रात्रावेकसिक्थस्यापि ग्रहणे चतुर्गुरवो भवन्ति । यच निर्गुक्तिगाथाय।मूर्जुदरमहणं कृतं तदेवं ज्ञापयति — अपवादपदे अवमे प्रत्यवगिलनमपि कल्पते ॥ ५८३२ ॥ अत्र शिष्यः प्राह—

> रातो व दिवसतो वा, उग्गाले कत्थ संभवो होजा। गिरिजणसंखडीए, अद्वाहिय तोसलीए वा ॥ ५८३३ ॥

रात्री वा दिवसतो वा कुत्रोद्वारस्य सम्भवो भवेत् !। सूरिराह—गिरियज्ञादिषु सङ्घुडीषु रोसलिविषये वा अष्टाहिकादिमहिमासु प्रमाणातिरिक्तं सुक्तानासुद्वारः सम्भवति ॥५८३३॥ तत्र पायश्चित्तमभिषित्युः प्रातावनार्थं तावदिदमाह---

अद्वाणे वत्थव्या, पत्तमपत्ता य जोअण दुगे य ।

पत्ता य संखिं जे, जतणमजतणाएँ ते दुविहा ॥ ५८३४ ॥

ते सङ्ख्रुडीभोजिनः साधवो द्विविधाः—अध्वपतिपन्ना वार्तव्याश्च । तत्र ये वास्तव्यास्ते द्विविधाः—सङ्ग्रङ्याः पेक्षिणोऽपेक्षिणश्च। अध्वपतिपन्ना अपि द्विधा—तंत्रेव गन्तुकामा अन्यत्र वा गन्तुकागाः । येऽन्यत्र गन्तुकामास्ते द्विधा---प्राप्तमृभिका अपाप्तमृमिकाश्च । प्राप्तमृमिका नाम-ये सङ्घडीवामस्य पार्धतो गन्तुकामाः सङ्घडीमभिषार्य अर्धयोजनादागच्छन्ति । अमाप्त-20 भूमिका नाग-ये योजनाद् योजनिह्नकाद् उपलक्षणत्वाद् यावद् द्वादशयोजनेभ्यः सङ्गडी-निमित्तमागताः । ये तत्रैव गन्तुकामाः सङ्घडीमामे पाप्तान्ते 'द्विविधाः' द्विपकाराः—यतना-पाप्ता अयतनापाप्ताध्य । ये पदभेदमकुर्वन्तः सूत्रार्थपोरूप्या विद्धाना आगतास्त्रे यतनापाप्ताः । ये तु सङ्गर्डी श्रुत्वा सूत्रार्थी हापयन्त उत्सुकीमृता आगतास्ते अयतनामाप्ताः ॥ ५८३४ ॥

वत्थव्य जतणपत्ता, एगगमा दो वि होति णेयव्या ।

अजयण वत्थव्या वि य, संखडिपेही उ एकगमा ॥ ५८३५ ॥

तत्र ये वास्तव्याः सङ्ख्यपहोकिनो ये च तत्रीय गन्तुकामा यतनाप्राप्ताः एते हुयेऽपि प्रायध्यितवारणिकायामेकगमा भवन्ति ज्ञातन्याः । ये तु तत्रेव गन्तुकामा अयतनाप्राप्ताः ये च वाम्बल्याः सङ्घडीपलोक्तिनः एते हुयेऽपि चारणिकायानेकगमा भवन्ति ॥ ५८३५ ॥

"पत्ता य सङ्घिष्ठ ले" (गा० ५८३४) इति परं व्यास्याति---

तत्येव गंतुकामा, वोलेउमणा व तं उवरिएणं। पदमेद अजयणाप, पडिच्छ उच्चच सुनमंगे ॥ ५८३६ ॥ यत्र भागे सङ्गिडिन्तंत्रेय ये गन्तुकामाः ये वा तत्त्व भागत्वोर्थार् योटियनुकरतने यदि 4- 114

.IJ

स्वमावगतेः पदमेदं कुर्वन्ति, एकद्यादीनि वा दिनानि प्रतीक्षन्ते, अवेद्यायामुद्रर्तन्ते वा, स्वार्थपौरुपीमङ्गेन वा पासा मवन्ति तदाऽयतनापासाः । इत्तरथा यतनापासाः ॥ ५८२६ ॥ प्रासम्मिकान् अपासम्मिकांश्च च्याष्ट्याति—

> संखिडिमिमधारेंता, दुगाउया पत्तभृमिगा होति । जोयणमाई अप्पत्तभृमिया बारस उ जाव ॥ ५८३७ ॥

सङ्घाडिमामपार्श्वतो ये गन्तुकामास्ते यदि सङ्घाडीमिभर्थार्य गव्यृतद्वयादागच्छिन्ति तदा प्राप्त-सृमिका भवन्ति । ये पुनर्योजनाद् योजनद्वयाद् यावद् द्वाद्ययोजनेभ्य आगच्छिन्ति ते सैर्येऽपासस्मिकाः ॥ ५८३७ ॥

खेत्तंत्रों खेत्तत्रहिया, अप्यत्ता वाहि नोयण दुगे य ।

चत्तारि अह वारसऽलग्ग मुत्र विगित्तणाऽऽदियणा ॥ ५८३८ ॥
सङ्घर्डा श्रुत्वा क्षेत्रान्तः क्षेत्रबहिर्वा आगच्छेयुः । ये क्षेत्रान्तः सार्धकोशहयादागच्छन्ति ते
पासमृमिकाः । ये पुनः क्षेत्रबहिः योजनाद् योजनह्रयात् चतुर्योजनादृष्योजनाद् यावद्
ह्रादशयोजनादागच्छन्ति तेऽपाममृमिकाः । एते सर्वऽपि सङ्ख्ङ्यामितमात्रं भुक्तवा प्रदोषे
४० "कॅग्ग" ति श्रकारप्रश्रेपाद् ▶ न जामित, "गुव" ति वेरात्रिककाळवेळायामिष 'सपन्ति'
१० नोतिष्ठन्ते, "विगित्रण" ति उद्वारमुदीर्य परित्यजन्ति, "श्राइयण" ति तमेव 'श्रापिवन्ति'
प्रत्यविग्रुक्ति ॥ ५८३८ ॥ एतेषु चतुर्षु पदेषु इयमारोपणा—

वत्थव्य जयणपत्ता, सुद्धा पणगं च मिण्णमासो य । तव-कालेहिँ विसिद्धा, अनतणमादी वि उ विसिद्धा ॥ ५८३९ ॥

राङ्गां व्यापक्षेकिनो वास्तव्या यतनया प्राप्ताध्यागन्तुकाः सङ्घ्वं यावद् द्रवं सुक्त्वा प्रादो20 पिकीं पौरुपी न कुर्वन्ति 'मा न जरिष्यति' इति कृत्वा तत आचार्यानाष्ट्रच्च्य खपन्तः शुद्धाः ।
त एव यदि वैरात्रिकं खाध्यायं न कुर्वन्ति तदा पद्धरात्रिन्दिवानि तपोळवृत्ति काळगुरूणि ।
अथोद्वार आगतम्तं च यदि विविद्यन्ति ततो भिन्नमासम्त्रपोगुरुः काळ्छदः । अथ तसुद्वारमापिवन्ति ततो मासळ्यु तपसा काळेन च गुरुकम् । येऽयतनाप्नाप्ता ये च वास्तव्याः सङ्घिडप्रकोकिनः एते द्वयेऽपि सङ्घ्वां सुक्त्वा प्राद्वोपिकं खाद्यायं न कुर्वन्ति मासळ्यु द्वाभ्यामपि
25 ळ्युकम् । वैरात्रिकं खाच्यायं न कुर्वन्ति मासळ्यु काळगुरुकम् । उद्वारमागतं परित्यजन्ति मासळ्यु
तपोगुरुकम् । उद्वारं प्रत्यवगिळन्ति मासगुरु तपसा काळेन च गुरुकर्म् ॥५८३९॥ अत एवाह—

तिसु लहुओ गुरु एगो, तीसु य गुरुओ उ चउलहू अने।

१ धार्य द्विगध्यृतादाग° भा॰ कां० ॥ २ समेंऽपि अप्रां? भा० ॥ ३ इद्मेच सविदेषिमाह इस्रवतरणं कां० ॥ ४ प > एतिषद्वान्तर्गतः पाठः कां० एव वर्तते ॥ ५ भू । एवं तपः-काळाभ्यां विदिष्टियानि पञ्चकादीनि प्रायिश्चत्तानि यथाक्रमं मन्तव्यानि । "अजयणमाई वि उ" ति येऽयत् कां० ॥ ६ भू । अत एवाह—्"विसिट्ट" ति 'एते' मासळघु-मासगुमळक्षणे प्रायिश्चत्ते तपः-काळाभ्यां विदिष्टि कत्तेव्ये ॥ ५८३९ ॥ अनन्तरोक्तमेव प्रायिश्चत्तं समर्थ-यद्यमिनवं च प्रतिपादयद्याह—तिसु कां० ॥

तिसु चउलहुगा चउगुरु, तिसु चउगुरु छछहू अंते ॥ ५८४० ॥ तिसु छल्लहुगा छग्गुरु, तिसु छग्गुरुगा य अंतिमे छेदो । छेदादी पारंची, वारसंगादीस त चउकं ॥ ५८४१ ॥

'त्रिपु स्थानेषु' प्रादोषिकसाध्याय-वैरात्रिकाकरणोद्गारविवेचनरूपेषु लघुको मासः, 'एक-सिन्' चतुर्थे प्रत्यवगिलनाख्ये स्थाने मासगुरु । येऽन्यत्र गन्तुकामाः प्राप्तमूमिकाः सङ्खांड- 5 हेतोरर्द्धयोजनादागतास्तेषां प्रादोषिकस्वाध्यायाकरणादिषु त्रिषु स्थानेषु मासगुरु, अन्त्यस्थाने चतुर्रिष्ठ । येऽप्राप्तमूमिकाः सङ्घाडिनिमित्तं योजनादागतास्तेषां प्रादोपिकादिपु त्रिषु पदेपु चतुर्रुषु, अन्त्यपदे चतुर्गुरु । ये तु योजनद्वयादायातास्तेषामादिषदेषु त्रिषु चतुर्गुरु, अन्त्यपदे पर्लघु ॥ ५८४० ॥

ये योजनचतुष्टयादागतास्तेषां त्रिष्वाद्यपदेषु पड्ठघु, अन्त्यपदे पहुरु । ये योजनाष्टकादा-10 गतास्तेषां त्रिषु पङ्गरु, अन्त्यपदे च्छेदः । ये द्वादशयोजनादागतास्ते प्रादोषिकं स्वाध्यायं न कुर्वन्ति च्छेदः, आदिशब्दाद् वैरात्रिकमकुर्वतां मूलम्, उद्गारं विविश्वतामनवस्थाप्यम्, प्रत्या-पिवतां पाराश्चिकम् । "वारसगादीसु य चउकं" ति प्रतीपक्रमेण यानि द्वादशयोजन-प्रभृतीनि स्थानानि तेषु सर्वेष्वपि प्रत्येकं प्रत्येकं प्रादोषिकादिचतुष्कं मन्तव्यम् । चतुष्विपि पदेपु तपोहीणि प्रायश्चित्तानि प्राग्वत् तपः-कालविशेषितानि कर्तव्यानि ॥ ५८४१ ॥ 15

अस्यैवार्थस्य सुखाववोधार्थमिमां प्रस्ताररचनामाह—

खेत्तंतों खेत्तबहिया, अप्पत्ता वाहि जोयण दुगे य। चत्तारि अट्ट वारसऽजग्ग सुव विगिचणाऽऽदियणा ॥ ५८४२ ॥

इहोर्द्धाघः क्रमेणाष्टी गृहाणि स्थापनीयानि, तिर्यक् पुनध्यत्वारि, एवं द्वाविंशद् गृहकाणि कर्तव्यानि । प्रथमगृहाष्टकपक्षयामधोऽध एतेऽष्टो पुरुपविभागा लेखितव्याः—ये तत्रेव गन्तु-20 कामा यतनाप्राप्ता ये च वास्तव्या यतनाकारिण एप एकः पुरुपविभागः १ । ये तु तत्रैव गन्तुकामा एवायतनया प्राप्ता वास्तव्याश्चायतनाकारिण एप द्वितीयः २ । ये तु अन्यत्र गन्तु-कागास्ते दोत्रान्तः दोत्रवहिर्वा आगता भवेयुः । ये दोत्रान्तरते प्राप्तभृमिका उच्यन्ते एप तृतीयः ३ । ये तु क्षेत्रचिहन्तेऽपासम्मिका उच्यन्ते, ते च योजनादागताः स एप चतुर्थः पुरुपविभागः ४ । योजनद्वयादागताः पद्ममः ५ । चतुर्योजनादागताः पष्टः ६ । अष्टयोजना-25 दायाताः सप्तमः ७ । हादशयोजनादागता अष्टमः ८ । उपरितनतिर्थगायात चतुष्कपद्भया उपरिक्रमेणामी चलारो विभागा लेखितव्याः—प्रदोपेऽज्ञागरणं १ घरात्रिकखाच्यायवेलागां खपनम् २ वहारविवेचनम् ३ उहारमत्यवगिरुनम् १ ॥ ५८४२ ॥

आदिगचतुष्कपद्भगं द्वितीयगृहादम्नि प्रायिश्चानि क्रमेण सापयितःयं।नि-

पण्गं च मिण्णमासी, मासी लहुओ उ पढमती सुद्री। मासो तब-कालगुरू, दोहि वि लहुओ अ गुरुओ य ॥ ५८४३ ॥

30

रे पेऽयतनामासलप्रेय गन्तुकामा ये च सङ्गढिंप्रक्षिणी घास्तव्यानेपां 'प्रिषु स्थानेषु' गं•॥ २ 'व्यानि । कानि पुनलाति ? इत्यत साइ—पणगं गं•॥

30

## छहुओ गुरुओ मासी, चडरी छहुगा य होति गुरुगा य । छम्मामा छहु-गुरुगा, छेदी मूर्छ वह हुरी च ॥ ५८४४ ॥

द्वितीयगृहे पश्चकम्, नृतीयगृहे भिन्नमासः, चतुर्थे मास्कृषु । 'प्रथमगृहे शुद्धः, चतुर्थे तु परे मासः तपमा कांकृत च गुरुकः । यत्र चादिपदेऽपि प्रायक्षिचं मवति उत्र द्वाप्यामपि उच्छुकम्, मञ्चपदयोद्देयोरपि यथामद्यं तपना कांकृत च गुरुकम् ॥ ५८७३ ॥

हितीयादिचर्नुषु गृहपद्धयः सत्री असुना प्रायधिनेन पृग्यिनच्याः—

हितीयसां पद्यो त्रिष्ठ गृहेषु म्हुमासः, चतुर्थे गुरुमासः। मृतीयसां त्रिष्ठ गुरुमासः, चतुर्थे चतुर्वेष्ठ । चतुर्थ्या त्रिष्ठ चतुर्वेष्ठ चत्र चतुर्वेष्ठ चतुर चतुर्वेष्ठ चतुर चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर चतुर्वेष्ठ चतुर चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्ठ चतुर्येष्ठ चतुर चतुर्वेष्ठ चतुर्वेष्य

बह मणिय चउत्थस्य य, नह इयरस्य पहमे मुणेयव्यं । पचाण होह मनणा, जे जनणा वं तु बख्यव्ये ॥ ५८४५ ॥

यथा पूर्वत्यां पद्यो चतुर्थं स्थानं यणितम्, गाथायां स्वम्चर्थं पद्यो, तथा 'इत्त्साः' क्षेप्र-तन्याः पद्रेः प्रथमेषु त्रिषु स्थानेषु प्रायक्षितं झात्रव्यम्, अन्यपदं पुनन्तते अवितनम् । यथा— १० यतनापाता वेऽव्यपत्रा ये च शास्तव्या यतनाकारिणः तेषां चतुर्थे स्थानं मास्ट्रहरूषं 'यतु' यत पुनः प्रायक्षित्रसुक्तं तदेव तेषामेवायतनावतामायेषु त्रिषु स्थानेषु मदति, अन्यपदे तु मासगुरुक्षमिति । एवं प्राप्तम्मिकादिष्विष 'भजना' प्रायक्षित्तत्वना वित्रया । नवरम्— अन्यपद्यां छेद-मृष्ण-ज्वयसाय्य-पाराज्ञिकानि मदन्ति ॥ ५८०५ ॥

एएण सुत्त न गर्न, सुत्तनिवाते हमे तु आदेखा । छोही य ओम पुण्या, केंद्र पमाणं हमें वेति ॥ ५८४६ ॥

ः एतत् स्वेमिष प्रसन्तो विनेयानुष्रहार्थमुक्तम् , नेतेन सृतं गतम् । यत्र च स्त्रस्य निपातो भवति तत्रामी आदेशा सवन्ति—''छोही अ ओम पुण्ण'' ति सुरुर्यणति—गुणकारित्वाद् अवमं भोक्त्यं यथोहारो नागच्छति । तथा चात्र छोही—कव्छी दहूयन्तः—

त्रथा क्रवत्यां यद्यवमं स्वरामाणाद्द्रमाद्रद्यंत त्रतेष्ठन्तरन्त्रः उद्वर्तते, उपरिमुन्तं न निर्ग-१५ च्छितिः, अथ 'पूर्णा' आकर्ण्टं भृता तत्र उद्वर्तिता सर्वमपि परित्यज्ञति, अमिमपि विध्यापयति । प्रमेव यद्यवसमाद्रियते ततो बातः अरीरान्तः सुन्तेनेव प्रविचरति, प्रविचरिते च तिमक्रुद्वारो नायातिः, अथातिमात्रं समुद्दिस्यते ततोष्ठन्तवीसुपृर्पेरित उद्वार आगर्च्छति ॥

उत्सादवममेव भोकव्यम् । केचित् पुनराचार्यदेखाः 'इदं' वश्यमाणं प्रमाणं हुवते छत्रा-नन्तरोक्तं कवळीड्यान्तं भावयति ॥ ५८२३ ॥

अतिस्रेने उत्पानी, नेणोमं संज जणा उत्पितन्ति ।

१ "तुष्कगृह" मा॰ हां॰ ॥ २ "म्। गाथायाम् "इयरस्त्र" नि पुंस्वित्रिंशः माहतु-त्वात्। अन्त्र" हां॰ ॥ ३ "न्ति। रह पर्झानां स्थापना स्वयंचानन्तरप्रदर्शितनीत्या कर्तव्या ॥ ५८४५॥ प्रणा हां॰ ॥ ४ "च्छति, जठराग्निविष्यापनं च सुमुपनायते। तस्मा" हां॰ ॥

25

छड्डिजिति अतिपुण्णा, तत्ता लोही ण पुण ओमा ॥ ५८४७ ॥ गतार्था ॥ ५८४७ ॥ नैगमपक्षाश्रिताः पुनराचार्यदेशीया इत्यं वदन्ति— तत्तऽत्थमिते गंधे, गलग पडिगते तहा अणाभोए। एते ण होंति दोण्णि वि, मुहणिग्गत णातुमोगिलणा ॥ ५८४८ ॥

एको नैगमपक्षाश्रितो भणति—तसे कविछ बिन्दुः पतितो यथा तत्क्षणादेव नश्यति तथा ह यद् अक्तमात्रं जीर्थति ईदृशमवममाहरणीयम् । एवमपरः अस्तमिते रवौ यद् वजीर्थते । तृतीयः -- गन्धेन रहितः सहितो वा यथोद्गार एति । चतुर्थः -- गलकं यावदुद्गार आगम्य 'अनामोगेन' अजानत एव 'प्रतिगच्छति' भूयः प्रविशति ईदृशं समुद्दिश्यताम् । गुरुराह्— एते द्वयेऽपि प्रकारा न भवन्ति । द्वये नाम-ये प्रथम-द्वितीया दिवाऽप्युद्वारं प्रतिपेधयन्ति ये च तृतीय-चतुर्था रात्रावुद्गारमनुमन्यते एते द्वयेऽपि न घटन्ते, किन्तुं येनाऽऽवश्यकयोगानां 10 न हानिस्तावदाहारियतव्यम् । मुखनिर्गतं वोद्गारं ज्ञात्वा यः प्रत्यवगिरुति तत्रं सूत्रनि्पातः ॥ ५८१८ ॥ एँनां सङ्ग्रहगाथां विवरीपुराह—

> भणति जति ऊणमेवं, तत्तकवह्ये यःविदुणासणता । वितिओ न संथरेवं, तं भ्रंजसु सरें जं जिज्जे ॥ ५८४९ ॥ निग्गंधो उग्गालो, ततिए गंधो उ एति ण उ सित्थं । अविजाणंत चउत्थे, पविसति गलगं तु जो पप ॥ ५८५० ॥

एको नैगमनयाश्रितो भणति—यद्यूनं भोक्तव्यं ततस्ताते कवले प्रक्षिप्तस्योदकविन्दोस्तत्काल-मेव यथा नशनं भवति तथा यद् भक्तमात्रमेव जीर्यति ईहरां भोक्तव्यम् । द्वितीयः पाह— 'एवम्' ईंटरो भुक्ते न संखरति तसात् तदीहरां भुड्क्व यत् सूर्येऽखमयति जीर्यते ॥५८४९॥

गन्धे द्वावादेशौ । एको भणति — सूर्यास्तमने जीर्णे आहारे रात्रावसंस्तरणं भवति तसादी-20 हरां भुद्धां येनारतिमतेऽपि 'निर्गन्धः' अन्नगन्धरहित उद्गार एति । द्वितीयः प्राह—यदि गन्ध उद्गारस्य 'एति' आगच्छति तत आगच्छतु यथा सिक्थं नागच्छति तथा भुङ्गाम् । एतौ द्वावप्येक एव तृतीय आदेशः । चतुर्थो भणति—ससिवथ उद्गारो गलकं पाप्याविजानत एव यावद् भ्यः प्रविश्वति तावद् भुद्धाम् । एते चत्वारोऽप्यनादेशाः ॥५८५०॥ तथा चाह-

पढम-बितिए दिया वी, उग्गाली णितथ किं पुण निसाए। गंधे य पंडिगते या, ते पुण दो वी अणाएसा ॥ ५८५१ ॥

प्रथम-द्वितीययोरादेशयोर्दिवाऽप्युद्गारो नास्ति कि पुनर्निशायाम् १ इत्यतस्तावनादेशौ । यस्तृतीयो गन्धादेशो यश्च चतुर्थ उद्गारस्य गलके मतिगमनादेशः एतौ द्वावि स्त्रार्थीभिपाय-बहिर्भृतत्वादनादेशो ॥ ५८५१ ॥ कः पुनरादेशः ? इत्याह-

१ °या आहारे इत्यं प्रमाणं वदन्ति। कथम् ? इत्यतं आह—तत्तर्थं कां ॥ २ जीर्थते तावन्मात्रं भुज्यताम्। तृतीयो चिक्त—गन्धेन कां ॥ ३ एति तथा भोक्तव्यम्। चतुर्थे। मृते—गल कां ॥ ७ °या आचार्या दिवा कां ॥ ५ °न्तु यावता भुक्तेनाऽऽव कां ॥॥ ६ अथेनां निर्युक्तिगाथां कां ॥

10

15

25

पद्धपन्नऽणागते या, संजमजीयाण जेण परिहाणी ।

ण वि जायति तं जाणसु, साहुस्स पमाणमाहारे ॥ ५८५२ ॥

'प्रत्युःपन्ने' वर्तमानेऽनागते वा काळ 'येन' यावता सुक्तेन 'संयमयोगानां' प्रत्युपेक्षणादीनां

परिहाणिने जायते तदाहारस्य प्रमाणं साधोर्जीनीहि ॥ ५८५२ ॥

एवं पमाणजुर्त्त, अतिरेगं वा वि श्रंजमाणस्य ।

वायादीखोमेण व, एसाहि कहंचि उग्गाली ॥ ५८५३ ॥

एवंत्रियं प्रमाणयुक्तं कारणे वाऽतिरिक्तमपि छाहारं भुज्ञानस्य वातादिक्षोमेण वा कथिंड-दुहार छागच्छेत् ॥ ५८५३ ॥ ततः किम् १ ईत्यत छाह—

जो पुणै समीयणे तं, द्वं व णाऊण णिग्मतं गिलति ।

त्रहियं मुत्तनिवाओ, तत्थाऽऽएसा हमे हाँति ॥ ५८५४ ॥

पुनःशब्दो विशेषणे, स चैतद् विशिनष्टि—यः 'तम्' उद्गारमागतं परित्यज्ञति तस्य न प्रायश्चित्तम् । यस्तु 'तम्' उद्गारं समोजनमच्छं वा द्वमागतं ज्ञात्वा सुस्राद् निर्गतं गिछति तत्र 'सृत्रनिपातः' प्रस्तुतसृत्रस्यावतारः । तत्र चैमे धादेशाः भवन्ति ॥ ५८५१ ॥

> अच्छे ससित्थ चित्रय, ग्रुहणिग्गतकवल मरियहत्थे य । अंजलि पडिते दिद्दे, मासादारोवणा चरिमं ॥ ५८५५ ॥

अच्छं द्रमागतं यदि परेणादृष्टमापित्रति ततो मासल्यु, अथ दृष्टं ततो मासगुरु । सित-वथमागतं परेणादृष्टमाददानस्य मासगुरु, दृष्टे चतुर्लघु । अथ तं सित्रव्यमदृष्टं चर्वयति तत्रश्चतुर्लघु, दृष्टे चतुर्गुरु । मुखाद् निर्गतं कवलमेकहस्तेन प्रतीष्यादृष्टमापित्रति चतुर्गुरु, दृष्टे पद्लघु । अथकं ह्न्नपुरं भरितमदृष्टमापित्रति ततः पद्लखु, दृष्टे पद्गुरु । अथाख्निं भरि-20 तमदृष्टमापित्रति पद्गुरु, दृष्टे च्छेदः । अञ्चित्रं भृत्वा यद् अन्यद् भृगो पतितं तद्रिप अदृष्ट-मापित्रति च्छेदः, दृष्टे मृल्म । एवं मिश्लोरुक्तम् । उपाध्यायस्य गासगुरुकादार्व्यमनवस्थाप्ये तिष्टति । आचार्यस्य चतुर्लघुकादार्व्यं चरमे तिष्ठति । एवं मासादिका चरमं यावदारोपणा मन्तव्या ॥ ५८५५ ॥ प्रकारान्तरेण प्रायश्चित्तगाह्—

> दिय रावो लहु-गुरुगा, बितियं रयण सहितेण दिइंतो । अद्धाणसीसए वा, सत्थो व पदावितो तुरियं ॥ ५८५६ ॥

थयवा सित्वयमसिषयं वा दृष्टमदृष्टं वा दिवा प्रस्वविग्वतश्चतृरुं हु, रात्री चतुर्गुरु । दितीयपदमत्र भवति—कारणे वान्तमप्यापिवेद् न च प्रायश्चित्तमामुयात् । तत्र च र्झस्-दित्वणिजा दृष्टान्तः कर्तव्यः । कथं पुनरिदं सम्मवति ! दृत्याद्द—अध्यशीर्षके मनोजं भक्तं सच वान्तम् अन्यच न उम्यते, सार्था वा त्वरितं प्रयावितः, ततस्तदेव सुगन्धि-

30 द्रव्येण वासिक्वा अके ॥ ५८५६ ॥ अथ रत्तसहितवणिग्दप्टान्तमाह— जल-थलपहेसु रयणाणुत्रज्ञणं तेण अडविपचंते ।

१ इत्याह भा॰ ॥ २ °ण तं अच्छं चा, द्वं तामा॰ ॥ ३ 'आंद्झाः' प्रायक्षित्तप्रकाराः भवन्ति ॥ ५८५४ ॥ के पुनस्ते १ इत्याह—अच्छे कां॰ ॥

निक्खणण फुट्टपत्थर, मा मे रयणे हर पलावो ॥ ५८५७ ॥ घेत्तूण णिसि पलायण, अडवी मडदेहमावितं तिसितो । पिविड रयणाण भागी, जातो सयणं समागम्म ॥ ५८५८ ॥

जहा एगो विणश्नो किहंचि जरुपहेण किहंचि थरुपहेण महता किरुसेण सतसहस्समोछ।इं पंच रयणाइं उविज्ञाणिता परदेसे पच्छा सदेसं पिथतो। तत्थ य अंतरा पचंतिवसए एगा अडवी उसवर-पुलिंद-चोरािकना। सो चितेति—कहमिविग्षेण नित्थरिजािम १ ति। ते रयणे एकिमि विज्ञणे पदेसे निक्खणित, अने फुट्टपत्थरे घेतुं उम्मत्तगवेसं करेति, चोराकुरुं च अडविं पवज्जइ, तक्करे एज्जमाणे पासित्ता मणेति—अहं सागरदत्तो नाम रयणवािणञो, मा मे ढुकह, मा मे रयणे हरीहह। सो परुवंतो चोरेिहं गिहतो पुच्छितो—कतरे ते रयणा १। सो फुट्टपत्थरे दंसेति। चोरेिहं नातं—कणािव एयस्स रयणा हरिता तेण उम्मत्तगो जातो। मुक्को य। एवं तेण १० तण-पत्त-पुष्क-फरु-कंद-मूलाहारेण सा अडवी पंथो य आगम-गमं करेंतेण जाहे माविता ताहे ते रयणे निसाए घेतुं अडविं पवन्नो। जाहे अडवीए बहुमञ्झदेसभागं गतो ताहे तण्हाए पार-व्भमाणो एगिम सिलातलकुंडे गवयादिमडयदेहमािवतं विवन्न-गंध-रसं उदगं दहुं चितेति—जित एयं नाितयािम तो मे रयणोवज्जणं सबं निरत्थयं कामभोगाण य अणाभागी भवािम। ताहे तं पिवित्ता अडविं निच्छिणो, सयण-धण-कामभोगाण य सविसं आभागी जाओ।। 15

अक्षरगमनिका—कस्यापि वणिजो जल-खलपथयो रतानामुपार्जनं कृत्वा 'प्रत्यन्तविपयेऽ-टन्यां बहवः स्तेनाः सन्ति' इति कृत्वा रतानां कचित् प्रदेशे निसननं स्फुटितपस्तराणां च यहणम् । 'मा मदीयानि रतानि हरत' इति प्रलापेन च भावियत्वा निशि रात्रो रतानि गृहीत्वा पलायनम् । अटन्यां तृषितो मृतदेहभावितं जलं पीत्वा स्वजनवर्गं समागम्य रतानामा-भागी जातः ॥ ५८५७ ॥ ५८५८ ॥ एव दृष्टान्तः, अयमर्थोपनयः—

> विणयत्थाणी साहू, रतणत्थाणी वता तु पंचेव । उदयसरिसं च वंतं, तमादितुं रक्खते ताणि ॥ ५८५९ ॥

वणिवस्थानीयाः साधवः, रत्तस्थानीयानि पश्च महात्रतानि, तुशव्दस्यानुक्तसमुचयार्थस्यात् तस्करस्थानीया उपसर्गाः अटवीस्थानीया द्रव्यापदादय इत्यपि द्रष्टव्यम्, मृतोदकसदृशं वान्तम्, तत् कारणे आपिवन् 'तानि' महात्रतान्यात्मानं च रक्षति ॥ ५८५९ ॥

कथं पुनरापिवेद् ! इत्याह--

दियरातों अण्ण गिण्हति, असति तुरंते व सत्थें तं चेव । णिसि लिंगेणऽण्णं वा, तं चेव सुगंधद्व्यं वा ॥ ५८६० ॥

अध्वशीर्पके मनोज्ञं भुक्तं परं वान्तं ततो दिवा रात्रौ वाऽन्यद् गृहीति । अलभ्यमाने वा 'निशि' रात्रावन्यलिङ्गेनान्यद् गृहाति । तस्याप्यभावे सार्थे वा त्वरमाणे 'तदेव' वान्तं गृहीत्वा 30 चातुर्जातकादिना सुगन्धिद्रव्येण वासियत्वा भुङ्गे, न कश्चिद् दोपः ॥ ५८६० ॥

#### ॥ उद्गारप्रकृतं समाप्तम् ॥

१ °द्वाति । तस्याप्यसति तदेवोपादत्ते । अथवा स्वलिङ्गेनालभ्यमाने "लिंगेण" ति परिलेङ्गेन 'निशि' राषा' कां ॥

Z

10

#### आहार विधियकतम्

मुत्रम्--

निगांथस्स च गाहाबद्दकुछं पिंडवायपिंडचाए अणु-प्यित्रहुस्स अंतोपिंडग्गहंसि पाणाणि वा वीयाणि वा रए वा परियावजेजा, तं च संचाएइ विगिचि-चए वा विसोहिचए वा नं पुट्यामेव छाद्या विसो-हिया विसोहिया ततो संजतामेव मुंजेज वा पिवेज वा। तं च नो संचाएइ विगिचिचए वा विसोहि-चए वा तं नो अप्यणा मुंजेजा नो अन्नेसिं दावए, एगंते बहुफासुए पएसे पिंडछेहिचा पमिजेचा परि-द्वियद्वे सिया ११॥

अस मनन्यमह—

वंतादियणं रति, णिवारितं दिवसती वि अत्येणं । वंतमणेतियगहणं, सिया उ पहिचक्तको मुर्ने ॥ ५८६१ ॥

15 रात्री बान्तापानं पूर्वसूत्र निवारितम् , दिवसतोऽपि श्रेथंन निवारितम् । अनेपणायप्रहणमपि साबुभिवन्तिम् , अनुन्तिहरू प्रतिपिध्यते । "सिया उ परिवक्तव्यो सुनं" ति 'साद्' महनया प्रतिपक्षतो वा एतत् सूत्रं भवति अप्रतिपक्षतो वा । तत्र प्रतिपक्षतो यथा—पूर्वसूत्रं रात्री वान्तापानं निवारितम् , इदं तु दिवाउनेपणायं वान्तं निवार्थते । अप्रतिपक्षतो यथा—पूर्वसूत्रं वान्तं नवर्तते प्रस्थापातुनिस्युक्तम् , इहाप्यनेपणायं वान्तं न वर्तते प्रहीतुनिस्युक्त्यते ॥५८६९॥ अनेन सम्बन्धेनायातसास्य व्याप्या—निर्यन्थस्य गृहपतिकृतं पिण्डपातप्रतिज्ञया अनुपः

विष्टसान्तःप्रतियहे पाणा वा बीबानि वा रजा वा परि—समन्तादापतेयुः । 'तब' पाणादिकं यदि शकोति विषेकुं वा विशोषयितुं वा तदः 'तत्' पाणादिजानादिकं 'लाला' हस्तेन गृहीत्वा 'विशोध्य विशेष्य' सर्वथेवापनीय तदः 'नंयत एव' प्रयत्यर एव भुझीत वा पिबेहा । तब न शकोति विषेकुं वा विशोधयितुं वा तद् नात्मना भुझीत न वाऽन्यपां द्यान्, किन्तु

थ्णपद्मान्ते बहुपाशुके पदेशे पैछुपेश्य प्रमुख्य परिष्ठापयित्रव्यं सादिति स्त्रार्थः॥ अथ माप्यकृद् विषमपदानि विष्णोति—

्पाणनगहणेण तसा, गहिया वीष्हि सव्य वणकाओ । रतगहणा होति मही, तेऊ व ण सो चिरहाई ॥ ५८६२ ॥

<sup>्</sup>र 'अयंन' निर्मुक्तियस्तरादिना तदेव निवा° छं० ॥ २ 'सुपिः प्रवस्थामाददानैवीन्त' छो० ॥ ३ 'मसुपेक्य' चक्षुपा निरीक्ष्य 'प्रमूच्य' रजीहरणादिना प्रतिकृष्य परि° छं० ॥

ष्ट्र० १९५

इह प्राणप्रहणेन त्रैसाः गृहीताः । बीजग्रहणेन तु सर्वोऽपि वनस्पतिकायः सूचितः । रजोग्रहणेन च 'मही' पृथिवीकायो गृहीतः, तेंजःकायो वा, परं स चिरस्थायी न भवतीति कृत्वा विवेचनादिकं तत्र न घटते ॥ ५८६२ ॥

> ते पुण आणिजंते, पडेज पुन्नि व संसिया दन्ने। आगंतु तुब्भवा वा, आगंत्र्हिं तिमं सुत्तं ॥ ५८६३ ॥

5

'ते पुनः' त्रसादय आनीयमाने वा मक्ते पतेयुः, पूर्वं वा तत्र 'द्रव्ये' मक्त-पाने 'संश्रिताः' स्थिताः। ते च द्विविधाः — आगन्तुकास्तदुद्भवा वा। तत्रागन्तुकत्रसादिविषयम् इदं प्रस्तुतसूत्रं मन्तव्यम् ॥ ५८६३ ॥

अर्थ के तदुद्भवाः ? के वा आगन्तुका भवेयुः ? इत्याह—

रसता पणतो व सिया, होज अणागंतुमा ण पुण सेसा। एमेव य आगंत्, पणगविवजा भवे दुविहा ॥ ५८६४ ॥

ĺÒ

ये 'रसजाः' तक्र-दिध-तीमनादिरसोत्पन्नाः क्रम्यादयस्त्रसा यश्च पनकः स्याद् एते 'अनाग-न्तुकाः' तदुद्भवा भवन्ति, न पुनः 'रोपाः' पृथिवीकायादयः । एवमेव च ये पनकविवर्जाः 'द्विविधाः' त्रसाः स्थावराश्च जीवाः ते सर्वेऽप्यागन्तुकाः सम्भवैन्ति ॥ ५८६४ ॥

> सुत्तम्मि कड्डियम्मि, जयणा गहणं तु पहितों दहन्वो । लहुओ अपेक्खणर्मिम, आणादि विराहणा दुविहा ॥ ५८६५ ॥

15.

एवं सूत्रमुचार्य पदच्छेदं कृत्वा य एपं सुत्रार्थो भणितः एतत् सूत्रमाकर्पितमिति भण्यते । एवं सुत्रे आकर्षिते सति निर्युक्तिविस्तर उच्यते—तेन साधुना यतनया मक्त-पानस्य ग्रहणं कर्तन्यम् । का पुनर्यतना ? इत्याह-पूर्वमेव गृहस्थहस्तगतः पिण्डो निरीक्षणीयः, यदि शुद्ध-स्ततो गृह्यते । एवं यतनया गृहीतोऽपि प्रतिग्रहे पतितो द्रष्टव्यः । यदि न प्रेक्षते ततो रुघुको 20 मासः, आज्ञादयश्च दोषाः । विराधना च द्विविधा—तत्र संयमे त्रसादय उष्णे वा द्रवे वा पतिता विराध्यन्ते, आत्मविराधना तु मिक्षकादिसम्मिश्रे भुक्ते वरुगुरुव्यिधिर्मरणं वा भवेत्। तसात् प्रथममेव प्रतिप्रहपतितः पिण्डो द्रष्टन्यः ॥ ५८६५ ॥

अहिगारों असंसत्ते, संकप्पादी तु देस संसत्ते। संसज्जिमं तु तहियं, ओदण-सत्त्-दिध-दवाई ॥ ५८६६ ॥

25

अत एव यसिन् देशे त्रसप्राणादिभिः संसक्तं भक्त-पानं न भवति तत्रासंसक्तेऽधिकारः, तिसनेव देशे विहरणीयमिति भावः । यस्तु संसक्ते देशे सङ्कल्पादीनि पदानि करोति तस्य

१ 'त्रसाः' द्वीन्द्रियाद्यो गृहीं कां ॥ २ भ्, तेपामेव प्रकृतस्त्रोक्तस्य विवेचना-देघेटमानकत्वात्॥ ५८६३॥ कां॰॥ ३ °वन्ति, न पुनः पनकः, तस्य त्रुद्भवस्यैव सम्भवात् ॥ ५८६४ ॥ तदेवं कृता विषमपद्व्याख्या भाष्यकृता, सम्प्रति निर्युक्तिविस्तर-स्यावसरः, तथा चाह-सुत्तिमा कां ॥ ४ प विषमपदव्याख्यारूपः स्त्रा कां ॥ ५ 'द्रष्टव्यः' परीक्षणीयः, किमयं त्रसादिसंसक्तः ? उत न ? इति । यद्येवं परीक्षणम्-अवलोकनं न करोति ततो लघुको कां॰॥

15.

प्रायिशनम्, त्रज्ञोत्तरत्र वक्ष्यते । तत्र च 'संस्तिमं' संसक्तियोग्यमोदन-प्रकृ-द्वि-द्रनादिकं द्रत्यं मन्त्रत्यम् ॥ ५८६६ ॥ अथ मंसक्तदेशे महत्यादिषु प्रायिश्वनमाह—

संक्रणे प्यपिंदण, पंथे पने नहेव आवण्णे । चचारि छच छहु गुरु, सहाणं चेव आवण्णे ॥ ५८६७ ॥

विसन् विषये सकादिकं प्राणिमिः संसज्यते तत्र 'सङ्क्यं' गमनामिपायं करोति चतुर्वेषु, पद्मेदं करोति चतुर्वेषु, पद्मेदं करोति चतुर्वेषु, संसक्तविषयस्य पन्यानं गच्छतः पद्रुत्व, तं देशं प्राप्तस्य पहुक । तथेव हीन्द्रियादेः सङ्क्रनादिकमापद्रस्य सस्मानप्रायध्यितस् । तथ्या—हीन्द्रियं सङ्क्रपति चतुर्वेषु, परितापयित चतुर्गृह, अपद्रावयित पद्रुत्व, त्रीन्द्रियाणां सङ्क्रनादिषु पदेषु चतुर्गृहकात्रार्व्यं पहुक्के तिष्ठति, चतुरिन्द्रियाणां सङ्क्रनादिषु पद्रुत्वकादिकं छेदान्तिमिति ॥ ५८६७ ॥ भ

असिवादिएहिं तु नहिं पविद्वा, मंसिलपाई परिवजयंति । भृद्दुसंसिलियद्व्वलंभे, गेण्डंतुवाएण इंगण जुना ॥ ५८६८ ॥

श्रथाशिवादियिः कारणेः 'तत्र' संसक्तदेशे प्रतिष्टास्तवः 'संस्तिमानि' सक्यु-द्विपसृतीनि दृत्र्याणि परिवर्त्तपन्ति । अय 'स्विष्टानि' प्रस्तृत्वराणि संस्तिमदृत्याणि छम्यन्ते त्योऽस्ति-पायेन 'युक्ताः' प्रयक्षयरा गृहन्ति ॥ '५८६८ ॥

गमणाऽऽगमणे गहणे, पत्ते पहिए य होति पहिलेहा । अगहिय दिह दिवलणे, अह गिण्हह वं तमावले ॥ ५८६९ ॥

भिंशार्थ दायको मध्ये गमनं इत्वेन् काटिका-मण्डूकाप्रमृतिजन्तुनं मकायां म्मो सा विरावनां कुर्यादिति सम्यग् निरीक्षणायः । एवमागमने भिक्षाया इस्तेन प्रदणे च विद्धोकनीयः । प्राप्ते च दायके वदीयहस्तगतः भिण्डः प्रस्युपेक्षणीयः । पात्रे च पतिर्देः प्रस्युपेक्षित्तव्यः । वतो यय- 20 गृहीते त्रसादिकं प्राणजातं पद्यति वत्तन्तिसन् दृष्टे विवर्वयति, न गृहातीत्वर्यः । अथ गृहाति ततो येन द्वीन्द्रियदिना संस्कं गृहाति विद्यायं प्रायक्षित्तमायवते ॥ ५८६९ ॥ अथ प्रतरेवं न प्रस्तेष्ठेते तत हमे दोषाः—

पाणाइ मंजमस्मि, आता मयमच्छि कंठग विसं वा । मृहंग-मच्छि-विच्छुग-गोवालियमाइया उमण् ॥ ५८७० ॥

अर्थमे असप्राण-पनकादयो विराध्यन्ते । आत्मविराधनायां सृत्मक्षिकासिमेश्रे सुक्ते वर्गुछी-व्याघिः, तत्रश्च क्रमेण मरणं मञ्जन, कण्टको वा विषं वा समागच्छेत् । टमयविराधनायां 'सुद्द्वाः' पिपीछिका मिश्रका-द्रक्षिक-गोपाछिकादयो वा सवन्ति । गोपाछिका—श्रद्धिरेडिकास्त्र्यो जीव-विद्येषः । एते हि जीवा भक्तेन सद सुक्ताः संयमोपधातमात्मनश्च मेघाद्युपपातं क्ष्त्रेन्ति ॥५८७०॥

१ अथात्रेय हितीयपदमाह हलकाणं हां०॥ २ 'संयुक्तिमाति' संयुक्तियोग्यानि सक्यु' हां०॥ ३ °न्ते नेनराणि ततो हां०॥ ४ कथम् १ इति अत आह इलकाणं हां०॥ ५ मकाथं दे०॥ ६ 'म् 'आगमने' आगमनं कुयंन् 'प्रहणे च' पिखां हस्ते गृहानो दायको विखों' हां०॥ ७ 'तितस्य पिण्डस्य प्रत्युपेश्रणा कर्नव्या भवति । ततो थ' हां०॥ ८ 'संयमें' संयमविराधनायां चिन्त्यमानायामप्रत्युपेशिते भक्त-पान गृहीते 'प्राणाः' वस्तं हां०॥

पवयणघाति व सिया, तं वियडं पिसियमह्जातं विशि आदाण किलेसऽयसे, दिइंतो सेहिकब्बहे ॥ ५८७१ ॥

भवचनोपघाति वा स्थात् तद् विकटम् , पिशितं वा तत् 'स्याद्' भवेत् , 'अर्थजातं वा' सुवर्ण-सङ्कलिका-सुद्रिकादिकं कश्चिदनुकम्पया प्रत्यनीकतया वा देवात् , ततः पतितं पिण्डं प्रत्यपेक्षेत । तचापरुपेक्ष्य गृहीतं मन्दधर्मणः कस्याप्युत्पन्नजितुकामस्य 'आदानम्' आजीविकाकारणं भवति, 5 तद् आदायोत्प्रवजतीत्यर्थः । अर्थजाते च गृहीते साधूनां रक्षणादिको महान् परिक्केशोऽयशो वा भवेत्। तथा चात्र "सिद्धिकव्वद्वे" ति राज्यपदोपविष्टकल्पस्थकोपलक्षितस्य काष्ठश्रेष्ठिनो हष्टान्तः, स च आवश्यकटीकातो मन्तव्यः ( पत्र )॥ ५८७१ ॥

तम्हा खळु दहुच्चो, सुक्खरगहणं अगिण्हणे लहुगा।

आणादिणो य दोसा, विराहणा जा भणिय पुर्वित ॥ ५८७२ ॥

यत एते दोषास्तसात् 'खल्ल' नियमात् पात्रकपतितः पिण्डो द्रष्टन्यः । संसक्ते च देशे गुष्कस्य क्रस्य पृथामात्रके प्रहणं कार्यम् । अथ पृथग् न गृह्णाति ततश्चतुरुषु आज्ञादयश्च दोषाः, विराधना च द्विधा संयमा-ऽऽत्मविषया या 'पूर्वम्' अनन्तरमेव भणिता ॥ ५८७२ ॥ इदमेव भावयति — १ विकास मार्गिका पर्य

> संसिक्षिमिम देसे, मत्तग सुक्ख पिंडलेहणा उविरि । एवं ताव अणुण्हे, उण्हे कुसणं च उवरि तु ॥ ५८७३ ॥

संसजिमे देशे यः शुष्कः पौद्गलिकोऽनुष्णो लभ्यते सःमात्रके गृहीत्वा प्रत्युपेक्ष्य यद्यसं-सक्तस्तदा मतिमहोपरि प्रक्षिप्यते । एवं तावदनुष्णे विधिरुक्तः । यः पुनरुष्णः कूरः कुसणं वा तद् नियमादसंसक्तमिति कृत्वा प्रतिग्रहस्यैवोपरि गृद्यते ॥ ५८७३ ॥

> गुरुमादीण व जोग्गं, एगम्मितरम्मि पेहिउं उवरिं। दोसु वि संसत्तेसुं, दुह्रह पुन्वेतरं पन्छा ॥ ५८७४ ॥

गुरु-ग्लानादीनां वा योग्यमेकस्मिन् मात्रके गृह्यते, 'इतरसिन्' द्वितीये मात्रके संसक्तं मखुपेक्ष्य पतिम्रहोपरि प्रक्षिप्यते । एवं तावद् यत्रैकं भक्तं पानकं वा संसँकं तत्र विधिरुक्तः । यत्र तु हे अपि-भक्त-पानके संसक्ते भवतः तेत्र यद् भक्तं पानकं वा दुर्छमं तत् पूर्व गृहन्ति 'इतरत्' सुरुभं पश्चाद् गृह्णन्ति ॥ ५८७४ ॥ 25

> एसा विही तु दिहे, आउड्डियगेण्हणे तु जं जत्थ । अणभोगगह विगिचण, खिप्पमविविचति य जं जत्थ ॥ ५८७५ ॥

एप निधिः हैं गृह्यमाणे भणितः। अथाकुट्टिकर्या संसक्तं गृहाति ततो यद् यत्र द्वीन्द्रिय-परितापनादिकं करोति तत् तत्र प्रामोति । अथानाभोगेन संसक्तं गृहीतं ततः क्षिपमेव

१ °सकं सम्भवति तत्र कां ।। २ तत्र द्वयोरिप संसक्तयोः सम्भवतोर्मध्ये यद् कां ।। र 'हप्टे' प्रत्युपेक्षिते पिण्डे गृह्य कां ॥ ४ धाऽप्रत्युपेक्षितं संसक्तमेव भक्त-पानं गृ॰ कां ॥ ५ कतं, प्रायक्षित्तमित्यर्थः । अथा॰ कां ॥

15

10

20

विवेचेनम् । अग्र क्षिप्रं न विविनक्ति ततो यावत् परिष्टापयति तावद् यैत्र यद् विनासमश्चते तिलिप्यतं प्रायक्षित्तम् ॥ ५८७५ ॥ इः पुनः क्षिप्रकालः १ इत्याह—

सत्त पदा गम्मंत, जावति कालेण तं भवे खिप्यं । कीरंति व तालाखो, अहुयमविलंबितं सत्ता ॥ ५८७६ ॥

চ यावता कालेन सप्त पदानि गम्यन्ते तत् क्षिप्रं मन्तव्यम् । यावता वा कालेनाद्वतमविल-म्वितं सप्त तालाः क्रियन्ते तावान् कालविशेषः क्षिपम् ॥ ५८७६ ॥

तम्हा विविचितव्यं, आसन्ने वसहि दृर जयणाए । सागारिय उण्ह ठिए, पमजणा सत्तुग द्वे य ॥ ५८७७ ॥

तसात् तद् वन्तुसंसक्तमनन्तरोक्तिष्ठप्रकारमध्य एव विवेचनीयम् । यदि च वसितरासका 10 ततन्त्रत्र गत्वा परित्यक्तव्यम् । अथ दूरे वसितः ततः शृत्यगृहादिष्ठ यतनया परिष्ठापयित । अय सागारिके पस्यित उप्णे वा मृगागे 'स्थितो वा' उन्द्विसितः परिष्ठापयित ततो वस्यमाणं प्रायश्चितम् । यत्र च परिष्ठाप्यते तत्र प्रमानेना कर्तव्या । एवमोदनस्य विविक्कः । सक्नां द्रवस्य चेवनेवाल्यसागारिके प्रमुव्य छायायां परिष्ठापनं विवेयम् ॥ ५८७७॥ ईव्रमेव व्याच्ये —

नानइ काले नसहिं, उनेति नति नान ते ण निहंति । तं पि अणुण्हमद्वं तो, गंनुणमुनस्सए एडे ॥ ५८७८ ॥

यावता कालेन वसतिसुपैति तावता कालेन यदि 'ते' प्राणिनः 'न विद्यानित' न विनदयन्ति तदा तद् वसति नीयते । तद्प्यनुप्णमद्वं च यदि भवति ततः प्रतिश्रयं नेतन्यम् । किसुक्षं भवति ?—यदि उप्णः कृरो द्वं वा संसक्षं ततः प्रतिश्रयं न नीयते, ना यावत् प्रतिश्रयं नीयते तावत् प्राणवार्ताया उप्णे द्वं वा मरिष्यन्तीति कृत्वा । अथानुष्णमद्वं च तत उपा- २० श्रये गत्वा 'एइयेत्' परिष्ठापयेत् । यन् पुनरुष्णं द्वं वा तन् तत्रेव शृत्यगृहादौ परिष्ठापनीयम् । अथ दूरे वसतिस्ततोऽनुष्णमि शृत्यगृहादिषु परिष्ठापयितस्यम् ॥ ५८७८ ॥

सुण्णवरादीणऽसती, दूरे कोण वतिअंतरीभृतो । दक्कुड पमल छाया, वति-कोणादीसु विक्लिरणं ॥ ५८७९ ॥

वय शून्यगृहादीनि न सन्ति तती दूरे एकान्तं गत्ना यत्र कोणसितो हृत्याऽन्तरितीमृतो १५वा सागारिको न पर्यति तत्रोरक्तरको मृत्ना श्रद्भय छात्रायां हृतेः कोणके शक्षिपति, आदिश्रहणेन हृतेमेञ्चेऽपि तिकिरति, परिष्ठापयतीत्वर्यः । एवमोदनस्य सक्तृनां द्रवस्य वा परिष्ठापनं कर्तव्यम् ॥ ५८७६ ॥

> सागारिय उण्ह ठिए, अपमर्जते य मासियं छहुनं । बोच्छेदुङ्हाहादी, सागारिय सेसए काया ॥ ५८८० ॥

20 अब सागारिके रूप्णे वा प्रदेशे मृत्वा 'सिदो वा' कर्द्वीमृताऽप्रमार्घ्य वा परिष्ठापयित

र 'चर्नायम् । अथ का॰ डां॰ ॥ २ 'यद्र' मके पानके चा 'यत्' प्राणजातं विना° डां॰ ॥ ३ इमामेव नियुक्तिगायां व्या° डां॰ ॥ ४ 'द्रवं प्रतिश्रयस्र प्रत्यासम्बद्धतत उपा° डां॰ ॥ ५ विकरणं करोति, परि° डां॰ ॥

ततश्चतुर्ण्वपि रुघुमासिकम् । सागारिके च पश्यति यदि भक्तं परिष्ठाप्यते तदा स भक्तः पानदानन्यवच्छेदमुड्डाहादिकं वा कुर्यार्ते । 'शेषे तु' उष्णादित्रये परिष्ठापयतः प्रथिन्यादिकाया विराध्यन्ते ॥ ५८८० ॥

> इइ ओअण सत्तुविही, सत्तू तिहणकतादि जा तिण्णि। वीसुं वीसुं गहणं, चतुरादिदिणाइ एगत्थ ॥ ५८८१ ॥

'इति' एवमोदनस्य संसक्तस्य विधिरुक्तः । अथ सक्तूनां संसक्तानां विधिरुच्यते—यत्र सक्तवः संसक्ता लभ्यन्ते तत्र नैव गृह्यन्ते । अथ न संस्तरन्ति ततस्तिद्दिवसकृतान् सक्तृन् गृह्यन्ति। आदिशब्दात् तैरप्यसंस्तरन्तो <sup>अ</sup>द्वितीय-तृतीयदिनक्रतानिष सक्तृत् गृह्णन्ति, ते पुनः पृथक् पृथग् गृबन्ते । चतुर्दिवसकृतादयस्तु सर्वेऽप्येकत्र गृह्यन्ते तेषामयं प्रत्युपेक्षणाविधिः—रजस्राणमधः असीर्य तस्योपरि पात्रकवन्धं कृत्वा तत्र सक्तवः प्रकीर्यन्ते, तत ऊर्द्धमुखं पात्रकवन्धं कृत्वा 10 एकस्मिन् पार्श्वे नीत्वा यास्तत्र ऊरणिका लग्नास्ता उद्धृत्य कर्परे प्रक्षिप्यन्ते, एवं प्रत्यपेक्ष्य भूयोऽपि तथैव प्रत्युपेक्षन्ते ॥ ५८८१ ॥ ततः—

नव पेहातों अदिहे, दिहे अण्णाओं होति नव चेव। एवं नवगा तिण्णी, तेण परं संथरे उन्हे ॥ ५८८२ ॥

नववाराः प्रत्युपेक्षणां कृत्वा यदि प्राणजातीया न दृष्टास्ततो भोक्तव्यास्ते सक्तवः, अथ 15 दृष्टास्ततो भूयोऽप्यन्या नववारा प्रस्युपेक्षणा भवति, तथापि यदि दृष्टास्ततः पुनरपि नववाराः मखुपेक्षर्नते । ततो यद्येवं त्रिभिनेवकैः शुद्धास्ततो भुज्जताम् । अथ न शुद्धास्तदा ततः परं 'उज्झेत्' परिष्ठापयेत् । अथासंस्तरणं ततस्तावत् प्रत्युपेक्षन्ते यावत् द्युद्धीमवन्ति ॥ ५८८२ ॥ भाणजातीयानां च परिष्ठापने विधिरयम्—

आगरमादी असती, कप्परमादीस सत्तुए उरणी। पिंडमलेवाडाण य, कातूण दवं तु तत्थेव ॥ ५८८३ ॥

20

या ऊरणिकाः प्रत्युपेक्षमाणेन दृष्टास्ता आकरादिपु परिष्ठापनीयाः । इह घरद्वादिसमीपे मम्ता यत्र तुषा भवन्ति स आकर उच्यते । तस्याभावे कर्परादिषु स्तोकान् सक्तृन् प्रक्षिप्य तत्रोरणिकाः स्थापयित्वा बहिरनावाधे प्रदेशे स्थाप्यन्ते । यदि च द्रवभाजनं नास्ति ततो ये सक्तवः शुद्धा अलेपकृताध्य ते 'पिण्डं कृत्वा' भाजनस्यैकपार्थे चम्पयित्वा तत्रैव च द्रवं 'कृत्वा' 25 गृहीत्वा भुज्जते ॥ ५८८३ ॥ यत्र च काञ्जिकं संसज्यते तत्रायं विधिः-

आयामु संसद्भिषोदगं वा, गिण्हंति वा णिर्च्यंत चाउलोदं ।

१ ° ष्टापयति तदा भा॰ कां ।॥ २ °त्—धहो ! अमी श्रमणका मत्ताः यदेवं दुर्लूभमा-द्यारं गृहीत्वा छर्दयन्तीति । 'शेषे तु' कां॰ ॥ ३ द्वितीयदिवसकृतान् यावत् त्रयो दिवसा येपां सञ्जाताः तृतीयदिवसकृता इत्यर्थः तानिष गृह्यन्ति, तेपां पुनः 'विष्वग् विष्वग्' पृथक् पृथग् ग्रहणं कर्त्तव्यम्। चतुर्दिवसः कां ॥ ४ ॰न्ते। एवं त्रीणि नवकानि प्रत्यु-पेक्षणानां भवन्ति । ततो यद्येवं कां ॥ ५ °ते, आदिशब्दाद्यस्यान्येवंविधस्य परिप्रदः। तसा° कां॰ ॥ ६ °न्बुड चाउलोद्गं । गिह॰ तागा॰ ॥

È

25

गिहत्थ्रभाषासु च पहिलां, मत्ते व सोहेतुवरि छुमंति ॥ ५८८४ ॥ श्रीयामं संस्पृपानकसुण्णोदकं वा 'निर्धृतं वा' प्राशुकीमृतं 'चाउलोदकं' तण्डलघावनं गृह्यन्ति । प्रतेपाममावे तदेव काक्षिकं गृहस्थ्रमाजनेषु प्रत्युपेक्ष्य मात्रके वा शोधियत्वा यद्यसं-सक्तं तदा प्रतिग्रहोषरि प्रक्षिपन्ति ॥ ५८८४ ॥ द्वितीयपदमाह—

विह्यपदः अपेक्खणं त्, गेळण्ण-ऽद्धाण-ओममादीसु । तं चेव सुक्खगहणे, दुछभ दव दोसु वी जयणा ॥ ५८८५ ॥

हितीयपदे ग्छाना-ऽच्चा-ऽचमादिषु कारणेषु 'अंग्रेक्षणं' पिण्डसामख्येष्क्षणमपि कुर्यात् । 'तदेव च' ग्छानत्वादिकं हितीयपदं 'ग्रुष्कस्य' ओदनस्य महणे मन्तव्यम् । हुर्छमं चा द्रवं पश्चाच छम्यते ततः पूर्वं तद् गृहीतमिति कृत्वा नाम्ति तद् माननं यत्र प्रयक् श्रुष्कं गृह्यते । 10'दोग्रु वी जयण'' ति 'द्वयोरिप' अमत्युपेक्षणा-ग्रुष्कमहणयोरेषा यतना कर्तव्या । पूर्वं सङ्खह्माथासमासार्थः ॥ ५८८५ ॥ साम्मतमेनामेव विवृणोति—

अचाउर सम्मृहो, वेलाऽतिकमति सीयलं होह । असहो गिण्हण गहिते, सुच्झेज अपेक्समाणो वि ॥ ५८८६ ॥

कश्चिदतीव 'आतुरत्वेन' ग्छानत्वेन 'सम्मृदः' सम्मोहं—समुद्धातमुपगतस्ततो यावत् प्रस्युपेश्नते 15 तावद् वेर्छाऽतिकामति शीतळं वा तावता कालेन भवति, तत एवम् 'अग्रटः' विशुद्धमावो गृह्यानो वा गृहीते वा पिण्डे प्रस्युपेश्रणामकुर्वाणोऽपि 'शुच्येत' प्रायश्चित्तमाग् न भवेत्॥५८८६॥ "

ओमाणपेस्त्रितो वेस्डऽतिक्रमो चिस्डिमिच्छति मयं वा । एवंविहे अपेहा, ओमे सतिकास ओमाणे ॥ ५८८७ ॥

थध्यित वा गच्छतां साथैः 'अवमानपेरितः' प्रम्तिभक्षाचराकीणेः, यावच प्रत्युपेक्षते तावद् 20 वेछातिक्रमो भवति, स च सार्थश्यिलतुमिच्छति, पृष्ठतो गच्छतां च सयम्, तत एवंविधे कारणेऽपेक्षा, प्रत्युपेक्षामन्तरेणापि पिण्टं गृहीयादित्यर्थः । अवमे च प्रत्युपेक्षमाणानां 'सत्काछः' मिक्षाया देशकाछः स्फिटति सूर्या चाऽन्त्रमेति अवमानं वा—मिक्षाचराकीणे ततोऽप्रत्युपेक्षित-मपि गृहीयात् ॥ ५८८७ ॥ परम्—

तो कुजा उवओगं, पाणे दहूण तं परिहरेजा । कुजा ण वा वि पेहं, सुज्ज़ह अतिसंभमा सो तु ॥ ५८८८ ॥

यदि अनन्तरोक्तकारणः प्रस्थुपेक्षणं न सर्वति तत उपयोगं कुर्यात् । कृते चोषयोगे यदि प्राणिनः प्रयति ततस्तान् दृष्ट्वा 'तदृ' भक्त-पानं परिदृरेत् । अथवा अत्यातुरः 'प्रेक्षाम्' उपयोगमपि च कुर्याद् वा न वा । अनुपयुक्तानोऽपि चातिसम्ब्रमादसे। सायुः शुव्यति । यचायम्ब्रादुक्तं

१ 'थायामम्' अवसावणं मंस्रष्टपानकं-गोरसमाजनधावनम् उप्णोदकं वा-उहत्त-विद्ण्डं 'निर्द्यु° कां ॥ २ अथावेव हिती 'कां ॥ ३ शुष्कम्-थोदनं गृह्यते, अतस्तनमध्य एव तद् गृढीयात् । "दोसु कां ॥ ४ °प निर्युक्तिगाथा कां ॥ ५ भावितं ग्यानत्वे हितीयपदम् । अथाऽध्या-ऽचमयोस्तदेव भावयति इत्रवत्तरणं कां ॥ ६ 'प्रेक्षां' प्रत्युपेक्ष-णाम् उप' कां ॥

"संसक्तः शुष्कोदनः पृथग् गृह्यते" (गा० ५८७२) तत्राप्येतेप्वेव ग्लाना-ऽध्वा-ऽवमेषु कारणेषु द्वितीयपर्दं मन्तन्यम् ॥ ५८८८ ॥ तथा चाह-

वीसुं घेप्पइ अतरंतगस्स वितिए दवं तु सोहेति।

तेण उ असुक्लगहणं, तं पि य उण्हेयरे पेहे ॥ ५८८९ ॥

'अतरन्तगस्य' ग्लानस्य योग्यं 'विष्वग्' एकसिन् मात्रके गृह्यते, द्वितीये च मात्रके द्रवं 5 शोधयति, ततो यत्र शुष्कोदनः पृथग् गृह्यते तत् तृतीयं मात्रकं नार्तीति कृत्वा शुष्कमार्द्र वा एकत्रैव प्रतिग्रहे गृह्णीयात् । ग्लानस्यापि यद् ओदन-द्वितीयाङ्गादिकमेकस्मिन् मात्रके गृह्णाति तदिष उण्णं महीतव्यम् । 'इतरत् तु' शीतलं प्रत्युपेक्षेत्, यदि असंसक्तं ततो गृहीयादन्यथा त नेति भावः ॥ ५८८९ ॥

अद्वाणे ओमे चा, तहेव वेलातिचातियं णातुं। दुछुभद्दे व मा सि, घोवण-पियणा ण होहिति ॥ ५८९० ॥

अध्विन बाऽवमीदर्थे वा वेलाया अतिपातम्-अतिकमं ज्ञात्वा तथैव शुर्वकं विष्वग् न गृहीयात् । दुर्लमं वा तत्र ग्रामे द्रवं-पानकं ततो मा "सिं" एपां साधूनां माजनधावन-पाने न भविष्यत इति कृत्वा पूर्व मात्रके द्रवं गृहीतं ततो नास्ति भाजनं यत्र शुष्कं पृथग् गृह्यते अत एकत्रैव गृह्वीयात् ॥ ५८९० ॥ उक्तमोदनविषयं द्वितीयपदम् । अथ पानकविपयमाह-

आउद्दिय संसत्ते, देसे गेलण्णऽद्धाण कक्खरें अखिप्यं। इयराणि य अद्धाणे, कारण गहिते य जतणाए ॥ ५८९१ ॥

यथा कारणे 'आकुष्टिकया' जानन्तोऽपि संसक्ते देशे गच्छन्ति तथा तत्र गताः सन्तः संसक्तमपि पानकं गृह्णन्ति । गृहीत्वा च ग्लानत्वेऽध्वनि 'कर्करो वा" अवमे क्षिप्रं न परित्यजे-युरि । तथाहि — ग्लानत्वे यावत् संसक्तं परिष्ठापयन्ति तावद् ग्लानस्य वेलातिक्रमो भवति, 20 अध्वनि सार्थात् परिअस्यन्ति, अवमौदर्ये भिक्षाकालः स्फिटति, ततो न क्षिपं परित्यजेयुः । 'इतराणि च' सागारिकस्य पश्यतः परिष्ठापनम् इत्यादीनि यानि पूर्वप्रतिपिद्धानि तान्यप्यध्वनि वर्तमानः कुर्यात् । एप कारणे-यतनया गृहीतस्य संसक्तस्य विवेचने विधिरवगन्तन्य इति सङ्ग्रहगाथासमासार्थः ॥ ५८९१ ॥ अथैनामेव विवृणोति-

आउद्दि गमण संसत्त गिण्हणं न य विविचए खिप्पं। ओम गिलाणे वेला, विहम्मि सत्थी वइकमइ ॥ ५८९२ ॥

यथाऽऽकुहिकया संसक्तदेशे गमनं तथा तत्र गतः संसक्तमपि गृहीयात् न च क्षिपं 'विविश्यात्' परिष्ठापयेत् । कुतः १ इत्याह—अवमे भिक्षाकालः स्फिटति, ग्लान्ये वा ग्लानस्य वेलाऽतिकमेत्, 'विहे' अध्विन सार्थो व्यतिकामित, ततः क्षिप्रं न परित्यजेत् ॥ ५८९२ ॥

१ °स्तीति, तेन कारणेन अग्रुष्कस्य-आईस्य तुशब्दात् ग्रुष्कसार्धम् औदनस्य प्कत्रेव मतिग्रहे प्रहणं कर्त्तव्यम् । ग्लान कां ॥ २ 'ग्रुष्कम्' ओदनं वि कां ॥ ३ अवमीदर्श-परपर्याये "अखिप्पं" ति श्रिपं हां ।॥ ४ °तः उच्मे वा भूमागे ऊर्चस्थितस्य वा यत् परिष्ठापनं तल्लक्षणानि त्रीणि स्थानानि यानि कां॰॥ ५ इति निर्युक्तिगाथा॰ कां॰॥

10

25

25

असियादी संसत्ते, संक्रप्यादी पदा तु जह सुन्हें । संसह सत्तु चाउल, संसत्तऽसती तहा गहणं ॥ ५८९३ ॥

अशिवादिमिः कारणिर्यया संसक्ते देशे सङ्करपादीनि पदानि कुर्वाणोऽपि शुच्यति तथा तथ गतो यदि असंसक्तं पानकं न छमते तैतः संस्रष्टपानकं तन्दुछोदकं वा संसक्तं सकृत् वा ध्संसक्तान् तथेव गृहीयात् ॥ ५८९३ ॥ तेषां पुनः गृहीतानामयं विधिः—

> ओवरमहियं चीरं, गालणहेउं घणं तु गेण्हंति । तह वि य असुन्झमाणे, असती अद्धाणजयणा उ ॥ ५८९४ ॥

श्रीपप्रहिकं 'घनं' निश्छिदं चीवरं तेषां संसक्तपानकानां गालनाहेत्रोगृहिन्त । 'तथापि' तेनापि गाल्यमानं यदि न शुच्यति न वा नण्डल्यावनादिकमपि लम्बते, नतो या प्रथमोदेश-10केऽध्विन गच्छतां ''तुवरे फले य रुक्षेत्'' (गा० २९२२) इत्यादिना पानकयतना भणिता सा कर्तव्या ॥ ५८९४ ॥ अथ दिधिविषयं विविमाह—

> संयत्त गोरसस्सा, ण गालणं णेव होइ परियोगो । कोडिदुग-लिंगमादी, तहिँ जयणा णो य संयत्तं ॥ ५८९५ ॥

यदि कापि संसको गोरसो छम्यते ततस्तस्य न गाछनं न वा परिमोगः कर्त्वयः, किन्तु 15 "कोडिदुग-छिंगमाइ" ति कोटिद्धयेन—विशोधिकोठ्या अविशोधिकोठ्या च सक्त-पानमहणे यतितन्यं यावदावाकर्मापि गृद्धते, अन्यछिङ्गमपि कृत्वा सक्त-पानमृत्पाचते, न पुनः संसको गोरसो महीतन्यः ॥ ५८९५ ॥

अथ ''इयराणि य'' (गा० ५८९१) इत्यादिपश्चार्दं, ज्याचेष्टे—

सागारिय सच्चत्तो, णित्य य छाया विद्दम्मि द्रे वा । वेळा सत्यो व चले, ण णिसीय-पमज्जेषे क्रुजा ॥ ५८९६ ॥

अध्वित गच्छतां सर्वेतोऽपि सागारिकम्, छाया च तत्र नान्ति, अन्ति वा परं दृते, तत्र च गच्छतां वेचाऽतिकामित, साथां या चछति, तत्र ठणोऽपि स्माने परिष्ठापयेत् । यत्र चोपविद्यतः सागारिकं शङ्काद्यो वा दोषाः अशुचिकं चा स्थानं तत्र निपद्न-प्रमानिने अपि न क्षयीत्॥ ५८९६॥

॥ आहारविधिपकृतं समाप्तम् ॥

१ तत एवमलंगुकस्य पानकस्यानिति संसक्तमिप संस्पृष्टपानकं तन्हुछोदकं वा संस-कान् वा सक्तृन्तर्थव गृहीयात् । इह पानकाधिकारे सक्तुब्रहणं संसक्तवसाम्यात् असङ्गायातिमिति ऋवा न दुष्टम् ॥ ५८९३ ॥ तेषां पुनः संसक्तपानकानां गृही हां ॥ २ °स्यते, तत एवमशुक्यति 'असति वा' अविद्यमाने पानकज्ञाने प्राप्यमाणं इत्यर्थः प्रथमी शं ॥ ३ °सारो सागारिकस्य पद्यत्रोऽपि परि हां ॥

### पानक विघित्र कृतम्

निग्गंथस्स य गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणु-प्पविद्रस्स अंतोपडिगाहगंसि दुगे वा दुगरए वा दग्फ़ुसिए वा परियावजेजा, से य उसिणे भोयण-जाते भोत्तव्वे सिया; से य सीए भोयणजाते तं नो अपणा भुंजेजा, नो अन्नेसिं दावए, एगंते बहुफासुए पदेसे परिद्ववेयव्वे सिया १२॥

अस्य सम्बन्धमाह-

आहारविही बुत्ती, अयमण्णी पाणगस्स आरंभी। कायचउकाऽऽहारे, कायचउकं च पाणिम्म ॥ ५८९७ ॥

10

आहारविधिः पूर्वसूत्रे उक्तः, अयं पुनरन्यः पानकस्य विधिप्रतिपादनाय सूत्रारम्भः क्रियते । तथा आहारेऽनन्तरसूत्रे प्राणग्रहणेन त्रसा बीजग्रहणेन वनस्पतिकायाः रजोग्रहणेन पृथिव्यमि-कायी गृहीताविति कायचतुष्कमुक्तम् । इहापि पानके कायचतुष्कमुच्यते—तत्र शीतोदक-मप्कायः, उष्णोदकमिक्सकायः, नालिकेरपानकादिकं वनस्पतिकायः, दुःषं त्रसकायः । एवं 15 चत्वारोऽपि काया अत्रापि सम्भवन्तीति ॥ ५८९७ ॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या-

निर्भन्थस्य गृहपतिकुरुं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रविष्टस्यान्तःप्रतिप्रहे भक्त-पानमध्ये 'दकं वा' प्रभूताप्कायरूपं 'दकरजो वा' उदकविन्दुः 'दकस्पर्शितं वा' उदकशीकराः पर्यापतेयुः । तंचोण्णं भोजनजातं ततो भोक्तव्यं स्यात् । अथ शीतं तद् भोजनजातं ततस्तज्ञात्मना भुङ्जीत, नान्येपां दद्यात्, एकान्ते बहुपाशुके प्रदेशे परिष्ठापयितव्यं स्यादिति सूत्रार्थः॥ अथ भाष्यम्— 20

परिमाणे नाणतं, दगविंदुं दगरयं वियाणाहि । सीभरमो दगफ़सितं, सेसं तु दगं दव खरं वा ॥ ५८९८ ॥

दकरजः प्रभृतीनां परिमाणकृतं नानात्वम् । तथाहि — यस्तावद् दकविन्दुस्तं दकरजो विजानीहि । ये तु 'सीमराः' पानीयेऽन्यत्र प्रक्षिप्यमाणे उदकसीकरा आगत्य प्रपतन्ति ते दकस्पर्शितम् । 'शेपं तु' यत् प्रभृतमुदकं तद् दकमिति भण्यते । तच द्रवं वा खरं वा भवति 25 इति विषमपदन्याख्यानं भाष्यकृता कृतम् ॥ ५८९८ ॥ सम्प्रति निर्युक्तिविस्तरः —

एमेव वितियसुत्ते, पलोगणा गिण्हणे य गहिते य। अणभोगा अणुकंषा, पंतत्ता वा देगं देजा ॥ ५८९९ ॥ अधस्तनाहारस्त्रादिदं द्वितीयस्त्रमुच्यते । तत्र द्वितीयस्त्रेऽप्येवमेव विधिर्दृष्टयः । महणे

१ 'पा, पडिणीता वा दगं को ।। २ दवं दे' तागा ।। ३ 'व्यः । कथम्? इति अत आह-उदकस्य ग्रहणे कां॰॥

गृहीते च पानके 'मठोकना' मृत्युपेक्षणा पिण्डसेव मन्तव्या । तच उद्कं त्रिमिः कारणेर्द-यात् । तचया—"अणमोगा" इत्यादि । अनामोगेन काचिदगारी एकतेव कालिकं पानीयं चान्त्रीति कृत्वा 'कालिकं दास्यामि' इति बुच्चा विस्मृतिवद्याञ्चं द्यात् । अनुक्रमया वा श्रीप्मसमये तृपाक्रान्तं साधुं दृष्ट्या 'श्रीतकं नकं पिवेद्' इति बुच्चा काचिद्धदंकं द्यात् । ग्रान्तत्त्रया मत्यनीकत्त्रया वा काचिद् सिक्षकाद्युपासिका 'एतेपास्टरकं न करपते अतो व्रतमकं करोमि' इति बुच्चा साव्नास्टरकं द्यात् ॥ ५८९९ ॥ अयोकेव विविनाह—

सुद्धाम्म य गहियम्मी, पच्छा णाते विगिचए विहिणा । मीसे पहतिते उण्ह्-सीतसंजोग चडमंगी ॥ ५९०० ॥

यदि तहुदकं 'शुद्धे' रिक्ते प्रतिप्रहे गृहीतं 'पश्चाच' प्रहणानन्तरं ज्ञावम् यथा—उदक-10मिदम्; ततः 'विविना' वस्यमणिन 'विविष्टणात्' परिष्ठापयेत् । 'भीते'' चि मिश्रं नाम—यत्र प्रतिप्रहे पूर्वमन्यद् द्रवं गृहीतं पश्चाच पानीयं प्रतितम् एतद् मिश्रमुच्यते, तत्र 'मिश्रे' उंज्य-श्रीतसंयोगे चतुर्भक्षयाः प्रकृषणा कर्तव्या ॥ ५९०० ॥

तत्र रिक्ते मतिमहे यद् गृहीतं तसायं परिष्ठापनाविधिः—

तत्येव भायणम्भी, अलव्ममाणे व आगरसमीवे ।

मपडिग्गई विगित्रह, अपिरस्तव उद्धमाणे वा ॥ ५९०१ ॥

यतो माननादिवरतिकथा दनं तेत्रैव तदुदकं प्रक्षिपति । अथ मा तत्र प्रक्षेतृं न ददाति तत्र एवमरुम्यमाने सा प्रच्छ्यते—कृतस्त्रयेदमानीतम् १ । तत्रो यसात् कृत-सरःप्रसृतेरा-करादानीतं तस्य समीपे गत्ता परिष्ठापिनिकानिर्धुक्तिमणितेन (गा० १ आव० हारि० टीका पत्र ६१९-२०) विधिना परिष्ठापयेत् । अथवा सप्रतिप्रहमपि क्षीरहमस्य च्छायायामेकान्ते १० सापयित । अथ प्रतिप्रहोऽन्यो न विद्यते तत्रो यद् अपरिश्रावि वटादिकमार्दे ज्ञ्यमावितं माननं तत्र प्रक्षिपति ॥ ५९०१ ॥ अथ प्रवेमन्यद्रव्ये गृहीते पतितं नत इयं चतुर्मक्षी—

दन्त्रं तु उण्हसीतं, सीउण्हं चेत्र दो वि उण्हाहं। दुण्णि वि सीताहँ चाउछोद तह चंदण घते य ॥ ५९०२॥

इह द्रस्यं चतुत्री, तद्यशै—िकिञ्चिद्धप्यं श्रीतपरिणासन् १ अपरं श्रीतन्त्राणपरिणासन् २ थ्रा अन्यद्वप्यानुष्णपरिणासन् २ अपरं श्रीतं श्रीतपरिणासन् १ । अश्रानक्षत्रान् प्रथमं चतुर्थसकं व्यास्याति—''चारकोद्र'' इत्यादि । तप्रदृष्ठोदकः-चन्द्रन-वृत्तादीनि द्रव्यापि 'श्रीतानि' श्रीत-परिणासानि ॥ ५९०२ ॥ तृतीयसक्षमाह—

आयाम अंवकंतिय, नित उनिणाणुनिण नो विवागे वी । उनिणोदग-पेलाती, उनिणा वि तणुं गता सीता ॥ ५९०३ ॥

१ (न्ते 'विविनक्ति' परिष्ठापयित र्यः ॥ २ 'था—"उण्हर्सीये" ति "सूचनात् सूब्रम्" इति इत्या किञ्चि र्यः ॥ ३ 'म् ४ । इह तृतीयमक्षे समावपरिणामळळ्ये हे अपि वस्तुनी उप्णे, चतुर्थमक्षे तु हे अपि द्वाते । अथा व्यंः ॥ ४ शीतसमावानि शीतपरिणामानि भवन्तीति चतुर्थो महः॥५९०२॥अथ प्रथम-तृतीयमहावाह क्षंः ॥ ५ "णा उतिण द्यमा ॥

आयामा-अम्लकाञ्चिकादीनि द्रव्याणि यद्युष्णानि तती 'विपाके' परिणामेऽपि तान्युष्णान्येव भवन्तीति कृत्वा तृतीयो भङ्गः । यानि पुनरुष्णोदक-पेयादीनि द्रव्याणि तान्युष्णान्यपि 'तनुं' शरीरं गतानि शीतानि भवन्तीत्यनेन प्रथमो भङ्गो व्याख्यातः ॥ ५९०३ ॥

अथ द्वितीयभङ्गं व्याचष्टे-

सुत्ताइ अंवकंजिय-घणोदसी-तेळ्ळ-लोण-गुलमादी।

5

सीता वि होति उसिणा, दुहैतो बुण्हा व ते होति ॥ ५९०४ ॥ सुतं-मदिराखोलः देशविशेषप्रसिद्धो वा कश्चिद् द्रव्यविशेषः, तदादीनि यानि द्रव्याणि, यच अम्लं काञ्चिकम्, अम्ला च घनविकृतिः, अम्लं च उँदश्चित्-तक्रम्, यच तैलं लवणं गुडो वा, एवमादीनि द्रव्याणि शीतान्यपि परिणामत उष्णानि भवन्तीति द्वितीयभक्केऽ-वतरन्ति । अथ तान्युष्णानि ततः 'उष्णानि' उष्णपरिणामानीति तृतीये भन्ने प्रतिपत्तव्यानीति 10 ॥ ५९०४ ॥ आह कतिविधः पुनः परिणामः १ इति उच्यते-

> परिणामी खळ दुविहो, कायगती वाहिरी य दव्वाणं। सीओसिणत्तणं पि य, आगंत तदुब्भवं तेसिं॥ ५९०५॥

द्रव्याणां परिणामः द्विविधः—कायगतो वाह्यश्च । तत्र कायेन-शरीरेणाहारितानां द्रव्याणां यः शीतादिकः परिणामः स कायगतः, यः पुनरनाहारितानां स वाद्यः। स च वाद्यः परिणामः 15 शीतो वा स्याद्रुष्णो वा । तद्पि च शीतोष्णत्वं द्रव्याणां द्विधा—आगन्तुकं तदुद्भवं च ॥ ५९०५॥ उभयमपि न्याचछे—

> साभाविया व परिणामिया व सीतादतो तु दव्वाणं। असरिससमागमेण उ, णियमा परिणामतो तेसि ॥ ५९०६ ॥

स्वाभाविका वा परिणामिका वा शीतादयः पर्याया द्रव्याणां भवन्ति । तत्र स्वाभाविका 20 यथा—हिमं स्वभावशीतलम्, तापोदंकं स्वभावादेवोष्णम् । परिणामिकास्तु पर्याया द्रव्यान्त-रादिबाद्यकारणजनिताः, तथा चाह--'असरिस'' इत्यादि, असहरोन वस्तुना सह यः समा-गमः-गीलकस्तेन नियमात् 'तेषां' द्रव्याणां 'परिणामः' पर्यायान्तरगमनं भवति, यथा--उदकादेः शीतलस्याप्यग्नितापेन आदित्यरिमतापेन वा उप्णतागमनम् ॥ ५९०६ ॥

एतदेव सुन्यक्तमाह-

25

सीया वि होंति उसिणा, उसिणा वि य सीयगं पुँणरुवेंति। दव्वंतरसंजोगं, कालसभावं च आसज ॥ ५९०७ ॥

द्रव्यान्तरेण-अग्नि-जलादिना सयोगं-सम्बन्धं कालस्य च-श्रीप्म-हेमन्तादेः स्वभावमासाद्य शीतान्यपि द्रव्याण्युप्णानि भवन्ति उप्णान्यपि च शीततां पुनरुपयान्ति ॥ ५९०७ ॥

एप आगन्तुकः परिणामो मन्तन्यः । अयं पुनस्तदुद्भवः---

30

्तावोदगं तु उसिणं, सीया मीसा य सेसगा आवो ।

१ ° हतो उण्हा ताभा ।। २ ''उदसी तकं'' इति चूर्णी विशेषचूर्णी न ॥ ३ °कं राजगृह-नगरभावि खभा ° कां ।। ४ पुण भयंति ताभा ।।

एमेव सेसपाई, स्वीदन्याई सन्वाई ॥ ५९०८ ॥

तापोदकं समावादेवोष्णम्, 'रोपा श्रापः' श्रष्कायद्रव्याणि ग्रीतानि 'मिश्राणि वा' शितो-णोमयसमावानि मन्तव्यानि । एवमेव 'रोपाणि' अप्कायविरहितानि यानि सर्वाण्यपि कपि-द्रव्याणि तानि कानिचिद्द्रणानि यथा श्रायः, कानिचित् ग्रीतानि यथा हिमम्, कानिचित् गृ ग्रीतोष्णानि यथा पृथिवी ॥ ५९०८ ॥

एएण सुत्त न गर्त, जो कायगनाण होह परिणामी । सीतोदमिसियम्मि उ, दव्यम्मि उ मग्गणा होति ॥ ५९०९ ॥

य एप 'कायगतानाम्' आहारितानां दृश्याणां परिणाम उक्तो नतेन सूत्रं गतम्, किन्तुं 'श्रीतोदक्तिश्चितन' सचितादकिमिश्रेण दृश्येणेहाधिकारः। तत्र चैयं मार्गणा सवति ॥५९०९॥

10 दुइतो थोवं एकेकएण अंतिम दोहि वी बहुगं।

भाइगममाइगं पि य, फायादिविग्नेमितं जाण ॥ ५९१० ॥

इह पृषेगृहीते द्रत्ये यदा शीनोद्रकं पनित तदा इयं चतुर्मक्षी—"दुइनो थोवं" ति सोके स्तोकं पितनिपिति प्रथमो सक्षः । "एकेकपण" नि स्तोकं यहुकं पितनिपिति द्वितीयः, बहुनि स्तोकं पितनिपिति तृतीयः । "अनिष्म दोहि श्री बहुगं" ति बहुनि बहु पितनिपिति चतुर्थः । 15 यद् द्रत्यं पनित यत्र वा पनित तद् भावुकमभावुकं वा स्पर्शादिविशेषिनं चानीयान् । किसुकं भवित !— स्पर्श-रस-पन्धेरुक्तरन्या यद् अपराणि द्रव्याणि सस्पर्शादिभिभीवयति—परिणामयित तद् भावुक्रम्, नद्विपरीतमभावुकम् । ये च स्तोक-बहुपदाभ्यां चःवारो मक्षाः कृतास्तेषु पत्थे-कमभी चत्वारो मक्षाः मनित—रणे उप्णं पिततम् १ टणे श्रीतं पितनम् १ शांते उप्णं पिततम् २ श्रीतं (अन्यायम्—६००० । सर्वयन्थायम्—३९८२५) श्रीतं पितनम् १ ॥ ५९१०॥ थतेषु पत्थेष्

चरमे विगिचियन्त्रं, दोसु तु मिन्त्रिह्य पहिल् भयणा छ । स्त्रिप्तं विविचियन्त्रं, मायविमुक्केण समजेलं ॥ ५९११ ॥

चरमं नाम-यत् ज्ञांते ज्ञांतं पतितम् तत् पुनः म्हांकं वा म्हांकं पतिनं बहुकं वा बहुकं पतितं भवेद उमयमपि क्षिप्रं 'विवेक्तव्यं' परिष्ठापयित्वव्यम् । 'ह्रयोस्तु मध्यमयोः मह्रयोः' 25 'उप्णे ज्ञांतं पतितम्, ज्ञांते उप्णे पतितम्' इतिङक्षणयोविश्यमाणा भजना भवति । यः पुनक्ष्णे उप्णे पतितमिति प्रथमो महः तत्र तत्त्रणादेव सचित्तमात्रो नापगच्छतीति कृत्वा क्षिप्रमेव मायाविश्वकेन अमणेन तद् विवेचनीयम् । मायाविश्वक्तव्यहणेनदं ज्ञापयति—ज्ञांत्रं परिष्ठाप-यिनुकामोऽपि यावत् स्वण्डिङं गच्छति तावत् तद् अचित्तीमृतं ततः परिश्वद्रं न परिष्ठापयति । अथ मातृस्त्रानेन मन्दं मन्दं गच्छति चिन्तयति च—तिष्ठतु तावत् पश्चात् परिणतं परिमोक्ष्ये; 30 एवं मायां कृत्रेतः स्वण्डिङादवीक् परिणतमपि न कृत्यते ॥ ५९११ ॥

थय मध्यमगङ्गह्ये मर्वनागाह—

१ °न्तु विनेयच्युत्पादनार्थमिदं सर्वे व्याख्यातम्। अत्र तु 'द्यांतो' कां॰ ॥ २ तामेव द्र्ययति इत्यवताणं कां॰ ॥ ३ °जनां व्याख्यातयन्नाद्य कां॰ ॥

25

थोवं वहुम्पि पिडियं, उसिणे सीतोदगं ण उन्झंती। हंदि हु जाव विगिचति, भावेजति ताव तं तेणं ॥ ५९१२ ॥

बहुके पूर्वगृहीते स्तोकं पतितमित्यत्र यदि उण्णे वहुनि शीतोदकं स्तोकं पतितं तदा नोजझन्ति । कुतः ? इत्याह—'हन्दि' इत्युपप्रदर्शने, यावद् विविनक्ति तावत् 'तत्' स्तोकं शीतो-दंकं 'तेन' वहुकेनो छोन 'भाव्यते' परिणतं कियते, ततः परिभोक्तव्यं तदिति भावः ॥५९१२॥ इ

> जं पुण दुहतो उसिणं, सममतिरेगं च तक्खणा चेव। 🕝 मिन्सिद्धमंगएसुं, चिरं पि चिट्ठे बहुं छूढं ॥ ५९१३ ॥

यत् पुनर्द्धिघाऽप्युष्णम्—उष्णे उष्णं पतितमित्यर्थः तत् परिणामतः परस्परं 'समं' तुर्यं भवेद् 'अतिरिक्तं वा' द्वयोरेकतरमधिकतरं तत्रापि तत्श्रणादेव सचित्तमावो नापगच्छतीति<sup>3</sup> वाक्यदोपः । यो तु मध्यमी हो भन्नी 'उप्णे शीतं पतितम्, शीते वा उप्णं पतितम्' 10 इतिरुक्षणो तयोः स्तोके वहु प्रक्षिप्तं चिरमपि सचित्तं तिष्टेत्, ततस्तदिप क्षिपं चिरेण वा विवेचनीयम् ॥ ५९१३ ॥ अथोदकस्येव परिणमनलक्षणमाह-

> वण्ण-रस-गंध-फासा, जह दन्वे जिम्म उकडा होति। तह तह चिरं न चिट्टइ, असुमेसु सुमेसु कालेणं ॥ ५९१४ ॥

यसिन् द्रेंच्ये यथा यथा वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शा उत्कटा उत्कटतरा मवन्ति तथा तथा तेन 15 द्रव्येण सह मिश्रितमुद्रकं चिरं न तिष्ठति, क्षिप्रं क्षिप्रतरं परिणमतीति भावः । किमविद्योपेण ? न इत्याह—येऽशुमा वर्णादय उत्कटास्तेप्वेच क्षिपं परिणमति, ये तु शुमा वर्णादयस्तेपृत्कटेपु कालेन परिणमति, चिरादित्यर्थः ॥ ५९१४ ॥ अत्रेदं निदर्शनम्-

जो चंदणे कडरसो, संसद्घलले य द्सणा जा तु। सा खलु दगस्स संत्थं, फासी उ उनग्गहं क्रणित ॥ ५९१५ ॥

इह तण्डुलोदकं चन्दनेन कापि मिश्रितं तर्त्रं च चन्दनस्य यः कटुको रसः स तण्डुलोदकस्य शस्त्रं परं यस्तदीयः स्पर्शः शीतलः स जलस्योपग्रहं करोतीति इत्वा चिरेण तत् परिणमित । एवं संस्रष्टजलस्यापि या 'दूपणा' अम्लरसता सा उदकस्य शस्त्रं स्परीस्तु शीतल्त्वादुपग्रहकारी अतिश्चिरेण परिणमति ॥ ५९१५ ॥

> घयकिइ-विस्सगंधा, दगसत्थं मधुर-सीतलं ण घतं । कालंतरमुप्पण्णा, अंविलया चाउलोदस्स ॥ ५९१६ ॥

घृतस्य सवन्धी यः किट्टो यश्च विस्रो गन्धः तावुदकस्य ग्रम्बम्, यत् तु रसेन मधुरं स्पर्शेन च श्रीतलं घृतं तद् उपग्रहं करोतीति शस्त्रं न भवति, अतिश्रात् परिणमित ।

१ °ति अतः परिष्ठापनीयं तदिति चाक्य ° कां । "दुहतो णाम पुव्वगहितं पि टिग्णं जं पि पटितं तं पि रितर्णं, तं परिणामतो तुन्नं अतिरेगं वा एगत्रं तिसमिव क्षणे न स्वित्तमायो व्ययगन्छति इति वाक्यदोषः, ताभ तिर्णं चेव विगिचिज्ञति ।" इति चूर्णा विद्योपचूर्णां च ॥ २ द्रव्ये "ज्ञह" ति उत्तरम "तह तह" ति बीप्साया निर्देशादिहापि बीप्सा द्रष्टव्या, ततोऽयमर्थः—यथा यथा गं॰ ॥ ३ °म्र 'चन्दने' पष्टीसप्तम्योर्थं प्रत्यमेदात् चन्दे गं॰ ॥ तथा कुंफ़ुँसे:—अतिगुलिकेखण्डुलोदकस्याम्लता या कालान्तरेणोत्पन्ना साऽप्युदकस्य ग्रस्नं भवति ॥ ५९१६ ॥

अच्छुकंते जति चाउस्रोद्रम् स्टब्मते जसं अण्णं । दोण्णि वि चिरपरिणामा, भवंति एमेव सेसा वि ॥ ५९१७ ॥

'अन्यद्रकान्ते' अपरिणते तण्डुछोदके यद् 'अन्यद्' अपरं सचितं जछं प्रक्षिप्यते ततो है अप्युदके चिरपरिणामे मनतः । 'शेपाण्यपि' यानि संस्प्रपानक-फछपानकादीनि तेप्निप सचितोदकं यदि प्रक्षिप्यते ततः 'एनमेव' तान्यपि चिरात् परिणमन्तीति ॥ ५९१७ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

थंडिछस्स अलंमे, अद्वाणीम असिवे गिलाणे वा ।

सुद्धा अविविचंता, आउड्डिय गिण्हमाणा चा ॥ ५९१८ ॥ स्विण्डिलसालामेऽपरिणतपानकमपरिष्ठापयन्तोऽपि शुद्धाः । अध्या-ऽवमा-ऽञ्चिय-ग्लानत्वेषु वा कारणेषु पानकस्य दुर्लमतायाम् 'अविविद्धन्तः' अपरिष्ठापयन्तः 'आकुट्टिकया वा' जान-न्तोऽपि गृहन्तः शुद्धाः ॥ ५९१८ ॥

# ॥ पानकविधिप्रकृतं समाप्तम् ॥

सृत्रम्---

10

15

20

25

त्र सरकात्र कृत्य स्

निग्गंथीए रातो वा वियाले वा उच्चारं वा पासवणं वा विगिचमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजातीए वा पिक्खजातीए वा अन्नयरं इंदियजायं परामुसेजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, हत्थ-कम्मपिडसेवणप्पत्ता आवज्जइ मासियं अणुग्धा-इयं १३॥

निग्गंथीए रातो वा वियाछे वा उचारं वा पासवणं वा विगिंचमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजातीए वा पिक्खजातीए वा अन्नयरंसि सोयंसि ओगाहिजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणप-

रे "कुषुया-श्रामित्रता नेर्षिचण्ण संदुळांदयस्य श्रंबिळतं चिरेणं कार्छणं रूपर्यं" इति चूर्णी ॥ "कुषुतो-श्रामकृष्टिश्रो तस्य करण्णं तंदुळोययस्य श्रंबिळतं चिरेण कार्छण रूपश्रं" इति विद्यापन्यूणीं । २ °थीए य रा° कां० । एतद्युचारेणेव क्रां० टीका, दश्यतां पत्रं १५६१ टिप्पणी २ ॥

## डिसेवणप्पत्ता आवजङ् चाउम्मासियं अणुग्घा-इयं १४॥

अस स्त्रद्वयस सम्बन्धमाह—

पढिमिह्नुग-तितयाणं, चरितो अत्थो वताण रक्खद्वा। मेहुणरक्लहा पुण, इंदिय सोए य दो सुत्ता ॥ ५९१९ ॥

'प्रथम-तृतीययोर्त्रतयोः' प्राणातिपाता-Sदत्तादानविरतिरुक्षणयो रक्षणार्थं तीर्थकरानुज्ञीत-शीतोदकपरिमोगे तयोभिङ्गो मा मृदिति कृत्वा पूर्वसूत्रस्यार्थः 'चरितः' गतः, भणित इत्यर्थः । सम्पति तु मैथुनत्रतरक्षणार्थमिन्द्रियविषय-श्रोतोचिषये हे स्त्रे आरभ्येते ॥ ५९१९ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्यै व्याख्या—निर्धन्थ्याः रात्रौ वा विकाले वा उचारं वा प्रश्रवणं वा विविश्वन्त्या वा विशोधयन्त्या वा अन्यतरः 'पशुजातीयो वा' वानरादिकः 'पक्षिजातीयो 10 वा' मयूरादिकोऽन्यतरदिन्द्रियजातं 'परामृशेत्' सृश्शेत्, सा च निर्यन्थी तं च स्पर्श 'स्वाद-येत्' 'सुन्दरोऽस्य स्पर्शः' इत्यनुमन्येत, हस्तकर्मपतिसेवनपाप्ता आपचते मासिकमनुद्धातिकं स्थानम् । इह निर्मन्थीनां परिहारतपो न भवतीति कृत्वा "परिहारद्वाणं" ति पदं न पठनीयम् ॥

एवं द्वितीयसृत्रमपि न्यास्त्रेयम् । नवरम्-अन्यतरिसन् 'श्रोतिस' योन्यादे। वानरादिर-वगाहैत, सा च मैथुनप्रतिसेवनपाप्ता यदि स्नाद्येत् तँतश्चतुर्गुरुकमिति स्त्रार्थः ॥

अथ भाष्यविस्तर:-

वानर छगला हरिणा, सुणगादीया य पसुगणा होंति । वरहिण चासा हंसा, कुक्कुडंग-सुगादिणो पक्सी ॥ ५९२० ॥

वानराः छगला हरिणाः शुनकादयश्च पशुगणा मन्तन्याः । वर्हिणश्चापा हंसाः कुमुट-ग्रुकादयश्च पक्षिण उच्यन्ते ॥ ५९२० ॥ 20

> जहियं तु अणाययणा, पासवणुचार तहिँ पडिक्रुई । लहुगो य होइ मासो, आणादि सती कुलघरे वा ॥ ५९२१ ॥

यत्रेते पशुजातीयाः पक्षिजातीयाश्च प्राणिनः सम्भवन्ति तद् अनायतनमुच्यते, तत्र निर्यन्यी-नामवस्थानं पश्रवणोचारपरिष्ठापनं च पतिकुष्टम् । यदि कुर्वन्ति तदा रुघुमासः, आज्ञादयश्च दोपाः । ''सई कुरुघरे व'' ति मुक्तभोगिन्याश्च स्मृतिकरणं कुरुगृहे वा भ्यखासां वान्ध-25 वादिभिर्नयनं कियते ॥ ५९२१ ॥ इदमेव व्याच्छे-

> भुता-ऽभुत्तविभासा, तस्सेवी काति कुलघरे आसि। वंधव तप्पक्सी वा, दहुण लयंति लजाए ॥ ५९२२ ॥

१ °माततदीयजीवादत्त-शीतो वां ।॥२ 'स्य स्वत्यस्य व्याग्या—निर्यन्थ्याः चश्च्यो वाफ्योपन्यासे रात्रों छा॰ ॥ ३ तत आपद्यते चातुर्मानिकमनुद्धातिकम्, चनुर्गुनक-मित्यर्थः ॥ अध कं ।। ४ °ड-सुयमादि शामा ।। ५ °ण णयंति तामा शां ।।

25

29

मुक्ता-अमुक्तवियापा, मुक्तयोगिन्याः स्मृतिकरणममुक्तयोगिन्याश्च कीतुकमुत्रयेतेत्यर्थः । तथा "तस्मेवि" नि गृहवासे ते:—यगुजातीयादिभिः यतिसेविता काचित् क्ष्रस्मृहे आनीत् सा तान् हृद्वा स्पृतपूर्वरता यतिगमनादीनि कुर्यात् । यहा तासां वान्यवान्तत्याधिका वा सुह- दसाहरोजनायतेने सितां तामार्थिकां हृद्वा स्क्रम्य सृयः सगृहमानयन्ति ॥ ५९२२ ॥ किञ्च—

आलिंगणादिया वा, अणिहुय-पादीस वा निसेविजा । परिस्ताण पवसो, ण होति अनेपुरेसं पि ॥ ५९२३ ॥

ते पशुजातीयादयन्तां संयतीयाछिक्नेष्ठः, सा वा संयती जानाछिक्नेन्, एवपाछिक्ननादयो दोषा संवेष्ठः। अपि च—एते वानरादयः स्वमावादेवानिसृताः—क्रन्ट्पेवहुन्य मायिनश्च सविन्तं नत्तिरित्तिसृत-मायिनिः सा कहाचिद्रात्मानं निषवयेत् । इद्यानां च पशु-पिक्षचातीयानां 10प्रवेष्ठो राहोध्नतः पुरेप्विपि 'न सवित' न दायते । क्रार्पे युनरन्यसा वसतेरसावे तवापि तिष्ठेष्ठः॥ ५९२२॥

कार्णें रामणे वि वर्दि, विविचमार्णाएँ आगर्ने छिहेजा । गुरुतों य होति मासी, आणानि सती तु स चेत्र ॥ ५९२४ ॥

कारण तथापि स्थितानामुचारम्सी यथवणम्सी वा गत्वा 'विविधन्याः' परिष्ठापथन्त्या १४वानगदिः समागच्छेत्, आगत्रथ तामाण्डितेत्, सा च यदि 'छिद्यान्' तं सर्थे स्ताद्येन् तत्वो गुरुसासः आज्ञादयथ रोपाः, स्युतिथ सा वैव पृत्तेच्या मवति ॥ ५९२४ ॥

थय न सार्यति ददः सा शुद्धा, यदना चैयं दत्र ऋर्तव्या-

वंदेण दंडहत्या, निगातुं आयरंति पहिचन्णं।

पविभंने वारिति य, दिवा वि ण इ काह्यं एका ॥ ५९२५ ॥

थ्य 'बुँन्देन' हिन्यादिवतिनीसमुदायेन दण्डकद्सा निर्गच्छन्ति, निर्गस च क्रायिकादिक-माचरन्ति, वानगदीनां च प्रतिचरणं क्ष्विन्ति । ये तत्रामिद्रवन्ति तान् दण्डकेन टाडयन्ति, प्रतिथये च प्रविशतो निवारयन्ति । दिवाऽपि च क्रायिकास्मिम् 'फ्का' एक्राकिनी न गच्छति ॥ ५९२५ ॥ व्याख्यातिमिन्द्रियमृत्रम् । सम्प्रति श्रोनःमृत्रं व्याचेष्टे—

पुत्रं तु इंदिएहिं, सेति छहुना च परिणण सुनना ।

विनियपद कारणस्मि, इंदिय सीए य आगार ॥ ५९२६ ॥
एवं नावद इन्द्रियस्त्र प्रायक्षितं विविद्योक्तः । यत्र तु पशुजातीयादयः श्रीनोज्यगाहतं
इविन्ति नत्र निष्टनीनां चतुर्वेष्ठ । तेषु श्रीनोज्यगाहतं क्षुत्रीणेषु यदि सा सुन्दर्भिदिनिति
परिणना ननश्चतुर्गुन् । हितीयपदे आगारं कारणे इन्द्रिये श्रोनित च परामधे साद्येद्वि ।
इदस्तरत्र भाविष्यते ॥ ५९२६ ॥ कारणे एकाकिन्यानिष्टन्यानावदियं यनना—

गिहिणिस्सा एसागी, नाहिँ समं णिति रचिम्रमयस्मा ।

<sup>्</sup>रंपा कर्नव्या, इंडग्रेटनायनने व्यिनाया सुक्तमोगिन्याः स्ट्रिकरणम् अमुक्तमोगिः न्यात्र कीनुकसुन्ययनेत्यादि विक्तरेण वक्तव्यमिलायः । तथा छा० ॥ २ वाडग्रे उपायये स्थिता सर्वा 'बुन्हें' धा० ॥

### ं दंडगसारक्लणया, वारिति दिवा य पेछंते ॥ ५९२७ ॥ 🚎 🚎

गृहस्थनिश्रया कारणे काचिदेकाकिनी वसन्ती 'ताभिः' अविरतिकाभिः समं रात्री 'उभयस्य' प्रश्रवणोचारस्य द्युत्सर्जनार्थं निर्गच्छति, निर्यन्ती च वानरादीनसिद्भवतो दण्डकेन संरक्षति, दिवा च प्रतिश्रयं 'प्रेरयतः' प्रविश्वतो निवारयति ॥ ५९२७ ॥ अथागाढकारणं व्याचछे-

> अहाण सद् आर्लिंगणादिपाकम्मऽतिच्छिता संती । 🔀 अचित्त विव अणिहुत, कुलघर सहुादिंगे चेव ॥ ५९२८ ॥

कर्याश्चिदार्यिकायाः सनिमित्तोऽनिमित्तो वा मोहोद्भवः सञ्जातस्ततो निर्विक्वेतिकादिकायां मोहिचिकित्सायां कृतायामिप यदा न तिष्ठति तदाऽस्थाने शब्दप्रतिबद्धायां वसती सा स्थाप-नीया । ततो यत्राविरतिकानामालिङ्गनादिकं क्रियमाणं दृश्यते तत्र स्थाप्यते । तथाऽप्यनुपरते मोहें पादकर्म करोति । तदप्यतिकान्ता सती यद् 'अचित्तं विम्नं' हुंण्ढशिनादिकं तेन प्रति-10 सेवयति । तथाऽप्यतिष्ठति योऽनिभृतस्तेनास्थानादिकं सर्वमपि ऋत्वा ततः कुलगृहे भगिन्या आतृजायाया वा आलिङ्गनादिकं क्रियमाणं प्रेशते। तदभावे श्राद्धिकायाः, तदपासी यथाभद्रिकाया अपि प्रेक्षते । प्रथममिन्द्रिये, पश्चात् श्रोतस्यपि यतनयेति ॥ ५९२८ ॥

सूत्रेम्-

नो कप्पइ निगांथीए एगाणियाए गाहावइकुँछं पिंडवायपडियाए निक्लमित्तए वा पवितित्तए वा, बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्लमित्तए वा पविसित्तए वा, एवं गामाणुगामं वा दूइजित्तए वा वासावासं वा वत्थए १५॥

एवं यावदेकपार्श्वशाचिस्त्रं तावत् सर्वाण्यपि स्त्राण्युचारयितव्यानि ॥ अथामीपां स्त्राणां 20 सम्बन्धमाह-

> वंभवयस्वलणहा, एगिधगारा तु होतिमे सुत्ता। जा एगपाससायी, विसेसतो संजतीवरंगे ॥ ५९२९ ॥

नस्वतरक्षणार्थमनन्तरं सूत्रद्वयमुक्तम् , अमून्यपि सूत्राणि यावदेकपार्श्वशायिस्तरं तावत् सर्वाण्यपि 'एकाधिकाराणि' तसीव ब्रह्मवृतस्य रक्षणार्थमिभिधीयन्ते । ''विसेसओ संजई-25 वगो" ति एतेषु सूत्रेषु किञ्चिद् निर्मन्थानामपि सम्भवति, यथा—एकाकिसूत्रम्; परं विशेषतः संयतीवर्गमधिकृत्यामूनि सर्वाण्यपि द्रष्टव्यानि ॥ ५९२९ ॥

१ भोहे य को ।। २ "जाये ण ठाति ताहे ढाँढवियेग" इति न्यूणीं। "जाहे ण ठाइ ताहे फ़ंफवियेण" इति विशेषचूर्णो ॥ ३ °याः आदिशब्दात् तद° को । । ४ ° फुलं भत्ताप या पाणाप या निक्या को े। एनत्याळानुसारेणेय कां व टीका, देश्यतो पर्व १५६४ टिप्पणी १ ॥ ५ प्णार्थाधिकार-मन्ति भवन्ति । किञ्च-"विसे को ॥ ६ एकपार्श्वदायिस्त्र को ॥

अनेन सम्बन्धेनायातानाममीपां प्रथमस्त्रस्य तावद् व्याख्या—नो करपते निर्धन्थ्या एका-किन्या गृहपतिकुँ पण्डपातप्रतिज्ञया निष्क्रितंतुं वा प्रवेष्टुं वा, विहर्षिचारस्मां वा विहार-स्मो वा निष्क्रमित्तं वा प्रवेष्टुं वा, प्रामानुप्रामं वा 'द्रोतुं' विहर्तुं वर्षावासं वा वस्तुमिति स्त्रार्थः ॥ सम्प्रति निर्मुक्तिविस्तरः—

एगानी वर्वती, अप्या न महत्वना परिचता।

लहु गुरु लहुगा गुरुगा, सिक्ख वियारे वसहि गामे ॥ ५९३० ॥
एकाकिनी निर्मन्थी यदि मिक्षादी वनति तन आत्मः महायदानि च तया परित्यकानि
भवन्ति, स्त्रेनाद्युपद्रवसम्मवात्। अदो मिक्षायामेकाकिन्या गच्छन्या छत्रुमासः, वहिर्विचारम्मी
गच्छन्यां गुरुमासः, ऋतुबद्धे वर्षावासे वा वसदि एकाकिनी गृहाति चतुर्छेष्ठ, प्रामानुप्राममे10काकिनी द्रवति चतुर्गुरु॥ ५९३० ॥ इदमविद्योषितं प्रायक्षित्तम्हक्तन्। अथ विद्योषितमाह—

मासादी जा गुरुगा, थेरी-खुडी-विमञ्झ-नरुणीणं । तव-कारुविसिट्टा वा, चउमुं पि चउण्ह मासाई ॥ ५९३१ ॥

स्विराया एकाकिन्या मिलारी त्रजन्या मासल्यु, लिलिकाया मासगुरु, विमध्यमायाश्चतुल्यु, तरुण्याश्चतुर्गुरु । कॅथवा स्वित्रा यदि एकािकनी मिलायां याति ततो मासल्यु तपसा
10कालेन च ल्युकस्, बहिविचारम्मा विद्यारम्मा वा याति मासल्यु कालेन गुरुकस्, वसितं
गृहाित मासल्यु नपसा गुरुकस्, शामानुशामं द्रवित मासल्यु नपसा कालेन च गुरुकस् ।
लिखिकाया एवमेव चतुर्यु सानेषु चत्वािर मासगुरुणि तपः-कालविद्योपितािन कर्तव्यािन ।
विमध्यमायाश्चतुर्यु सानेषु चत्वािर चतुर्ल्युनि तपः-कालविद्योपितािन । तरुण्याः स्यानचतुष्टयेऽपि तथेव तपः-कालविद्योपितािन चत्वािर चतुर्गुनुणि ॥ ५९३१ ॥ अथ द्योपानाह—

अच्छंती वेगागी, कि ण्हु हु देखि ण इत्थिगा पावे । आमोसग तरुणेहिं, कि पुण पंथिम्म संका य ॥ ५९३२ ॥

कियेकाकिनी की प्रतिश्रये तिष्टन्ती दोषान् न प्राप्तीति येनैवं मिझाटनादिकमेवेकाकिन्याः प्रतिषिध्यते ? इति शिष्येण पृष्टे स्रिताह—तत्रापि तिष्टन्ती प्राप्तोत्येव दोषान् परम् आमी-पक्ताः—स्रोनास्तरुणाः—स्रुवानन्तेः छता एकाकिन्याः पिय गच्छन्या स्यांसो दोषाः, शृहा च 25तत्र सवति—अवस्यमेषा दुःशीस्त्र येनैकाकिनी गच्छिति ॥ ५९३२ ॥ किञ्च—

एगाणियाएँ दोसा, साणे नहणे नहेव पहिणीए । मित्रख़ऽविसोहि महस्वन, नम्हा सचिनिज्ञियागमणं ॥ ५९३३ ॥

१ इन्हें सकाय वा पानाय चा निष्कि छं ।। २ मुमी उपलक्षणत्याद् विहारम्मी च गच्छ छं ।। ३ स्विता-श्रुह्तिका-विमध्यमा-चर्छानां चथाक्रमं मासल्युक्तमादी छत्वा चनुगुंदकं यावत् प्रायक्षित्तम् । त्रचथा—स्वित्राया छं ।। ४ अथवा 'चतस्णा-मिष' स्वित्रायम्त्रांनां 'चनुष्वेषि' मिल्लागमनादिषु यथाक्रमं त्रेषःकालविश्चिष्टानि मासल्युप्रमुनीनि प्रायक्षित्तम् । तद्यथा—स्वित्रा यदि छं ।। ५ किं सु हु छं । एतलाळ वृष्णंपे छं ।। ६ श्रिः इति वित्रकें, 'हुः' इति निक्षये । किमें श्रे ।।

एकािकन्या भिक्षामटन्त्या एते दोषा भवन्ति—श्वानः समागत्य दशेत्, तरुणो वा किश्च-दुपसर्गयेत्, प्रत्यनीको चा हन्यात्, गृहत्रयादानीतायां भिक्षायामनुपयुज्य गृह्यमाणायामेषणा-विशुद्धिन भवति, कोण्टल-विण्टलप्रयोगादिना च महावतािन विराध्यन्ते । यत एते दोषाः अतः सद्वितीयया निर्शन्थ्या भिक्षादौ गमनं कर्तव्यम् ॥ ५९३३ ॥ द्वितीयपदमाह—

असिवादि मीससत्थे, इत्थी पुरिसे य पूतिते लिंगे।

एसा उ पंथ जयणा, भाविय वसही य भिक्खा य ॥ ५९३४ ॥

अशिवादिभिः कारणैः कदाचिदेकािकन्यपि भवेत् तत्रेयं यतना—ग्रामान्तरं गच्छन्ती स्नीसार्थेन सह व्रजति, तदभावे पुरुषिमश्रेण स्नीसार्थेन, तदपाप्ती सम्बन्धिपुरुषसार्थेन व्रजति, अथवा यत् तत्र परिव्राजकादिलिङ्गं पूजितं तद् विधाय गच्छति । एषा पिथ गच्छतां यतना भणिता । ग्रामे च प्राप्ता यानि साधुमावितानि कुलानि तेषु वसतिं गृह्णाति, भिक्षामपि तेष्वेव 10 कुलेषु पर्यटति ॥ ५९३४ ॥

सूत्रम्—

## नो कप्पइ निगांथीए अचेलियाए हुंतए १६॥

नो कल्पते निर्मन्थ्याः 'अचेलिकायाः' वस्त्ररहिताया भवितुम् । एप सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यम्—

> बुत्ती अचेलधम्मी, इति काइ अचेलगत्तणं ववसे । जिणकप्पो चऽजाणं, निवारिओ होइ एवं तु ॥ ५९३५ ॥

अचेलको धर्मो भगवता प्रोक्त इति परिभाव्य काचिदार्थिका अचेलकत्वं 'व्यवस्थेत्' फर्तुम-भिल्पेत्, अतस्तन्त्रिपेधार्थिमिदं सूत्रं कृतम् । अचेलकत्त्वप्रतिपेधेन आर्याणां जिनकल्पोऽपि 'एवम्' अनेनैव सूत्रेण निवारितो मन्तव्यः ॥ ५९३५ ॥ कुतः ! इत्याह—

अजियम्मि साहसम्मी, इत्थी ण चए अचेलिया होउं। साहसमनं पि करे, तेणेव अइप्पसंगेण ॥ ५९३६ ॥ कुलडा वि ताव णेच्छति, अचेलयं किम्र सई कुले जाया। घिकारंथुकियाणं, तित्थुच्छेओ दुलभ वित्ती ॥ ५९३७ ॥

'साध्वसे' भये तरुणादिकृतोपसर्गसमुत्थेऽजिते सति अचेलिका भवितुं 'स्री' निर्प्रन्थी न 25 शक्तुयात् । अथ भवति ततः 'तेनैव अतिप्रसङ्गेन' अचेलतालक्षणेन 'अन्यदिप' चतुर्थसेवादिकं साहसं कुर्यात् ॥ ५९३६ ॥ तथा—

कुलराऽपि तावद् नेच्छत्यचेलताम् किं पुनः कुले जाता 'सती' साध्ती ! । अचेलतापित-पनानां चार्थिकाणां 'धिकार्थेथुकितानां' लोकापवादजुगुप्सितानां तीथोंच्छेदो दुर्लमा च वृत्तिर्भ-वित, न कोऽपि प्रवजित न वा भक्त-पानादिकं ददातीत्यर्थः ॥ ५९३७ ॥ 30

गुरुगा अचेलिगाणं, समलं च दुगंछियं गरहियं च ।

१ °न्ती सा कारणतः एकाकिनी प्रथमतः स्त्रीसार्धे कं ।। २ °रघुणि कं । °रमुणि भा । ताटी ।। ३ °रघुणि कं । °रमुणि भा । ताटी ।।

होइ परपत्थणिला, विइयं अद्वाणमाईमु ॥ ५९३८ ॥

अत एवं यद्यार्थिका अचेिका भवन्ति ततस्तासां चतुर्गुरुकाः आज्ञादयश्च दोपाः । तथा चेळ्रिहितां संयतीं 'समर्का' मर्टिद्यदेहां ह्या ठोकः 'जुगुप्सितं' जुगुप्सां कुर्यात्—आः! कृष्म, इह्छोके एवहद्यवस्या परकोके तु पापतरा मिवप्यति, 'गर्हितं च' गर्हा प्रवचनस्य हुर्यात्—असारं सर्वेमेतद् दर्शनिमिति । अचेिका च परस्य प्रार्थनीया भवति । अत्र हिती-चपद्मक्वादिपु विविक्तानां मन्तव्यम् ॥ ५९३८ ॥ अपि च—

ें एषुणरावत्ति निवारण, उदिण्णमोही व दहु पेछेजा।

पहिनंधो गमणाई, डिडियदोसा य निर्गणाए ॥ ५९३९ ॥ अचेलामार्थ हम्रा प्रतज्ञामार्थ कुल्कीणां पुनरावृत्तिर्भवति, प्रवज्यां न गृहीयुरि10स्पर्थः । अन्यो वा किश्चिद् निवारणं कुर्यात्—िकमतासां कापालिनीनां समीप प्रवज्ञितन !
इति । यहा किश्चिद्दीर्णमोहस्तामप्रावृतां हम्रा कमेगुरुकतया प्रेरयेन् । साऽपि तत्रेव प्रतिवन्यं कुर्यात् प्रतिगमनादीनि वा विद्ञ्यात् । 'डिण्डिमदोपाश्च' गमोस्पत्तिप्रमृतयो भवेयुः । यत एते नमाया दोषां अतोऽचेलयां न भवितव्यम् । द्वितीयपदे संयत्योऽध्यनि स्तेनिविक्तासत्तो न किमिष वस्तं भवेन्, आदिश्च्यात् क्षिप्तिच्चा यक्षाविष्टा वा वस्त्राणि परित्यनेत्,
15 एवमचेलाऽपि भवतीति ॥ ५९३९ ॥

स्त्रम्—

नो कप्पइ निगांथीए अपाइयाए हुंतए १७॥

नो करपते निर्धन्थ्याः 'अपात्रायाः' पात्ररहिताया यवित्यमिति सुत्रार्थः ॥ अथ माप्यम्—

गोण साणे व्य वते, ओमावण खिसणा झुउचरे य ।

20 पीसंड खद्यव्सा, सुण्हाए होति दिईतो ॥ ५९४० ॥

पात्रकमन्तरेणं यत्र तत्र समुद्देशनीयम् ततो छोको त्र्यात्—यथा गिर्यत्रेव चारि प्रामोति तत्रेवाळ्जश्चरति, यथा वा श्वानो यत्रेव खर्यमप्याद्दारं छमते तत्रेव निख्यो मुद्धे, एवमेता अपि गो-श्वानसद्द्यो यत्रेव प्रामुवन्ति तत्रेव छोकत्य पुरतः समुद्दिशन्ति, श्रद्दो ! श्रमुमिगांवतं श्वानवतं वा प्रतिपत्रम्; एवमपत्राज्ञना यवति । "तिसणा कुरुघरे य" ति ताम्त्रथामुञ्जाना श्राद्धा तदीयकुरुपद्दे गत्वा छोकः ।तिसां कुर्यात्, यथा—युप्मदीया दृद्धितरः खुपा वा याः पूर्व चन्द्र-स्थिकरणेरप्यस्प्रध्यात्रास्ताः साय्यतं सर्वछोकपुरतो गा इय चरन्त्या दिण्डन्ते । एवमुके ते म्यन्ताः स्वगृहमानयन्ति । "नीसहं" अत्यर्थे च 'वादितं' मञ्जणं छोकत्य पुरतः कुर्वाणातु छोको म्यात्—अद्दो ! वहुमञ्जा ध्वमः, स्रीणां च छजा विम्पणं सा चेतासां नान्तीति । अत्र च छजायां म्युपाद्दप्तन्तो मवति । स च द्विषा—प्रशन्तोऽप्रशन्तश्च ॥ ५९४० ॥

उचासणिम सुण्हा, ण णिसीयह ण चि य मासए उचे । णेन प्रासे अंजह, गृहह वि य णाम अप्पाणं ॥ ५९४१ ॥

१ °मनं-भूयो गृहवासाथ्रयणं तद् व्यादिशब्दात् पार्श्वस्थादिगमनं वा विद् की ॥

यशा 'खुषा' वधूरुचे आसने न निषीदति, नापि 'उचं' महता शब्देन भाषते, नःच प्रकाशे भूगागे मुक्के, आत्मीयं च नाम 'गूहति' न प्रकटयति, एवं संयती भिरिप भवितव्यम् ॥५९४१॥ अप्रशस्तस्त्रपादृष्टान्तः पुनरयम्-

> अहवा महापदाणि, सुण्हा ससुरी य इक्तमेकस्स । दलमाणाणि विणासं, लजाणासेण पावंती ॥ ५९४२ ॥

'अथवा' प्रकारान्तरेण स्त्रुपाद्दष्टान्तः क्रियते—'महापदानि' विक्रिष्टतराणि पदानि स्तुपा श्रमुरश्रेकेकस्य परस्परं प्रयच्छन्तो यथा रुज्ञानाशेन विनाशं प्राप्नुतः तथा संयत्यपि निर्रुज्ञा विनरयति इत्यक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम्—

एगस्स विजाइयस्स भजाए मयाए पुत्तेण से अद्वियाणि 'माय' ति काउं गंगं नीयाणि । इयरेहिं सुण्हा-ससुरेहिं हास लिड्डाइयं करेतेहिं निल्लजनणओ निस्सेणि आरुहिता अभिप्पाय-10 पुन्वगं विगिद्वतराइं पयाइं देंतेहिं एकमेकस्स सागारियं पड़प्पाइयं। दो वि विणद्वाइं। एवं निक्रजाए विणासो हुजा ॥ ५९४२ ॥ द्वितीयपदमाह—

पायासइ तेणहिए, झामिय वृढे व सावयभए वा बोहिमए खित्ताइ व, अपाइया हुज विइयपदे ॥ ५९४३ ॥

पात्रस्याभावे, स्तेनकेन वा हतेऽियना वा ध्यामिते दकपूरेण वा व्यूढे पात्रे, धापदभये 15 नोधिकभये वा शीघं पात्राणि परित्यज्य नष्टा सती, क्षिप्तचित्ता वा आदिशब्दाद् यक्षाविष्टा वा 'अपात्रिका' पात्ररहिता द्वितीयपदे भवेत्।। ५९४३ ॥

सूत्रम्---

नो कपड़ निगांथीए वोसट्टकाइयाए हुंतए १८॥

नो कल्पते निर्भन्थ्याः 'व्युत्सृष्टकायिकायाः' परित्यक्तदेहाया भवितुमिति सूत्रार्थः ॥ अत्र भाष्यम्-

> वोसहकाय पेछण-तरुणाई गहण दोस ते चेव। दन्वावह अगणिम्मि य, सावयभय वोहिए वितियं ॥ ५९४४ ॥

च्युत्सृष्टकायिका नाम-'दिव्याद्यपसर्गा मया सोढव्याः' इत्यभिग्रहं गृहीत्वा शरीरं व्युतसृज्य समयप्रसिद्धेनाभिनवकायोत्सर्गेण स्थिता, तथास्थितायाश्चीदीर्णमोहप्ररण-तरुणप्रहणादयस्त एव 25 दोषा मन्तन्याः । द्वितीयपैदे तु द्रन्यापदि अमिसम्अमे श्वापदभये बोधिकभये वा गाढतरे उपस्तिते न्युत्सृष्टकायाऽपि भवेत् ॥ ५९४८ ॥

सूत्रम्-

नो कपड़ निग्गंथीए वहिया गामस्स वा जाव सन्निवेसस्स वा उद्घं वाहाओ पगिन्झिय पगिन्झिय

30

सूराभिमुहीए एगपाइयाए ठिचा आयावणाए आयावित्तए। कप्पइ से उवस्तयस्स अंतोवगडाए संघाडिपडिव-द्वाए पसंवियवाहियाए समतलपाइयाए ठिचा आयावणाए आयावित्तए १९॥

नो करपते निर्मन्थ्या बहिर्मागस वा यावन् सित्रवेशस्य वी 'कहुंम्' कहुंमिमुली वाह् 'प्रमुख प्रमुख' प्रकर्षण मृहीत्वा इत्वेत्ययेः स्योभिमुस्याः 'एकपादिकायाः' एकं पादमृद्धिमा-कृष्ट्याप्रमेकं पादं मुनि इतवत्या एवंविषायाः खित्वा आतापनयाऽऽतापियतुम् । किन्तु— कर्षते 'सि' तत्या उपाश्रयस्यान्तवेगडायां प्रकन्वितवाद्याः समतरुपादिकायाः खित्वा 10 आतापनया आतापियतुमिति सूत्रार्थः ॥ व्यथ माप्यम्—

> आयावणा य तिविहा, उन्होसा सिन्झिमा नहण्णा य । उन्होसा उ णिवण्णा, णिसण्ण सन्झा ठिय नहण्णा ॥ ५९४५ ॥

थातापना त्रिविघा—उक्तृष्टा मध्यमा लघन्या च । तत्रोत्कृष्टा निपन्ना, निपन्नः—ग्रयितो यां करोतीत्वर्धः । मध्यमा निपण्णस्य । नघन्या "ठिय" ति ऊर्द्वस्वितस्य ॥ ५९४५ ॥ १५ पुनरेकैका त्रिविधा—

> तिविद्या होइ निवण्णा, ओमेंत्थिय पास तद्यप्रताणा । उक्षोसुक्रोसा उक्षोसमन्द्रिमा उक्षोसगजहण्णा ॥ ५९४६ ॥

या निपन्नसोक्तृष्टातापना सा त्रिनिया मनति—उक्तृष्टोक्तृष्टा उक्तृष्टमञ्यमा उक्तृष्टनयन्या च । तत्र यद् अनास्मुनं निपत्य आतापना क्रियते सा उक्तृष्टोक्तृष्टा । या तु पार्श्वतः ग्रयानैः 20 क्रियते सा उक्तृष्टमध्यमा। या पुनरुचानग्रयनेन त्रिनीयते सा 'तृतीया' उक्तृष्टनयन्या ॥५९४६॥

> मन्द्रकोसा दुहञो, वि सन्दिमा मन्द्रिमानहण्णा च । अहमुकोसाऽहममन्द्रिमा य अहमाहमा चरिमा ॥ ५९५७ ॥

१ वा, यावत्करणात् खेटस्य वा क्षयंद्रस्य वा महम्बस्य वा इत्यादिपरिष्रहः, 'ऊर्दूमं' कां ॥ २ उपाश्रयस्य 'अन्तवंगहायां' वगहा नाम-पाटकस्मस्यास्यन्तरे 'सङ्घादीपति यद्वायाः' सङ्घादीष्रहणेनावष्रहानन्तकादीनामिष साध्वीयोग्यानां समुचितोषकरणानां परिष्रहः, तैः प्रतिवहा-सुप्राचृता या सा सङ्घादीप्रतिवद्धा तद्याः, तथा प्रवस्थिते सम्प्रति सम्प्रति वाहे-वाह यस्याः सा प्रवस्थितवाहा तस्याः, तथा समत्वली च तो पादा च समत्वलपादी यस्या स्व हति समतलपादिका तस्याः समतलपादिकायाः, प्रविधाया आर्थिकायाः "छित्र" ति 'स्थित्वा' कर्द्दस्थानेनावस्थायाऽऽतापनया आतापितृमिति स्वार्थः वां करोतीत्यथः । "तिसन्न मन्त्र" ति मन्यमा निषण्णः, उपविद्यः सन् यां करोतीत्यथः । "छिय बहन्न" ति स्थितस्य-कर्द्दस्थितस्य या आतापना सा स्थन्या ॥ ५९४५॥ पुनं कां ॥ ४ ओमंषिय कां ॥

निषण्णस्य या मध्यमातापना सा त्रिधा-मध्यमोत्कृष्टा "दुह्ओ नि मिन्झम" ति मध्य-ममध्यमा मध्यमजघन्या च । ऊर्द्धस्थितस्य या जघन्या साऽपि त्रिधा—अधमोत्कृष्टा अधम-मध्यमा अधमाधमा ज चरिमेति । अधमशब्दो जघन्यवाचकोऽत्र द्रष्टव्यः ॥ ५९४७ ॥

एतासामिदं खरूपम्-

पलियंक अद्ध उक्कुडुग, मो य तिनिहा उ मन्झिमा होइ। तइया उ हत्थिसुंडेंगपाद समपादिगा चेव ॥ ५९४८ ॥

मध्यमोत्कृष्टा पर्यङ्कासनसंस्थिता, मध्यममध्यमा अर्द्धपर्यङ्का, मध्यमजघन्या उत्कटिका । क्रचिदादर्शे पूर्वीर्द्धमित्थं दृश्यते—''गोदोहुक्कड पलियंक मो उ तिविहा उ मिज्झमा होइ" ति, तत्र मध्यमोत्कृष्टा गोदोहिका, मध्यममध्यमा उत्कटिका, मध्यमजघन्या पर्यक्कास-नरूपा। मोशब्दैः पादपूरणे। एवा त्रिविधा मध्यमा भवति । या तु 'तृतीया' स्थितस्य 10 जधन्योत्कृष्टादिभेदात् त्रिधा भणिता सा जधन्योत्कृष्टा 'हस्तिशुण्डिका' पुताभ्यामुपनिष्टस्यैक-पादोत्पाटनरूपा, जघन्यमध्यमा 'एकपादिका' उत्थितस्यैकपादेनावस्थानम्, जघन्यजघन्या 'समपादिका' समतलाभ्यां पादाभ्यां स्थित्वा यद् ऊर्द्धस्थितैराताप्यते ॥ ५९४८ ॥

कथं पुनः शयितस्योत्कृष्टातापना भवति ? इति उच्यते-

सन्वंगिओ पतावो, पताविया घम्मरस्सिणा भूमी।

ण य कमइ तत्थ वाओ, विस्सामी णेव गत्ताणं ॥ ५९४९ ॥

भूमो निवनस्य सर्वोङ्गीणः 'प्रतापः' प्रकर्षेण तापो लगति, घर्मरिश्मना च भूमिः प्रकर्षेण-अंत्यन्तं तापिता, न च 'तत्र' भूमौ वायुः 'ऋमते' प्रचरति, न च 'गात्राणाम्' अङ्गानां विश्रामी भवति, अतो निपन्नस्योत्कृष्टातापना मन्तव्या ॥ ५९४९ ॥

अथामूपां मध्यादार्थिकाणां काऽऽआतापना कर्तुं करुपते ? इत्यत आह-

20

15

एयासि णवण्हं पी, अणुणाया संजईण अंतिला । सेसा नाणुत्राया, अह तु आतावणा तासि ॥ ५९५० ॥

एतासां नवानामप्यातापनानां मध्याद् 'अन्तिमा' समपादिकाख्या आतापना संयतीनामनु-ज्ञाता । 'शेषाः' अष्टावातापनास्तासां नानुज्ञाताः ॥ ५९५० ॥

की हशे पुनः स्थाने ता आतापयन्ति ! इति उच्यते—

25

पालीहिँ जस्थ दीसइ, जस्थ य सँइरं विसंति न जुवाणा। उग्गहमादिसु सञ्जा, आयावयते तहिं अजा ॥ ५९५१ ॥

यत्र प्रतिश्रयपालिकाभिः संयतीभिरातापयन्ती दृश्यते, यत्र च 'खेरं' खच्छन्दं युश्रानी न पविश्वन्ति तत्र स्थानेऽवग्रहा-ऽनन्तकादिभिः सङ्घाटिकान्तैरुपकरणैः 'सज्जा' आयुक्ता आर्थिका प्ररुम्बितबाहुयुगला आतापयति ॥ ५९५१ ॥

१ पतासां यथाक्रमसिदं कां॰ ॥ २ चूर्णिकृता विशेषचूर्णिकृता वैष एव पाठ भारतोऽस्ति । तयाहि—''मिन्समुद्रोसा मिन्सममिक्समा मिन्समजहता गोदोहिया बहुदुगा पतियंका यथासद्वाम्" इति ॥ ३ भ्द उभयोरपि पाठयोः पाद<sup>०</sup> को० ॥ ४ सहरं वयंति ण जुवाणा तामा• ॥

किमर्थमवमहानन्तकादिसजा १ इति चेद् अत आह—

मुच्छाऍ निविद्याप, वातेण समृद्धते व संवरणे । गोतरमजयणदोसा, जे मृता ते उ पाविस्ता ॥ ५९५२ ॥

तस्या धातापयन्त्याः खरतरातपसम्पर्कपरितापितायाः कदाचिद् मृच्छी सङ्घायेत तया च ७ निपतितायाः, चातेन वा 'संवरणे' प्रावरणे समुद्धृते, ध्वयमहानन्तकादिमिर्विना गोचरचयी-यामयतनया प्रविद्याया थे दोषास्तृतीयोद्देशके उक्ताम्तान् प्रामुयात्, ध्वतम्तेः प्राष्ट्रता धातापयेत् ॥ ५९५२ ॥

सुत्रम्—

10

20

नो कष्णइ निग्गंथीए ठाणाययाए हुंतए २०॥ नो कष्णइ निग्गंथीए पिडमहाइयाए हुंतए २१॥ एवं नेसिन्नियाए २२ उक्कुडुगासणियाए २३ वीरा-सणियाए २४ दंडासणियाए २५ छगंडसाइयाए २६ ओमंथियाए २७ उत्ताणियाए २८ अंबखुन्नियाए २९ एगपासियाए २०॥

15 वेनोकरपते निर्भन्थ्याः स्थानायताया भवितुष् । एवं प्रतिमास्थायिन्या नेपधिकाया उत्किटि-कासनिकाया वीरासनिकाया दण्डासनिकाया छगण्डग्रायिन्या ध्ववास्त्रुसाया उत्तानिकाया धामकृष्टिकाया एकपार्श्वग्रायिन्या इति स्त्राक्षरसंस्कारः ॥

अत्र माप्यकारो विषमपदानि व्याख्यानयति—

उद्धहाणं ठाणायतं तु पिडमाट होति मासाई । पंचेत्र णिसिजाओ, तासि विभासा उ कायन्त्रा ॥ ५९५३ ॥ वीरासणं तु सीहासणे च जह मुक्कजण्णुक्र णिविद्यो । दंडे ढगंड उत्तमा, आयत खुजाय दुण्हं पि ॥ ५९५४ ॥

स्थानायतं नाम ऊर्द्वस्थानरूपमायतं स्थानं तद् यस्थामित सा स्थानायतिका । केचित्तु "ठाणाइयाए" इति पठन्ति, तत्रायमर्थः—सर्वेषां निषदनादीनां स्थानां आदिमृतमृद्धस्था-25 नष्, अतः स्थानानामादौ गच्छतीति स्युत्पत्त्या स्थानादिगं तद् उच्यते, तद्योगाद् आर्यिकाऽपि स्थानादिगेति ज्यपदिस्यते । प्रतिमाः मासिक्यादिकाः तासु तिष्ठतीति प्रतिमास्थायिनी ।

र मुच्छाप विविद्यति, वातेण समुद्धिते च तामाः ॥ २ "मृतं—"णं कृष्यः णिरांधीए विश्वापायियाए होयए। एवं युव्ये मृता रवारेयव्या जाय रत्ताणमहियाए।।" इति चृणं विश्वेषच्युणं च ॥ ३ प्यमेतान्यकादश स्वाणि। सम्यन्यः शामुक्त एव। अथामीयां व्याख्या— नो कल्पते हां ॥ ४ "नानां यद् आदिमृतं स्थानम्, ऊर्षस्थानमित्ययेः, "उद्द निसीय नुयदृण, ठाणं तिविद्ये तु होर नायव्ये।" (ओचनि० भा० गा० १५२) इति यचनात्, अतः स्थानानाः मृ ॥

"नेसिजयाय" ति निषद्याः पञ्चेव भवन्ति तासां विभाषा कर्तव्या । सा चियम्—निषद्या नाम—उपवेशनिवशेषाः, ताः पञ्चविषाः, तद्यथा—समपादयुता गोनिपिद्यका हित्तिशुण्डिका पर्यद्वाऽर्धपर्यद्वा चेति । तत्र यस्यां समो पादो पुतो च स्पृशतः सा समपादयुता, यस्यां तु गोरिवोपवेशनं सा गोनिषिद्यका, यत्र पुताभ्यामुपिवश्यकं पादमुत्पाटयित सा हित्तिशुण्डिका, पर्यद्वा प्रतीता, अर्थपर्यद्वा यस्यामेकं जानुमुत्पाटयित । एवंविषया निषद्यया चरतीति नेप- षिकी । उत्कटिकासनं तु सुगमत्वाद् भाष्यकृता न व्याख्यातम् ॥ ५९५३ ॥

वीरासनं नाम यथा सिंहासने उपविष्टो भून्यस्तपाद आस्ते तथा तस्यापनयने कृतेऽपि सिंहासन इव निविष्टो मुक्तजानुक इव निरालम्बनेऽपि यद् आस्ते। दुष्करं चैतद्, अत एव वीरस्य—साहसिकस्यासनं वीरासनिमत्युच्यते, तद् अस्या अस्तीति वीरासनिका। तथा दण्डासनिका-लगण्डशायिकापदद्वये यथाकमं दण्डस्य लगण्डस्य चायत-कुल्जताभ्यामुपमा 10 कर्तन्या। तद्यथा—दण्डस्येवायतं—पादप्रसारणेन दीर्घ यद् आसनं तद् दण्डासनम्, तद्व अस्या अस्तीति दण्डासनिका। लगण्डं किल—दुःसंस्थितं काष्टम्, तद्वत् कुल्जतया मस्तक-पार्ष्णिकानां मुवि लगनेन पृष्ठस्य चालगनेनेत्यर्थः, या तथाविधामिप्रह्विशेषेण शेते सा लगण्डशायिनी। अवाङ्मुसादीनि तु पृदानि सुगमत्वाद् न व्यास्यातानीति द्रष्टव्यम्। एते सर्वेऽप्यिमग्रह्विशेषाः संयतीव्रां प्रतिषद्धाः॥ ५९५४॥

एतान् प्रतिपद्यमानानां दोपानाह—

जोणीखुन्भण पेछण, गुरुगा भुत्ताण होइ सइकरणं।
गुरुगा सर्वेटगम्मी, कारणें गहणं व धरणं वा ॥ ५९५५ ॥

ऊर्द्ध्यानादौ स्थानविशेषे स्थिताया आर्यिकाया योनेः क्षोभो भवेत्, तरुणा वा तथा-स्थितां दृष्टा 'प्रेरयेयुः' प्रतिसेवेरन् । अत एवैतानिभग्रहान् प्रतिपद्यमानायास्तर्याश्चर्युरु । 20 अक्तभोगिनीनां च येन कारणेन स्मृतिकरणिमतरासां कौतुकं च जायंते । तथा वक्ष्यमाणस्त्रे प्रतिपेधयिष्यमाणं सवेण्टकं तुम्त्रकं यदि निर्भन्थी गृह्णाति तदा चतुर्गुरु, स्मृतिकरणादयश्च त एव दोषाः । कारणे तु तस्यापि ग्रहणं धारणं चानुज्ञातम् । एतच्चापस्तुतमपि लाघवार्थे स्मृतिकरणादिदोपसाम्यादत्र भाष्यकृताऽभिहितमिति सम्भावयामः, अन्यथा वा सुधिया परिभाव्यम् ॥ ५९५५॥

वीरासण गोदोही, मुत्तं सन्वे वि ताण कप्पंति । ते पुण पडुच चेहं, सुत्ता उ अभिग्गहं पप्पा ॥ ५९५६ ॥

अनन्तरोक्तासनानां मध्याद् वीरासनं गोदोहिकासनं च मुक्तवा शेपाण्यूर्द्धस्थानादीनि सर्वाण्यपि तासां करुपन्ते । आह—सूत्रे तान्यपि प्रतिपिद्धानि तत् कथमनुज्ञायन्ते ! इत्याह—'तानि पुनः' शेपाणि स्थानानि चेष्टां प्रतीत्य करुपन्ते, न पुनरभिष्रद्विशेषम् ; ६० सूत्राणि पुनरिभष्रद्वेशेषम् ; प्रतित्य पृत्राणि पुनरिभष्रद्वेशेषम् ; प्रतित्य पृत्राणि पुनरिभष्रद्वेशेषाद्र्यः -

१ वीरासनादीनि तु पदानि विवृणोति इसकार्यं गां॰ ॥ २ ॰यते अतो न प्राधा एतेऽ-भिष्रहा वार्यिकयेति । तथा यह्य॰ गां॰ ॥

सानाईनि संयतीनां न करान्ते, सामान्यतः पुनरावस्यकादिवेद्ययां यानि क्रियन्ते नानि करुपन्त एव ॥ ५९५६ ॥ एरः प्राह—नतु चानिप्रहादिन्तुपं तरः कर्मनिकरणार्यसुकन् ततः क्रिमेवं संयतीनां तत् प्रतिषिक्यंते १ उच्यते—

तवो सो उ अणुण्गाओ, जेण सेमं न छप्पति । अकामियं पि पेछिजा, यारिओ नेणऽसिग्गहो ॥ ५९५७ ॥

त्राप्तदेव मगवद्भिरत्जातं येन 'त्रेषं' प्रस्वर्यादिकं गुणकर्त्वकं न ख्रप्यते । क्रयं पुनः वेषं ख्रप्यते ? इत्याह—"अकानियं" इत्यादि, वृण्डांयज्ञादिस्यानस्विज्ञामार्थिकां दृक्ष कश्चि-दुवीणेक्रमी तान् 'अकामिकान्' अनिच्छन्तीनिष 'प्रेरयेत्' प्रतिसेवेत । तेन कार्येन नारित एताइछन्तासानमित्रदः ॥ ५९५७ ॥ क्रिञ्च—

वे य दंसादशों पाणा, जे य संसप्यना भ्रवि । चिहुस्सनगहिया हा वि, महंति वह संजया ॥ ५९५८ ॥

इह द्वित कार्योत्सर्गः—चेद्यायासमस्ये चै । त्रत्रामिमवक्त्रयोत्सर्गातास्य मृतिषिद्ध इति इत्याऽनिर्धायते—चे च दंग-नग्रकादयः प्राणिनो ये च सुनि 'संसर्गकाः' सम्राणकीचा ब्लूर-कीटकादयतेः कृतानुपद्रवान् यथा संयताः सहन्ते तथा 'दा व्यति' कार्यिकाश्चेद्याचाः । श्रीत्मीत्रिता आवस्यकादिवेद्यायां सन्यक् सहन्ते, तत्र एवं ता व्यति कर्निनिर्देशं कृतिनि ॥ ५९५८ ॥ आह—यदि स्वर्गायकर्मणा तक्यादिना प्रयंनापाऽनि सा संयती न कार्यति वदः क्रिमिति येनामिष्टहित्रदेशेषा बहुत्ता कर्मिनिर्देश मदित स वार्यते ? बच्यते—

विश्व वंगवेरंसी, श्वसाणी तु कादि तु । वहावि वं न पूर्वति, थेरा अयसमीलगो ॥ ५९५९ ॥

20 यद्यप्ति 'क्राविद्' आर्थिका दृति-बच्छका 'सुन्यनाना' प्रतिसेच्यनानाऽपि मादतो ब्रह्स्ये वसेत् तयाप्ति 'स्विताः' गीतमादयः सूदः प्रवचनायकः प्रवादनीत्वना न पृज्यन्ति, न प्रवेदन्तीत्वयेः ॥ ५९५९ ॥ क्षित्र—

तित्रामिनाहमंज्ञचा, थाण-मोणा-ऽऽसणे रता । वहा सुन्हंति वयको, एगा-ऽजनिहारिजो ॥ ५९६० ॥ छडं वंसं च तित्यं च, रक्खंतीको तवोरता । गच्छे चेव विसुन्हंती, तहा अणमणादिहिं ॥ ५९६१ ॥

तीते:-त्रव्यदिविषयेर्सिपहें: मंद्रकाः, सान-मीना-उऽसनविशेषेष्ठ रहाः, 'प्रता-उनेक्रवि-द्यारिणः' केन्दिर् एकाक्रिविद्यारिणो निनकत्रिकात्य इत्यथेः, केन्द्रिबानेकविद्यारिणः स्वतिर-कत्रिका इत्ययेः, प्रविद्या यत्यो यदा शुव्यन्ति तथा निर्धन्य्योऽपि छत्नां ब्रह्यपै तीर्थे ४)व स्त्रोक्जिवित्रना रक्षन्यः 'त्रोरहाः' साम्यायदिद्याःकनेगरायणा गच्छ एव वस्न्योऽनद्य-

१ व्याते? किं ताचां कर्मनिर्दात्या न कार्यम्? रच्या वांवाः १ च । उमयोगीप सक्यमिदम् चो रस्त्रमों दुविद्दों, चेम्रण् व्याममें य नायव्यो । निक्त्यायित्यार पदमो, रवसमाऽभित्तंत्रणे वीव्यो ॥ (ब्राव० निर्यु० गा० १४५२) तत्रामि वं ॥ नादिभिर्यमोचितैस्तपोभिः शुध्यन्ति, न तीत्रैरिभग्रहैः ॥ ५९६० ॥ ५९६१ ॥ अपि च---जो वि दिहुंधणो हुजा, इत्थिचिघो तु केवली। वसते सो वि गच्छम्मी, किम्र त्थीवेदसिंघणा ॥ ५९६२ ॥

योऽपि 'दग्येन्धनः' भस्मसात्कृतवेदमोहनीयकर्मा 'स्त्रीचिद्धः' वहिःस्त्रीलक्षणलक्षितः केवली भवति सोऽपि गच्छवासे वसति किं पुनर्या संयती स्त्रीवेदेन सेन्धना ?, सा सुतरां गच्छे 5 वसेदिति भावः ॥ ५९६२ ॥

यदप्युक्तम्—'यदि न खादयति ततः को नाम तस्या अभिग्रहग्रहणे दोपः!' तदप्य-युक्तम्, प्रतिसेव्यमानाया आखादनस्य याद्यच्छिकत्वात् । कथम् १ इति चेद् उच्यते---

अलायं घट्टियं ज्झाई, फ़ुंफ़ुगा हसहसायई। कोवितो बहुती वाही, इत्थीवेदे वि सो गमी ॥ ५९६३ ॥

'अलातम्' उल्मुकं 'घट्टितं' चालितं सद् यथा 'ध्यायति' प्रज्वलति, यथा वा फुम्फुका घट्टिता 'हसहसायति' मृशं दीप्यते, यथा वा व्याधिरपथ्यासेवनादिना कोपितो वर्धते, स्त्रीवेदस्यापि स एव गमो मन्तन्यः, सोऽपि घट्टितः प्रज्वलतीत्यर्थः । अतो यादच्छिकमास्नादनमिति ॥५९६३॥ आह—संयतीनां प्रतिपिद्धा अमी अभिग्रहाः परं संयतानां का वार्ता ? अत्रोच्यते-

> कारणमकारणिम य, गीयत्थिम य तहा अगीयिम । एए सब्वे वि पए, संजयपनखे विभासिजा ॥ ५९६४ ॥

15

यानि एतानि न्युत्स्रष्टकायिकेत्वादीनि पदान्युक्तानि तानि 'कारणे' सिंहादिमिरभिमृतस्य देवताकम्पननिमित्तं वा गीतार्थस्यागीतार्थस्य वा कल्पन्ते । अकारणे पुनरगीतार्थस्य न करुपन्ते, गीतार्थस्य तु निष्कारणेऽपि निर्जरानिमित्तं करुपन्ते । अचेल्स्वादिकमपि गीतार्थस्य जिनकर्पं प्रतिपद्यमानस्य करपते । एवं संयतपक्षे 'एतानि' अचेरुतादीनि सर्वाण्यपि 20 पदानि विभापयेत् ॥ ५९६४ ॥

सूत्रम्-

नो कप्पइ निग्गंथीणं आकुंचणपदृगं धारित्तए वा परिहरित्तए वा। कप्पइ निग्गंथाणं आकुंचणपदृगं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ३१॥

25

एवं यावद् दारुदण्डकसूत्रम् ॥ अथामीपां स्त्राणां सम्बन्धमाह— षंभवयपालणहा, तहेव पट्टाइया उ समणीणं । बिइयपदेण जईणं, पीढग-फलए विविक्तता ॥ ५९६५ ॥

१ भाः भगवद्यनमामाण्यादेव 'शुस्यन्ति' कर्ममलापगमतौ निर्मेलीमवन्ति न तीर्मे' नां ।। २ 'कत्व-प्रामादिवहिः प्रदेशातापनाप्रदानप्रभृतीनि पदान्युक्तानि तानि 'कारणे' सिंहादिभिरभिभृतस्य तदुत्थोपद्रवप्रशमननिमित्तं या गः ॥ ३ 'विभापयेव' यथासम्मयं प्रतिपादयेत् ॥ ५९६४ ॥ गं॰ ॥

• य्या ब्रह्मवर्षालनार्थमचेल्द्वादीनि न कत्यन्ते तथा ब्रह्मचयरक्षणार्थमेव श्रमणीनां पट्टाद-योऽपि दास्त्रण्डकान्तां न कल्पन्ते । द्वितीयपदे तु यतीनां कल्पन्ते परं पीठ-फल्कानि वर्नियत्वा, तानि साध्नापपवादमन्तरेणापि कल्पन्त एवेत्यर्थः । अत एतेषां स्त्राणामारम्भः ॥ ५९६५ ॥ अनेन सम्बन्धेनायातानाममीषां प्रथमसूत्रत्व व्याप्त्या—नो कल्पते निर्श्रन्थीनाम् 'आङ्क- म्बन्पत्ते पर्यस्तिकापर्दं धारियतुं वा परिहर्त्तं वा । कल्पते निर्श्रन्थानामाकुञ्चनपट्टं धारियतुं वा परिहर्त्तं वा । कल्पते निर्श्रन्थानामाकुञ्चनपट्टं धारियतुं वा परिहर्त्तं वा । कल्पते निर्श्रन्थानामाकुञ्चनपट्टं धारियतुं वा परिहर्त्तं वेति स्त्रार्थः ॥ अथ माप्यम्—

गन्त्रो अत्रारहत्तं, अणुत्रिय पलिमंशु सत्शुपरित्राओ । पहुमनालिय दोसा, गिलाणियाए उ नयणाए ॥ ५९६६ ॥

पैश्विकापट्टं परिव्यानामार्थिकां ह्या छोको वृयात् — अहा ! असाः कियान् गर्वा यदेवं 10 महेछाऽपि सवन्ती पर्यक्तिकां करोति । अपाद्यता वा पर्यन्तिकां क्रवीणा सवेत् । "अणुविहे" चि य उपकारे वर्तते स उपिवरूच्यते, स च तासाम्रपकारं नायातीति क्रत्वाऽनुपिवः । उमयक्तां प्रस्तुपेक्षमाणे च तिसान् सृत्रार्थपरिमन्यः । शास्तुश्च — तीर्थक्वतः परिवादः, यया — नृतमसवेज्ञोऽसो येनेतासां पर्यन्तिकापट्टो न प्रतिपिदः । द्वितीयपदे या संयती स्वविद्या ग्लाना वा तया 'यतनया' अरुपसागारिके पर्यन्तिकापट्टा परियातच्यः, उपरि चान्यत् प्रावरणीयम् । 15 कारणे च गृह्यमाणो यः 'अज्ञालिकः' जाल्रहितः स प्रद्यातच्यः, जाल्यहरो तु शुपिरदोषाः । एवं निर्यन्यानामप्यकारणे पर्यन्तिकां कुर्वाणानां चतुर्छेषु गर्वादयश्च त एव दोषाः ॥ ५९६६ ॥ क्रारणे पुनर्यं विधिः—

येरे व गिलाण वा, मुत्तं काउमुवरिं तु पाउरणं। सावस्सए व वेडो, पुन्वकतमसारिए वाए ॥ ५९६७ ॥

20 सूत्रपोरुपीम् उपच्छणत्वाद् अर्थपोरुपीं च 'क्र्तुं' शिष्याणां दातुमित्वर्थः स्विरो न्छानी दा वाचनाचार्यः पर्यम्बिकां कृत्वा उपरि प्राष्ट्रणुयात् । उत्तरार्द्धं पश्चाद् व्याख्यास्यते ॥ स च पर्यस्विकापदः कीद्यः १ इत्याह—

> फहो अचिचो अह आविओ वा, चडरंगुलं वित्यहो असंधिमो अ। विस्तामहेटं तु सरीरगस्या, दोसा अवहंमगया ण एवं ॥ ५९६८॥

१ न्ता बक्ष्यमाणाः पद्याः न करणन्ते । अतीनां न ते पहाद्यः "विद्यपदेण" चि विमक्तिव्यस्यात् हितीयपदे प्राप्त सति करणन्ते परं पीट छं ।। २ भीपां स्वाणां मध्यात् प्रथमस्वस्य तावद् व्याख्या—नो करणते निर्मन्थीनाम् 'शाहुञ्चनपदः' पर्यक्ति कापदः, कोऽथः? स्वे नपुंसकत्विनिद्राः प्राकृतत्वात्, सः 'धार्यिनुं वा' ससस्तायां स्थापयिनुं 'परिहत् वा' परिमोक्तम्, न करणते इति सस्यन्यः ॥ इत्यं निर्मन्थीविपयं निर्मयस्यमिष्ठाय सम्प्रति निर्मन्थविपयं विविस्त्रमाह—"कष्पदः" इत्यादि, करणते निर्मन्थानां हो ॥ ३ निर्मन्थी यदि पर्यक्तिकापदं गृहति परिसुद्धे वा तदा चतुर्युद्धाः। तथा पर्ये छं ॥ ४ भां नुष्यस्यमावानामपि पर्यास्त्रकापद्दो न प्रतिपिद्धः । हितीयपदे या संयती न्छानिका तुद्दान्द्रसानुकसमुद्ययायंत्रया स्वविरा वा तथा छा ॥

फलाद् जातः फीलः सौत्रिक इत्यर्थः, 'अचित्रः' अकर्चुरः । अथ सौत्रिको न प्राप्यते तत आविको वा । स च चतुरङ्गुलं 'विस्तृतः' पृथुलः 'असन्धिमश्च' अपान्तराले सन्धिरहितः, एवंविधः पर्यस्तिकापटः शरीरस्य विश्रामहेतोर्गृद्यते । ये चावप्टम्भगताः "संचर्कुथुद्देहिय" (ओधनिर्यु० गा० ३२३) इत्यादिका दोषास्तेऽपि 'एवम्' आकुञ्चनपट्टे परिषीयमाने न भवन्ति ॥ ५९६८ ॥

सूत्रम्---

नो कप्पइ निग्गंथीणं सावस्तगंसि आसणंसि आस-इत्तए वा तुयदित्तए वा। कप्पइ निग्गंथाणं सावस्तयंति आसणंसि आस-

इत्तए वा तुद्दियत्तए वा ३२॥

10

सावश्रयं नाम—यस्य पृष्ठतोऽवष्टम्भो भवति एवंविधे आसने निर्श्रन्थीनां नो कल्पते आसितुं वा त्यावितुं वा । कल्पते निर्श्रन्थानां सावश्रये आसने आसितुं वा त्वावितुं वा । निर्श्रन्थ्यस्तु ताहशे आसने यदि उपविश्वन्ति शेरते वा तदा त एव गवीदयो दोषाश्चतुर्गुरु च प्रायश्चित्तम् । द्वितीयपदेऽल्पसागारिके स्वविरा ग्लाना वा उपविशेत् । निर्श्रन्थानामपि न कल्पते । यदि उपविशन्ति तदा चतुरुष् । सूत्रं तु कारणिकम् ॥ तदेव कारणमाह—

''सावस्सए'' इत्यादि पश्चार्द्धम् । यो वृद्ध आचार्यः सः 'पूर्वकृते' गृहस्यैः स्वार्थे निष्पादिते सावश्रयेऽप्यासँने उपविष्टः 'असागारिके' एकान्ते 'वाचयेत्' विनेयानां वाचनां दद्यात् ॥ ५९६७ ॥

सूत्रम्—

नो कप्पइ निग्गंथीणं सविसाणंसि पीढंसि वा फलगंसि वा आसइत्तए वा तुयहित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं सविसाणंसि पीढंसि वा फलगंसि वा आसइत्तए वा तुयत्तिहए वा ३३॥

सविपाणं नाम-यथा कपाटस्योभयतः श्रेष्टे भवतः एवं यत्र मिसिकादौ पीठे फलके वा विपाणं-श्रेष्टं भवति तत्र निर्भन्थीनामासितुं वा श्रायतुं वा न करपते । निर्भन्थानां तु 25 करपते । निर्भन्थानां पीढे फलके वा यद्युपविश्वानत शेरते वा तदा चतुर्गुरु आज्ञादयश्च दोपाः ॥ तथा—

<sup>.</sup> १ फाल्यः इति चूर्णां विशेषचूर्णां च ॥ २ एतदनन्तरम् ग्रन्थाग्रम्—७००० गां० ॥ ३ भिषि सायश्रये आसितुं न क° गां० ॥ ४ 'सने सिंहासनापरपर्याये ''विट्टो'' ति उप' गां० ॥ ५ गा० विनाडन्यत्र—या स्वस्वतितुं चा न गां० ॥

सविनाणे उड्डाहो, पाकम्मादी य तो पडिक्कृई । येरीए वासासुं, कप्पर छिण्णे विसाणिम्म ॥ ५९६९ ॥

स्तियाणे आसने उपविश्वन्यामार्थिकायामुहाहो मदति, पादकर्नाद्यश्च दोषाः सम्मदन्ति, सतः प्रेतिकुष्टं तन्नोपवेद्यनमिति गन्यते । द्वितीयपदे वर्षामु पीट-फल्क्टुलंमदायां सविषाणमित उग्रह्मते, तस्य च विषाणं हिस्ता परिष्ठाप्यते । एवं हिन्ने विषाणे स्वविराया अन्यस्य वा कस्यते ॥ ५९६९ ॥

सं तु न लब्पइ छेत्तं, तं येरीणं दलंति सविसाणं । छायंति य से दंदं, पाउंछण महियाए वा ॥ ५९७० ॥

यत् 'तु' पुनळेतुं न रुम्यते तदः सविषाणनि तदासनं सविरसार्वानां साववः प्रयच्छन्ति, 10तदीयं च दण्हं पाद्रप्रोच्छनेन वनं छाद्यन्ति, तेन वेष्टयिसा स्यूज्दरं कुवेन्तीसर्थः; स्विकसा बा परिवेष्टयन्ति । निश्रेन्यानां सविषाणनिष कर्यते ॥ ५९७० ॥ कुदः ? इसाह—

> मुमणाण उ ने दोसा, न हॉिंत नेण तु दुने अणुष्णाया । पीर्द आमुणहेर्ड, फलगं पुण होह सेअड्डा ॥ ५९७१ ॥

श्रमणानां पुनः 'ते' पादकमीदयो दोषा न मवन्ति ततः 'हे अति' पीट-फरके सिवपी 15 अप्यतुज्ञाते । तत्र पीठमासनहेतोः फरकं पुनः 'श्रय्यार्थ' श्रयनिमिन्तं वर्षायु गृद्धते । । ५९७१ ॥ अय किमर्थे वर्षायु तत्रोपवेशनं श्रयनं वा कियते ! इत्याह—

> ङ्क्छन आय द्वडा, उन्हायनमरित-वायत्कवृहा । पाणा सीवरु दीहा, रक्त्वडा होह फरुनं तु ॥ ५९७२ ॥

आर्श्यो मृत्ती साण्यनानाया निषयायाः कोधनं मन्ति, छाउछ्यां च मृनाहुपविछ्ठां 20 वान्यं न जीयति वजी रजनलेन जात्नविरावना, 'द्यार्थं च' जीवद्यानिनिन्छं वर्षाष्ठ्र मृत्ती नीपवेष्टव्यम्, ''दन्हायनं'' ति मृतेग्रहमावेन मिल्नीमृत्त्कोपयेज्ञुगुष्प्रनीयदा सात्, अर्धाप्ति वा क्षुम्येष्टः, वादो वाऽविक्रवरं प्रकृष्येत्, उत्र एतेषां रक्षार्यं पाठकं प्रहीतव्यम् । तथा छीड्ययां मृत्ती बहुदः क्षुन्युनकप्रमृतयः प्राणिनः सन्मृत्व्वेष्टः वदो मृत्ती अयानानां तेषां विरावना मवति, वर्षवातीया वा मृत्तिनिन्त्य वदोष्टः, उपलक्षणनिदम्, तेनोपविक्रोधना- १६ इत्रीणेद्यावयोऽपि दीया मवन्ति, एतेषां रक्षार्थं वर्षाष्ट्र प्रकृतं ॥ ५९७२ ॥ स्वर्य-

नो कप्पड़ निगांथीणं सर्वेटगं छाउयं धारित्तए वा परिहरित्तए वा। कप्पड़ निगांथाणं सर्वेटगं छाउयं धारितए वा परिहरित्तए वा ३२॥

<sup>्</sup>र १ (प्रतिक्रप्टें प्रतिषिदं संपर्वानाम्नेन स्त्रेण सविपाणसासनस ब्रह्णमिति गम्य क्रां॰ ॥

अस व्याख्या सुगमा । नवरम्—'सवेण्टकं' नालयुक्तं अलावुकं तद् निर्मन्थीनां न करुपते । निर्मन्थानां तु कल्पते ॥ अत्र भाष्यम्—

ते चेव सर्वेटिन्म, दोसा पादिमम जे तु सविसाणे। अइरेग अपिकलेहा, विइय गिलाणोसहहवणा॥ ५९७३॥

त एव 'सवृन्तेऽपि' सनालेऽपि अलाबुमये पात्रे दोषा मन्तव्या ये सविषाणे आसने 5 पादकर्मादय उक्ताः । द्वितीयपदे तु धारयेदपि । तत्राध्विन घृतं वा तैलं वा सुखेनैवापरिग-लदुद्धते, ग्लानाया वा योग्यं तत्रीषधं प्रक्षिप्तमास्ते । तच सवृन्तकं प्रवर्तिनी ख्रयं सारयति । निर्मन्थानामपि निष्कारणे न करूपते । यदि धारयन्ति ततोऽतिरिक्तोपकरणदोपः, सवृन्तके न प्रत्युपेक्षणा न शुध्यति । द्वितीयपदे ग्लानस्य योग्यमीपधं तत्र स्थापनीयमिति कृत्वा प्रही-तव्यम् ॥ ५९७३ ॥

सूत्रम्---

नो कप्पइ निग्गंथीणं सर्वेटियं पादकेसरियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं सर्वेटियं पादकेसरियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ३५॥

नो करपते निर्श्रन्थीनां सवृन्तिका पादकेसरिका धारियतुं वा परिहर्तुं वा। करपते निर्श्रन्थानां 15 सवृन्तिका पादकेसरिका धारियतुं वा परिहर्तुं वा।। अथ केयं सवृन्ता पादकेसरिका ! इत्याह—

लाजयपमाणदंडे, पिंडलेहणिया उ अग्गए वद्धा । सा केसरिया भन्नह, सनालए पायपेहद्रा ॥ ५९७४ ॥

यत्राभिनवसक्कटमुखे अलाबुनि हस्तो न माति तस्यालाबुनो यद् उच्चत्वं तत्प्रमाणो दण्डः कियते, तस्याग्रमाने वद्धा या प्रत्युपेक्षणिका सा पादकेसिरका सच्चनता भण्यते। सा च कारण-20 गृहीतस्य सनालस्य पात्रस्य प्रत्युपेक्षणार्थं गृह्यते। तां यदि निर्भन्थ्यो गृह्धन्ति तदा चतुर्गुरु, सैव च प्रतिसेवनादिका विराधना। निर्भन्थानामप्युत्सर्गतो न कल्पते। द्वितीयपदे सनाल-मलाबुकं तया प्रत्युपेक्ष्य ततो मुखं किर्यते॥ ५९७४॥

सूत्रम्—

नो कप्पइ निग्गंथीणं दारुदंडयं पायपुंछणं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं दारुदंडयं जाव परिहरित्तए वा ३६॥

१ तत्र सनाले तुम्बकेऽध्वनि घृतं वा तेलं वा सुक्तेव वृन्तं हस्तेन गृहीत्वा भूमाय-परि॰ बं॰ ॥ २ "पादकेसीत्या पाम टहरवं चीरं । असईए चीरागं दाहर बटमति" इति न्यूणां ॥ ३ षा। सूत्रे च हितीयानिर्देशः प्राकृतत्वात् प्रथमाधं प्रष्टयः ॥ अथ केयं कां॰ ॥ ४ थ्यते, पतद्धं साऽपि प्रहीतव्या ॥५९७४॥ कां॰ ॥ ५ °द्धयं पायपुंद्धणं धारिचय पा परि॰ कां॰ ॥ अस्य स्याख्या—यत्र दादमयस्य दण्डस्यात्रमाने ऊर्णिका दशिका बच्यन्ते तद् दाददण्डकै पादमोच्छनसुच्यते । तद् निर्यन्यीनां न कल्पते, निर्यन्यानां तु कल्पते ॥ अत्र माप्यम्—

> ते चेव दारुदंहे, पाउँछणगम्मि जे सनालम्मि । दुष्ट वि कारणगहणे, चप्पहण दंहण कुळा ॥ ५९७५ ॥

इं ये सनाले पेत्रि दोषा उक्ताम्त एव दारुद्रण्डकेऽपि पाद्योव्छन्के भवन्ति । 'ह्र्योर्षि च' सनालपात्र-दारुद्रण्डकयोः कारणे निर्श्रन्थानामिष प्रहणे मवति । तत्र च प्रहणे कृते 'चव्यड-कान्' चतुष्पलान् दण्डकान् कृयोत् ॥ ५२७५ ॥

॥ त्रहारक्षायकृतं समाप्तम् ॥

मो क प्रकृत म्

10 सुत्रम्--

1:

15

25

नो कप्पड़ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अन्नमन्नस्स सोयं आड्यत्तए वा आड्मित्तए वा, नन्नत्य गाडा-ऽगाडेमु रोगायंकेमु ३७॥

अस सम्बन्धमाह—

े वंभवयपालणहा, गतोऽहिगारो तु एगपक्कस्मि । नस्येव पालणहा, मोयाऽऽरंमो हुपक्के वी ॥ ५९७६ ॥

त्रधत्रतपाछनार्थमेकस्मिन्—संयतीष्ठक्षणे पक्षे पूर्वस्त्रेषु योऽविकारः स गतः, समर्थित इत्यर्थः । सम्प्रति तु 'तस्त्रेव' त्रधत्रतस्य पाछनार्थं 'हिपक्षेऽपि' संयतःसंयतीपक्षह्रयत्रिपये सोकस्त्रारम्भः क्रियते ॥ ५९७६ ॥

20 अनेन सम्बन्धेनायानसास्य व्याख्या—नो करपते निर्यन्थानां वा निर्यन्थीनां वा 'अन्यों-न्यस्य' परस्पस्य मोकनापातुं वा आचिमतुं वा । कि सर्वथेव १ न इत्याहें —गाटाः—अहि-विप-विस्चिकादयः अगाडाश्र—न्वरादयो रोगानद्वान्त्रेम्योऽन्यत्र न करपते, तेर्षु तु करपते इत्ययेः । एप स्त्रार्थः ॥ सम्प्रति निर्युक्तिविन्नरः—

मोण्ण अण्णमण्णस्य आयमणे चरुगुरं च आणाई । मिच्छत्ते रहाही, विराहणा मावसंबंधा ॥ ५९७७ ॥

'अन्योन्यस्य' संयतः संयतीनां मोकेन संयती वा संयतानां मोकेन निद्याकर्य इति कृत्वा रात्रो यदाचनति तदा चतुर्गुक, आज्ञादयश्च दोषाः, मिय्यात्वं च भवेद् न यथावादी

र पात्रे पादकसेकरणाद्यो दोषा डां॰ ॥ २ व्य आगादा-ऽणागा<sup>०</sup> डां॰ । एदलाबहुनादेवेव ढां॰ टींडा, इस्तां टिप्पणी ६ ॥ ३ व्ह—आगादाः-अहि-विष-विस्चिकाद्यः अनागादाश्च-च्यरा° डां॰ ॥ ४ °सु तु मोकमापातुमाचमितुं वा परस्परस्य कस्प? डां॰ ॥

б

10

तथाकारीति कृत्वा । यद्वा कश्चिद्भिनवृष्मी तद् निरीक्ष्य मिथ्यात्वं गच्छेत् — अहो ! अमी समस्य इति । उड्डाहश्च भोगिनी-घाटिकादिज्ञापने भवति । विराधना च संयमस्यात्मनो वा भवति । तत्र संयमविराधना तेन स्पर्शेनैकतरस्य भावसम्बन्धो भवेत्, ततश्च प्रतिगमनादयो दोषाः । आत्मविराधना तु "चितेइ दहुमिच्छइ" (गा० २२५८) इत्यादिकमेण ज्वर-दाहादिका ॥ ५९७७ ॥ किश्च---

दिवसं पि ता ण कप्पइ, किम्र णिसि मोएण अण्णमण्णस्स । इत्थंगते किमण्णं, ण करेज अकिचपिंडसेवं ॥ ५९७८ ॥

दिवसेऽपि तावन करपते अन्योन्यस्य मोकेनाऽऽचिमतुं कि पुनः 'निशि' रात्री !। 'इत्यक्कते हि' परस्परं मोकाचमनेऽपि कृते किं नाम तदकृत्यमस्ति यस्य प्रतिसेवाँ न कुर्याताम् ?॥ ५९७८॥

बुतुं पि ता गरहितं, किं पुण घेतुं जें कर विलाओ या। घासपहड़ो गोणो, दुरक्खओ सस्सअन्मासे ॥ ५९७९ ॥

वक्तुमि तावदेतद् मोकाचमनं गर्हितं किं पुनः संयत्याः कराद् 'विरुद् या' भगादित्यर्थः मोकं महीतुम् ? । अपि च घासः-चारी तस्याध्वरणार्थं गौः प्रविष्टः सन् 'सस्याभ्यासे' धान्य-मूले चरन् दूरक्षो भवति, धान्यमदन् दुःखेन रक्ष्यत इत्यर्थः, एवमयमपि संयत्या मोकेनाचमन् 15 प्रसन्नतः शेपामपि कियां कुर्वन् न वारियतुं शक्य इति भावः ॥ ५९७९ ॥

दिवसओं सपक्षें लहुगा, अद्धाणाऽऽगाढ गच्छ जयणाए । रति च दोहिं लहुगा, विइयं आगाढ जयणाए ॥ ५९८० ॥

दिवसतः 'सपक्षेऽपि' संयतः संयतानां संयती वा संयतीनां मोकेन यदि आचमति तदा चतुर्रुषु । शैक्षाणां तदवलोकनादन्यथामावो भवेत् । गृहस्य-परतीर्थिकाश्रोग्राहं कुर्युः ॥ 20

कथम् ? इत्याह-

अद्विसरक्ता वि जिया, लोए णत्थेरिसऽन्नधम्मेसु । सरिसेण सरिससोही, कीरइ कत्थाइ सोहेजा ॥ ५९८१ ॥

अहो । अमीभिः श्रमणकैरेवं मोकेनाचमद्भिरस्थिसरजस्का अपि जिताः, असिंहोकेऽन्ये नहतो धर्मा विद्यन्ते परं कुत्रापि ईदशं शौचं न दृष्टम् । सदृशेन च सदृशस्य या शोधिः कियते <sup>25</sup> सा किं कुत्रचित् 'शोधयेत्' शुद्धं कुर्यात् ! अशुचिना धान्यमानमर्श्यच न शुध्यतीति गावः ॥ ५९८१ ॥

द्वितीयपदे अध्विन वर्तमानस्य गच्छस्यापरस्मिन् वा आगाढे कारेंणे यतनया दिवा सपदा-मोकेनाचमेत् । अथ रात्रो निष्कारणे मोकेनाचमति ततश्चतुर्रुषु 'द्राम्यामपि' तपः-काराभ्यां

१ °दिकामविषयदशादशकानुभवनम् ॥ ५९७७ ॥ गां० ॥ २ °स्य साधु-नार्णीनां परस्परस्य मोके° गां० ॥ ३ °यां तो साधु-साध्यीजनी न गुः गां० ॥ ४ °टाईहिं। ग्रान तामा ।। ५ भू ?। "जे" इति पादपूरणे। अपि षां ॥ ६ शुचि कथं त नाम शुध्ये मां ।॥ ७ °रणे यह्यमाणलक्षणे यत<sup>े पा</sup>०॥

20

छष्ठु । 'प्ति दवे वि छहुन'' ति पाठान्तर्म, तत्र रात्रे। द्रवं-पानकमाचमनार्थं यदि परिवासयति तत्रश्चतुर्छेषु, सम्बय-पनकसम्मूच्छेनादयश्चानेकविषा दापाः । साह च चूह-द्वाप्यकृत्--

र्रोंचे दबपरिवासे, लहुगा दोसा इबंतऽगंगविद्या । इति ।

 हितीयपदे आगाँट कारणे यतनया राजाविष मोकनाचमेद् द्ववं वा परिवासयेत् ॥५९८०॥ तत्राव्यति हितीयपदं व्याच्छे—

> निच्छमई मत्याओ, भर्च वारेद नक्षरदुर्ग वा । फासु दुवं च न लब्मद, सा वि य उचिद्वविज्ञा उ ॥ ५९८२ ॥

यदि अव्यति प्रतिपत्रं गच्छं प्रस्निक्षार्यवाद्दादः सार्याद् निकाश्यति, भक्तं वा 10 वारयति, यहा 'तस्क्राहिक्रम्' उपवि-श्रिरस्तेनद्दयस्पद्रोत्तिच्छतिः तत्र कस्यापि साधोगपि-चारका विद्या समित यथा परिजिपत्रया स आवस्यते, स च साधुन्तदानीं मंज्ञाकेपकृत्युतः, प्राशुक्तं च द्रवं तत्र न हम्यते, सार्थि चौच्छिष्टविद्या, तत्रो मोकिनाचम्य तां परिजेपत् ॥ ५९८२ ॥ अथागादपदं व्याप्याति—

> अञ्चर्ड च दुक्खे, अप्पा चा चेदणा खंदे आउं। चरव वि सु चेत्र गमो, उचिहुगमंत-विज्ञाऽऽसु ॥ ५९८३ ॥

अलुक्टं वा श्र्विकं हुः नं कलाप्युलयम्, 'अल्या वा वदना' सपैद्रश्रनादिक्षा सलावा या श्रीवमायुः लिपेत्, तत्त्ववापि स एव गमी मन्त्रव्यः, प्राशुक्रद्रवामावे मोकनावमेदि-त्ययेः । तत्र बच्छिष्टं मद्रं विद्यां वा परिवाप्य तं साब्वं आशु-श्रीवं प्रगुणं क्ष्यीत् ॥ ५९८३ ॥ अत्र यत्तनामाद्द—

> मत्तरा पोयाञ्ज्यपणं, अमिराऍ आहण्ण एस निमिक्तपो । संफासुङ्वाहादी, अमोयमचे मने दोसा ॥ ५९८४ ॥

कायिकापात्रके मोकं गृहीत्वा तेनाचननं कर्त्वयनं, 'अभिगतस्' गीतार्थसाचीर्णमेतन्, एप च निशाकरः उच्यते, पानकामादेन राजावेत्र प्रायः क्रियमाणत्वात् । अयः मोकमाद्रकं विना मोकं स्वपक्षपागारिकाद् गृहन्ति ततः संस्क्ष्णांद्वाहादयो दोषाः । एवं रात्री मोकनाचम- 25 नीयम्, न पुनस्तद्र्यं द्रवं स्वापनीयम् । द्वितीयपदे स्वापयेद्रिष ॥५९८॥ क्रयम् १ द्वादाह—

पिई को वि य सेहो जह सर्व्ह मा व हुज से सन्ना । जयणाएँ टवेंति दवें, दोना य मवे निरोहम्मि ॥ ५९८५ ॥ -

यदि क्रोडिए श्रेष्ठः पिष्टं स्रति, अर्ताद ख्ल्प्स्तेनं क्रोतित्त्रयः । स चार्याप मोकाचम-नेनामादित इति कृत्वा दृद्धं यदनया द्वदं सापयन्ति । सामान्यदो द्या मा 'दृत्य' श्रेष्ठस् अरजन्यामकुमाद् खुन्ध्यत्ते मंबद् इति कृत्वा द्वदं सापयन्ति । अय न साप्यते दृदः स गुत्री संज्ञासम्मवे पानकामादे निरोवं कृत्यीत् , निरोवे च परितार्ष-मरणादयो दोषा महेखुः॥५९८५॥

<sup>े</sup>र्पा चक्ष्यमाणख्यापा राजा हो ।। २ मार्चे खंदाया वेगम्य निरोधं खं ।। ३ पि-महादुःख-मर हो ।।

ं एवं तावदाचमने भणितम् । अथापिवतां दोपानाह—

मोयं तु अनमनस्स, आयमणे चउगुरुं च आणाई। मिच्छत्ते उड्डाहो, विराहणा देविदिइंतो।। ५९८६।।

अन्योन्यस्य मोकं यदि आपित्रति तदा चतुर्गुरु, आज्ञादयश्च दोपाः, मिथ्यात्वं च सागा-रिकादिसादवलोक्य गच्छेत्, उड्डाहो वा भवेत्, विराधना च संयमस्यात्मनो वा भवति । ठ तत्र च देवीदृष्टान्तः ॥ ५९८६ ॥ तमेवाह—

> दीहे ओसंहभावित, मोयं देवीय पिज ओ राया । आसाय पुच्छ कहुँणं, पिडसेवा मुच्छिओ गलितं ॥ ५९८७ ॥ अह रमा तूरंते, सुँक्खग्गहणं तु पुच्छणा विजे ।

जइ सुक्खमित्थ जीवह, खीरेण य पिलेओ न मओ ॥ ५९८८ ॥ 10

एगो राया महाविसेणं अहिणा खड्ओ। विज्ञेण भणियं—जइ परं मोयं आइयइ तो न मरइ। तओ देवीतणयं ओसहेहिं वासेऊण दिनं। तेण थोवावसेसं आसाइयं। तओ पउणो पुच्छइ—किं ओसहं!। तेहिं कहियं। सो राया तेण वसीकओ दिया रिंच पिडिसेविडमारद्धो। देवीए नायं—'मओ होहिइ' चि सुकं कप्पासेण सारवियं। अवसाणे नीसहो जाओ मरिडमारद्धो। विज्ञेण भणियं—जइ एयस्स चेव सुकं अत्थि तो जीवइ। 16 तीए भणियं—अत्थि। खिरोण समं कढेडं दिनं। पडणो जाओ।।

अथाक्षरगम्निका—'दीर्घेण' अहिना भिक्षतो राजा। देव्याः सम्वन्धि मोकमीपधमावितं पायितः। तत आखादे ज्ञाते पृच्छा कृता। ततः कथनम्। तंतो दिवा रात्रो च प्रतिसेवां मृच्छितः करोति। प्रभृतं च शुक्रं गिलतम्॥

'अथ' अनन्तरं राज्ञि मरणाय त्वरमाणे देन्या ग्रुक्तग्रहणम् । वेद्यस्य च प्रच्छा—यदि 20 ग्रुक्तमस्ति ततो जीवति । एवं कथिते क्षीरेण समं तदेव ग्रुक्तं पायितस्ततो न मृतः । एवमेव संयत्याः मोकेन पीतेन साधुरपि वशीक्रियेत, वशीक्रतश्चावभाषेत, प्रतिगमनादीनि वा कुर्यात् , तसाद् नाऽऽपातन्यम् । कारणे पुनराचमनमापानं वा कुर्यात् ॥ ५९८७ ॥ ५९८८ ॥

तथा चाह---

सुत्तेणेवऽववाओ, आयमइ पियेज वा वि आगाहे। 25 आयमण आमय अणामए य पियणं तु रोगम्मि ॥ ५९८९ ॥ स्त्रेणेवापवादो दर्श्यते—''आगाहे रोगातके आचमेत् आपिवेद्वा'' इति यदुक्तं स्त्रे तत्र 'आचमनं' निर्हेपनम् 'आमये' रोगे 'अनामये च' निशाकरूंपे भवति ! पानं तु रोग एद

१ 'अन्योन्यस्य' साधुः संयत्याः संयती च साधोः सत्वं मोवं कां ॥ २ श्रोसहरिचनं, मोयं ताभाः कां । चूर्णिकृता विशेषचूर्णिकृता चायभेन पत्र वाहतीऽति । तपाहि—''क्षोमहरिचनं देवीय तपयं भोवं दिनं" इति ॥ ३ 'त्रणं, अइसेया ताभाः । एतत्वाञ्चनारेवेय भाः कां । टीका, रदवां टिप्पणी ५॥ ४ सुक्रह्यणं तु ताभाः ॥ ५ तनः 'अतिसेयां' दिया भाः कां ॥ ६ 'गाढे उपलः सणस्यात् अनागाढे च रोगां कां ॥ ७ 'क्षे मन्त्रपरिज्ञपनादां या प्रागुक्ततुत्वो भयं कां ॥

सम्मवति नान्यदा ॥ ५९८९ ॥ तत्रायं विधिः—

दीहाइयण गर्मणं, सांगारिय प्रन्छिए य अइगमणं।

तासि सगारज्ञयाणं, कप्पद् गमणं जिहे च भयं ॥ ५९९० ॥

दीर्घण कर्यापि साधोः अदने—गक्षणे कृते स्वपक्षमोकागांचे संयतीप्रतिअये गमनम् । र्वतस्तासां सागारिक पृष्टे सति 'अतिगमनं' प्रदेशः कर्तव्यः । अथ संयत्याः सपद्यनं जातं ततस्तासां सागारिकयुक्तानां साधुवसतो गमनं करुपते । यत्र च मयं तत्र दीपको प्रदीतव्य इति वाक्यदोपः । एपँ सङ्घरगाथासमासार्थः ॥ ५९९० ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति—

निद्धं भुत्ता उपवासियां व वोसिरितमत्तगा वा वि । सागारियाइसहिया, समण् दीवेण य ससदा ॥ ५९९१ ॥

10' अहिना मिलतः साधुः स्वपक्ष एव साधूनां मोकं पाय्यते । अथ तेपां नान्ति मोकम्, कुतः १ इत्याह—क्तिभ्यमाहारं तिह्वसं भुक्ता उपवासिका वा ततो नान्ति मोकम्; अथवा व्युत्त्वप्रमात्रकान्ते, तत्क्षण एव मोकं व्युत्त्वप्रमपरं च नान्तीति भावः, ततो निर्मन्यीनां मितिश्रये गन्तव्यम् । यदि निर्भयं तत एवमेव गम्यते । अथ समयं ततः सागारिकादिनां केनचिद् हितीयेन दीपकेन च सहिताः सशब्दा गच्छन्ति । ततः संयतीयसति प्रविश्वन्तो यदि नेपिधिकीं 15 कुर्वन्ति तत्वश्रतुर्गुरु ॥ ५९९१ ॥ तथा—

तुसिणीए चउग्ररुगा, मिच्छत्ते सारियस्स वा संका । पिडवृद्धवोहियामु च, सागारिय कर्जदीवणया ॥ ५९९२ ॥

तृष्णीका अपि यदि प्रविद्यन्ति तदा चतुर्गुरः । मिथ्यात्वं वा कश्चित् तृष्णीमावेन प्रविद्यति। हृष्ट्या गच्छेत् । सागारिकस्य वा श्रद्धा भवति—किमत्र कारणं यदेवममी अवेद्यायामागताः है 20 इति, 'सेना अमी' इति वा मन्यमानो ग्रहणा-ऽऽकर्पणादिकं कुर्याद् आहुन्याद्वा । ततस्तृष्णी-करिष न प्रवेष्टव्यं किन्तु प्रथमं सागारिक उत्थापनीयः, ततग्तेन प्रतिबुद्धेन—उत्थितेन वोधितासु संयतीषु सागारिकस्य कार्यदीपना कर्तव्या—एकः साधुरहिना दृष्टः, इह चौपर्यः सापितमस्ति तदर्थं वयमागताः ॥ ५९९२ ॥ ततः प्रवर्तिनीं भणन्ति—

मोर्थं ति देह गणिणी, थोर्वं चिय ओसहं छहुं णेहा । मा मग्गेल सगारो, पिडसेहे वा वि ग्रुच्छेओ ॥ ५९९३ ॥

अहिदएस्थीपयं मोकमिति मयच्छत । ततः 'गणिनी' प्रवर्तिनी यतनया मोकं गृहीस्वा साधना ददाति भणित च—ग्तोकमेवेदगापधमेतावदेवासीत् , नातः परमन्यदम्तीत्यर्थः; अतः 'ल्खु' श्लीष्टं नयत । किमर्थमित्यं कथयित ? इत्याह—मा सागारिकः 'ममापि एतदीपधं पयच्छत' इत्येवं मार्गयेत् । यदा तु 'नास्त्यतः परम्' इति प्रतिषेधः कृतस्तदा व्यवच्छेदः ३०कृतो गवति, न मृयो गार्गयतीत्यर्थः ॥ ५९९३॥

न वि ते कहति अग्रुगो, खहओं मं वि ताव एय अग्रुईए।

१ 'च्छिलण अह' तामा ।। २ 'दीर्घण' सर्पण राजी कस्यापि का ।। ३ 'प निर्मुक्ति-

बेंतुं णयणं खिप्पं, ते वि य वसिंहं संयम्बेंति ॥ ५९९४ ॥

ते साधवी न कथयन्ति, यथा — अमुकः साधुरहिना खादितः । ता अप्यार्थिका न कथ-यन्ति, यथा — एतन्मोकममुकस्याः सत्कमिति । गृहीत्वा च क्षिप्र नयनं कर्तव्यम् । पूर्वोक्तेन च विधिना ते 'सकाम्' आत्मीयां वसतिम् उपयान्ति ॥ ५९९४ ॥ आह— 'यदि अमुकेः साधुर्देष्टः, अमुकस्या वा मोकमिदम्' इति कथ्यते ततः को दोषः ? इत्याह—

जायति सिणेहीं एवं, भिण्णरहस्तचया य वीसंभी। तम्हा न कहेयन्वं, को व गुणो होइ कहिएणं ॥ ५९९५ ॥

एवं कथ्यमाने तयोः सेहो जायते, भिन्नरहस्यता च भवति, रहस्ये च भिन्ने विश्रम्भो भवति । यत एते दोपास्तसाद् न कथ्यितव्यम् । को वा गुणस्तेन कथितेन भवति । कोऽपीत्यर्थः ॥ ५९९५ ॥ यदां संयती दीर्घजातीयेन दृष्टा भवति तदाऽयं विधिः—

सागारिसहिय नियमा, दीवगहत्था वए जईनिलयं।

सागारियं तु वोहे, सो वि जई स एवं य विही उ ॥ ५९९६ ॥ भार्यिका नियमात् 'सागारिकसहिताः' शय्यातरसहायाः समये च दीपकहस्ता यतीनां निल्यं वजेयुः । सं च संयतीसागारिक इतरं संयतसागारिकं वोधयति । सोऽपि प्रतिबुद्धः

साधून् नीधयति । अत्रापि स एव विधिर्मोकदाने द्रष्टव्यः ॥ ५९९६ ॥

#### ॥ मोकप्रकृतं समाप्तम् ॥

परिवासित प्रकृत मू

स्त्रम्—

नो केप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पारियासि-यस्स आहारस्स जाव तयप्पमाणमित्तमवि भूइप्प-माणमित्तमवि विंदुप्पमाणमित्तमवि आहारं आहा-रित्तए, नन्नत्थे आगाढेसु रोगायंकेसु ३८॥

अस सूत्रसं सम्बन्धमाह—

उदिओड्यमणाहारी, इमं तु सुत्तं पहुच आहारं।

अत्ये वा निसि मोयं, पिजति सेसं पि मा एवं ॥ ५९९७ ॥
'अयं' मोकरुक्षणोऽनाहारः पूर्वसूत्रे 'उदितः' भणितः, इदं तु सूत्रं आहारं प्रतीत्यारम्यते । अर्थतो वा 'निशि मोकं पीयते' इत्युक्तम् अतः 'शेपमि' आहारादिकमेवं मा रात्री आहा-रयेदिति प्रस्तुतं सूत्रमारम्यते ॥ ५९९७ ॥

१ भिषि तोयवितुष्प को विना । एतत्वाळनुसारेचैव को विना टीका, दरवतां पत्रं १५८४ दिष्यमी १ ॥ २ १२च बागादा-ऽणागाष्टे को । एतत्वाळनुसारेचैव को विका, दरवती पत्रं १५८४ दिष्यमी २ ॥ ३ 'अर्थे' अर्थतो वादास्दात् सूत्रतोऽपि 'निश्चि को ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य ज्याख्या—नो करपते निर्श्नन्थानां वा निर्श्नन्थीनां वा 'परिवासितस्य' रज्ञन्यां स्थापितस्याद्दारस्य मध्यात् त्वक्यमाणमात्रमपि मृतिप्रमाणमात्रमेपि चिन्दुप्रमाणमात्रमपि यावदाहारमाहर्तुम् । इह त्वक्यमाणमात्रं नाम—तिल्जुपत्रिमागमात्रम् तच्चायनस्य घटते,
मृतिप्रमाणमात्रं सक्तुकादीनां नेयम्, चिन्दुप्रमाणमात्रं पानकस्य । इदमेवापवदेति—आगादेम्यो

हरोगा-ऽऽतद्वेभ्योऽन्यत्र न करपते, तेषु पुनः करपते इति स्त्रार्थः ॥ अथ निर्धुक्तिविस्तरः—

परिवासियआहारस्य मन्गणा आहारो को भवे अणाहारी । आहारो एगंगिओ, चडिवहो जं वऽतीह तर्हि ॥ ५९९८ ॥

परिवासितस्याहारस्य 'मार्गणा' विचारणा कर्तत्र्या । तत्र शिप्यः प्राह—वयं तावदेतदेव न जानीमः—को नामाहारः ? को वाऽनाहारः ? इति । स्रिराह—'एकाङ्गिकः' शुद्ध एव यः 10 क्षुषां श्रमयति स आहारो मन्तत्र्यः । स चाश्चनादिकश्चतुर्विषः, यहा तत्राहारेऽन्यद् ख्वणा-दिकं 'अतियाति' प्रविश्वति तदप्याहारो मन्तन्त्रः ॥ ५९९८ ॥

अथेकाङ्गिकं चतुर्वित्रमाहारं व्याचेष्टे-

क्रो नासेद छुई, एँगंगी तक-उदग-मलाई। खाइमें फल-मंसाई, साइमें महु-फाणियाईणि ॥ ५९९९॥

15 अशने कृरः 'एकाङ्गिकः' शुद्ध एव क्षुयं नाशयति । पाने तक्रोदक-मधादिकमेकाङ्गिकमपिं ंतृषं नाशयति आहारकार्यं च करोति । खादिमे फल-मांसादिकं खादिमे मबु-फाणितादीनिं केवलन्यप्याहारकार्यं कुर्वन्ति ॥ ५९९९ ॥ "वं वर्ड्ड् तहिं" ति पदं व्यास्याति—

नं प्रण खुहापसमणे, असमत्थेगंगि होह लोणाई । तं पि य होताऽऽहारो, आहारजुयं व विज्ञतं वा ॥ ६००० ॥

20 यत् पुनरेकाङ्गिकं क्षुघाप्रशमनेऽसमर्थं परमाहारे उपयुज्यते तदप्याहारेण संयुक्तमसंयुक्तं बा आहारो मवति । तच छवणादिकम् । तत्राशने छवण-हिङ्गु-जीरकादिकमुपयुज्यते ॥६०००॥

उदए कप्पूराई, फलि मुचाईणि सिगर्वर गुले।

न य ताणि खिविति खुईं, उनगारिचा उ आहारी ॥ ६००१ ॥

टदके कपूरादिकसुपयुज्यते, आमादिफलेयु सुत्तादीनि द्रव्याणि, 'शृक्षचेरे च' शुण्ट्यां गुरु 25 टपयुज्यते । न चैतानि कपूरादीनि क्षुघां सपयन्ति, परसुपकारित्वादाहार उच्यते । द्रोपः सर्वोऽप्यनाहारः ॥ ६००१ ॥

अह्वा र्ज भ्रुक्तचो, कद्मउवपाद पिक्तवद कोट्टे । सच्चो सो आहारो, ओसहमाई पुणो महतो ॥ ६००२ ॥ अथवा बुमुखया आर्तः यत् कर्रमोपमया मृदादिकं कोष्ठे प्रक्षिपति । कर्दमोपमा नाम-''अपि कर्दमपिण्डानां, क्वर्यात् कुर्झि निरन्तरम् ।''

स सर्वे। अपयादिकं पुनः 'मक्तं' विकरियतम् , किञ्चिदाहारः किञ्चित्रा-

१ भिष तोयविन्दु कं श्वेना ॥ २ वृति—आगाहा-ऽनागाहे स्यो रो कं ॥ ३ एगागी-पाणगं तु मजाई तामा ॥

नाहार इत्यर्थः । तत्र शर्करादिकमीपधमाहारः, सर्पद्रष्टादेर्मृत्तिकादिकमीपघमनाहारः ॥६००२॥ जं वा भुक्तवत्तस्स उ, संकसमाणस्स देइ अस्सातं । सन्वो सो आहारो, अकामऽणिट्ठं चऽणाहारो ॥ ६००३ ॥

यद् वा द्रव्यं बुभुक्षार्तस्य 'सङ्कपतः' ग्रसमानस्य कवलप्रक्षेपं कुर्वत इत्यर्थः 'आखादं' रसनाहादकं खादं प्रयच्छति स सर्वे आहारः । यत् पुनः 'अकामम्' अभ्यवहरामीत्येवमन- प्रमिलपणीयम् 'अनिष्टं च' जिह्नाया अरुच्यम् ईदृशं सर्वमनाहारो भण्यते ॥ ६००३ ॥

· - तचानाहारिममिदम्—

अणहारों मोय छल्ली, मूलं च फलं च होतऽणाहारो । सेस तय-भूइ-तोयं विंदुम्मि च चउगुरू आणा ॥ ६००४ ॥

'मोकं' कायिकी 'छल्ली' निम्बादित्वग् 'मूलं च' पञ्चमूलादिकं 'फलं च' आमलक-हरी-10 तक-बिमीतकादिकम् ; एतत् सर्वमनाहारो भवतीति चूणिः । निशीधचूणों छ—''या निम्बादीनों 'छल्ली' त्वग् यच्च तेपामेव निम्बोलिकादिकं फलं यच्च तेपामेव मूलम् , एवमादिकं सर्वमप्यनाहारः'' इति व्याख्यातम् । ''सेसं'' ति 'शेपम्' आहारः । तस्याहारस्य परिवासितस्य यदि तिल्लुपत्वगमात्रमप्याहरति, सक्तुकादीनां ग्रुष्कचूर्णानामेकस्यामङ्गुले यावती भूतिमात्रा लगति तावन्मात्रमपि यदि अश्वाति, तोयस्य—पानस्य विन्दुमात्रमपि यद्यापिवति तदा चतुर्गुरु, 15 आज्ञा च तीर्थकृतां कोपिता भवति ॥ ६००४ ॥ एते चापरे दोपाः—

मिच्छत्ता-ऽसंचइए, विराहणा सत्तु पाणजाईओ । सम्मुच्छणा य तक्कण, दवे य दोसा इमे होंति ॥ ६००५ ॥

अश्नीदि परिवासमानं दृष्टा शैक्षोऽन्यो वा मिथ्यातं गच्छेत्, उद्धाहं वा कुर्यात्— अहो । अमी असम्बयिकाः । परिवासिते तु संयमा-ऽऽत्मिवराघना भवित । सक्तुकादिपु 20 धार्यमाणेषु करणिकादयः प्राणजातयः सम्मूच्छिन्ति, पूपिलकादिपु लालादिसम्मूच्छिना च भवित, उन्दरो वा तत्र 'तर्कणम्' अभिलापं कुर्वन् पार्धतः परिभ्रमन् मार्जारादिना भक्ष्यते, एवमादिका संयमिवराधना । आत्मिवराधना तु तत्राश्चनादो लालाविषः सपौ लालां मुखेत्, त्विष्यो वा जिमन् निःधासेन विपीकुर्यात्, उन्दरो वा लालां मुखेत् । द्रवे चाहारे एते वक्ष्यमाणा दोषा भवन्ति ॥ ६००५ ॥ अथ "मिच्छत्तमसंचइय" ति पदं व्याख्याति—

सेंह गिहिणा व दिहे, मिन्छत्तं कहमसंचया समणा । संचयमिणं करेंती, अण्णत्य वि नूण एमेव ॥ ६००६ ॥ शैक्षेण गृहिणा वा केनापि तत्राजनादौ परिवासिते हुछे मिध्यात्वं भवेत्—एवंविषं सुझ्यं

१ भुंजंतस्ता, संकममाण तामा ॥ २ मूल कह फरं तामा ॥ ३ °नां कहुकगृसाणां । १ भुंजंतस्ता, संकममाण तामा ॥ २ मूल कह फरं तामा ॥ ३ °नां कहुकगृसाणां । छहीं था ॥ ४ वित । अत एव प्रथमतो रजन्यामाद्दारः परिवासवितुमपि न करणते ॥ ६००४॥ यदि परिवासवित तत एते दोषाः—मिच्छ बां ॥ ५ °नादिकं रजन्यां परि॰ बां ॥ ६ वित । तत्र संवमविराधना भाव्यते—सक्त वा ७ °द्दारे रात्रीं परिवास्त्रमाने एते बां ॥

ये कुर्वन्ति क्यं ते श्रमणा असम्बया भवन्ति ? । यथा ''सैर्वसाद् रात्रिभोजनाद् विरमणम्" इत्यभिग्रहं गृहीत्वा छुम्पन्ति तथा 'नृत'मिति वितर्फयाम्यहम्—'अन्यत्रापि' प्राणिवधादावेव-मेव समाचरन्ति ॥ ६००६ ॥ अथ 'द्रवे दोपा अमी भवन्ति' इति पदं व्याचछे-

निद्धे दुचे पणीए, आवजण पाण तकणा झरणा।

आहारे दिष्ट दोसा, कप्पइ तम्हा अणाहारो ॥ ६००७ ॥ इह वक्ष्यमाणे अभ्यङ्गनस्त्रे मणितं यद् ष्ट्रतादिकं तेल-वसावर्जितं अद्भवं भवति तदेव क्षिम्धमुच्यते । यत् तु सोवीरद्रवादिकं अलेपकृतं यच दुम्ध-तेल-वसा-द्रवष्ट्रतादिकं लेपकृतं तदुभयमपि द्रविम्खुच्यते ॥ तथा चाहै---

सुत्तभणियं तु निद्धं, तं त्रिय अद्वं सिया अतिछ-वसं ।

सोवीरग-दुद्धाई, दर्व अलेवाड लेवाडं ॥ ६००८ ॥ 10 .

व्याख्यातार्था ॥ ६००८ ॥ प्रणीतं नाम-गृदसेहं घृतप्रादिकं आर्द्रसाद्यकम्, यद्वा वहिः केहेन ब्रक्षितं मण्डकादि अपरं वा केहावगाढं कुसणादि प्रणीतमुच्यते । तथा चाह—

गूढ़िसेणेहं उछं, तु ख़लगं मिक्खयं व जं वाहिं। नेहागाढं छसणं, तु एवमाई पणीयं तु ॥ ६००९ ॥

15 गतार्थी। ६००९ ॥

प्वविधे सिग्धे दवे प्रणीते च रात्री स्थापिते कीदिकादयः पाणनातीया आपद्यन्ते, पतन्तीत्यर्थः, तत्र गृहकोलिकादितर्कणपरम्परा वक्तव्या । "झरणा य" ति स्यन्दमाने भाज-नेऽधस्तात् प्राणनातीयाः सम्पतन्ति । परः प्राह—नन्वेते दोपा आहारे दृष्टास्तसादनाहारः परिवासियतुं फरपते ॥ ६००७ ॥ सूरिराह-

अणहारी वि न कप्पद, दोसा ते चेव जे भणिय पुट्चि । तदिवसं जयणाए, विद्वयं आगाढ संविग्गे ॥ ६०१० ॥

र्थनाहारोऽपि न फल्पते स्थापयितुम् । यदि स्थापयित ततश्चतुरुंघु, 'त एव चें' विराधनाद्यो दोषा ये 'पूर्वम्' आहारे मणिताः, तसादनाहारमपि न स्थापयेत्। यदा प्रयोजनं तदा तद्विवसं विभीतक-हरीतकादिकं मार्ग्यते । अथ न लम्यते, दिने दिने मार्गयन्तो वा गर्हिताखतो यत-25 नया यथा अगीतार्था न पश्यन्ति तथा द्वितीयपद्माश्चित्यागाढे कारणे संविमो गीतार्थः स्थापयति, घनचीरेण चर्मणा वा दर्दरयति, पार्धतः क्षारेणावगुण्डयति, उभयकालं प्रमार्ज-यति ॥ ६०१० ॥

> जह कारणें अणहारी, उ कप्पई तह भवेख इयरी वी। वोच्छिण्णाम्मि महंचे, विद्द्यं अद्धाणमाईसु ॥ ६०११ ॥

यथा कारणेऽनाहारः स्थापयितुं करूपते तथा 'इतरोऽपि' आहारोऽपि कारणे करूपते

१ "छडे भते । वप चविहक्षो मि सन्वाको राहमीयणाको वैरमणं" इति हि पाक्षिकस्त्रवचनम् ॥ २ ° द बृहद्गाप्यकृत सुत्त ॰ को ।। ३ ॰ का-मक्षिकावया को ।। ४ न केवलमाद्वारा अना । को ।। ५ च संयमा-ऽऽत्मविरा ॰ को ।। ६ ° दा ग्लानाविषयो ॰ को ।।

स्थापितुम् । कथम् १ इत्याह—व्यवच्छिन्ने मडम्ने कारणे स्थिताः सन्तो द्वितीयपदं सेवन्ते । तथाहि—तत्र पिप्पल्यादिकं दुर्लभम् प्रत्यासन्नं प्रामादिकं च तत्र नास्ति ततः परिवासयेदपि । यथा कारणे पिप्पल्यादिकं स्थापयन्ति तथा द्वितीयपदेऽश्चनाद्यपि स्थापयेत् । "अद्धाणमादीसु" ति अध्वप्रपन्नाः सन्तोऽध्वकल्पं स्थापयेयुः, आदिशब्दात् प्रतिपन्नोत्तमार्थस्य ग्लानस्य वा योग्यं पानकादिकं स्थापयेत् ॥ ६०११ ॥ व्यवच्छिन्नमडम्बपदं व्याख्याति—

ग्रुच्छिण्णिम मडंबे, सहसरुगुप्पायउवसमनिमित्तं। दिद्वत्थाई तं चिय, गिण्हंती तिविह मेसजं॥ ६०१२॥

व्यवच्छिने महम्ने वर्तमानानां सहसा शूल-निप-विसूचिकादिका रुगुत्पचेत तस्योपशम-निमित्तं दृष्टार्थाः—गीतार्था आदिशब्दात् संनिमीदिगुणयुक्तास्तेऽनागतमेव तदेव द्रव्यं गृहन्ति येनोपशमो भवति । तच भेपजद्रव्यं 'त्रिनिधम्' वात-पित्त-श्रेष्मभेपजभेदात् त्रिप्रकारं 10 ज्ञेयम् ॥ ६०१२ ॥

सूत्रम्---

नो कपड़ निगांथाण वा निगांथीण वा पारियासि-एणं आलेवणजाएणं आलिंपित्तए वा विलिंपित्तए वा, नन्नत्थ आगाँढिहिं रोगायंकेहिं ३९॥

एवं प्रक्षणसूत्रमप्युचारणीयम् । अस्यं सम्बन्धमाह—

जइ भुतुं पिडसिद्धो, परिवासे मा हु को वि मक्खद्घा। चुत्तो वा पक्खेवे, आहारों इमं तु लेवम्मि॥ ६०१३॥

यदि परिवासित आहारो भोक्तं प्रतिपिद्धस्ततः मा कश्चिद् प्रश्नणार्थं परिवासयेदिति प्रस्तु-तस्त्रमारभ्यते । यद्वा पूर्वसृत्रे "पक्सेव" ति मुखप्रश्नेपणद्वारेणाहार उक्तः, इदं तु सूत्रमाले-20 पविषयं पोच्यते ॥ ६०१३ ॥

अविभितरमालेवी, द्वती सुत्तं इमं तु वन्झिम्म । अहवा सी पक्लेवी, लोमाहारे इमं सुत्तं ॥ ६०१४ ॥

अथवा आभ्यन्तरः 'आलेपः' आहारलक्षणः पूर्वसूत्रे उक्तः, इदं तु सूत्रं वाद्यालेपविषयमु-च्यते । अथवा 'सः' पूर्वसूत्रोक्तः पद्मेपाहारः, इदं तु सूत्रं लोगाहारविषयमारभ्यते ॥६०१४॥ 25

एभिः सम्बन्धेरायातस्यास्य व्याख्या—नो करूपते निर्धन्यानां वा निर्धन्यीनां वा परिवा-सितेनालेपनजातेन 'आलेपयितुं वा' ईपछेपर्यितुं 'विलेपयितुं वा' विशेषण लेपयितुम्, नान्य-

१ °कमर्घतृतीययोजनानन्तरे तत्र कां ॥ २ 'झता-प्रियधर्मतादिगुण' कां • ॥ ३ "गाढा-ऽणागाढेहिं कां । एतलारानुसारेण कां ० रीका, रागतां दिष्णणी ६ ॥ ४ 'स्य सूत्रद्धयस्य सम्य' षां ० ॥ ५ इदं त्वगालेष' कां ० ॥ ६ °तुं प्रणादिकमिति गम्यते, 'विलेपयितुं वा' विशेषेण रेपयितुम्, नान्यशागादा-ऽनागाढेभ्यो रोगा-ऽऽतद्वेश्य इति खुवार्थः ॥ अथ भाष्य-कारभारना-प्रत्यवस्थानस्कृणं व्यागयाद्वयं द्शीयद्वाद—मक्को णां ० ॥

त्रागाहेम्यो रोगातहेम्य इति स्त्रार्थः ॥ अय मात्र्यम्— सन्देशकां लिप्पद्द, एस क्रमो द्वीति वणतिगिच्छाए । जह ते ण ते पमाणं, मा कृण किरियं सरीरस्य ॥ ६०१५ ॥

परः माह—ननु प्रणचिकित्सायां पूर्व वर्णा ब्रिष्ट्या नृतः पिण्डीपदानेन श्राहिष्यते, प्र किक्रमः, तृतः प्रथमं अक्षणसूत्रमुक्तवा पश्चादारुपनसूत्रं भणिनुमुचिनमिति भावः । यदि चैतत् तिः तृत न प्रमाणं तृतो मा धरीरस्य कियां कार्पारिति ॥ ६०१५ ॥ स्रिराह—

आलेवणेण पडणह, जो उ वणी मक्खणेण कि नत्य । होहिर वणी व सा से, आलेवी दिखहं समर्ण ॥ ६०१६ ॥

नायमेकान्तः यद् अवस्यं वर्णे अक्षणमान्त्रपनं च ह्रयमि भवति, किन्तु क्रुविदेकतरे १०क्षुत्राऽप्युमयम्, ततो यः किन्न व्रण आन्त्रपेन प्रगुणीमवित तत्र कि अक्षणेन कार्यम् । न किञ्चिद्रित्ययः । यद्या मा मे व्रणो अविष्यति इति कृत्वा प्रथममेवान्त्रेयः 'शमनम्' श्रीपमं दीयते ॥ ६०१६ ॥ किञ्च—

श्रदाउरे उ क्ले, करित जहलाम कर्य परिवादी । श्रपुष्टिय संत्रविषये, जुलह न उ सञ्जजाईसु ॥ ६०१७ ॥

15 'अत्यातुरे' श्रागांद कार्य यथालामं श्रालेषो अव्यं वा यः प्रथमं लम्पते तेनेत चिकित्सां कुर्वन्ति । कुत्र नाम 'परिपाटिः' क्रमो चिचते ! । इत्मेत्र व्यनक्ति —यः 'सहिम्पतः' विच-मानविभृतिस्तत्र चिकित्सायां कियमाणायां 'श्रानुपृत्वी' चिकित्साशास्त्रमणिता परिपाटिः 'युज्यते' घटते, न पुनः सर्वजातिष्ठ, श्रतः किमत्र क्रमनिरीक्षणेन ! इति ॥ ६०१७ ॥

गुत्तिम कड़ियम्मि, आलंब ठविति चउछहु हैति।

20 आणाइणो च दोसा, विराहणा इमेहिँ टाणिहि ॥ ६०१८ ॥ एशर्थकथनेन एत्रे आकृष्टे सति निर्धुक्तिविन्तर उच्यते—यदि आरुपं रात्रे सापयति तदा चतुर्छेष्ठ, आज्ञादयश्च दोषाः, विराधना चार्माभिः स्यानिभेवति ॥ ६०१८ ॥

निद्धे देवे पणीए, आवज्रण पाण तक्षणा झरणा । आर्यक विवधारो, रासे लहुगा य सुकृता य ॥ ६०१९ ॥

१६ किये द्वे प्रणीते आहेप सापिते प्राणिनीमापतनं तर्कणं 'क्षरणं च' तस्य द्वादेः सन्दनं भवति । अत्र दोषपावना प्रावन् । 'आतक्षे च' रोग विषयीचेन क्रियाकरणे वश्यमाणं प्राय-श्विष्य । ''ग्रेसि'' चि आगाडा-ज्नागादकारणमन्त्ररेण यदि परिवासयति ततः प्राशुकादी साप्यमाने चतुर्णेष्ठ, अप्राशुकादी चतुर्णेक्ष ॥ ६०१९ ॥ इदमेव ज्याचेष्ट—

<sup>?</sup> वित आयुर्वेद्विदः । क्षुत्र हो । २ प्रवृद्धितायाक्षेप-परिद्याये माध्यक्षता । सम्प्रति नियुक्तिविस्तरः इत्यवन्त्रं को । ३ तान्येय द्दायित इत्यवन्त्रं को । ४ क्रिक्यं द्व्यं प्रणीतं च व्ययमण्यनन्तरसुत्रे व्याक्यातम् । एवंविधे विविधेऽपि आहेपं स्थापिते 'प्राणिनां' मक्षिकाप्रभृतीनामापतनं 'तक्षणं च' गृहकोतिकादीनां ताम् प्रति अभिन्यपः 'क्षरणं च' तस्य द्वादेः प्राजनात् स्यन्द्नं को ॥

ति चिय संचयदोसा, तयाविसे लाल छित्रण लिह्णं वा। अंबीभूयं विदए, उज्झमणुज्झंति जे दोसा ॥ ६०२० ॥

त एव सम्बयादयो दोपा मन्तन्याः, स्विष्वपः सर्पः स्पृशेत्, लालाविषो वा जिह्न्या लेह्नं कुर्यात्, द्वितीये च दिनेऽम्लीमृतं तदुज्ङ्यते, अनुज्झतो वा ये दोपास्तान् प्रामोति॥६०२०॥ यत एते दोपास्ततः-

> दिवसे दिवसे गहणं, पिट्टमपिट्टे य होड् जयणाए । आगाढे निक्लिवणं, अपिट्ट पिट्टे य जयणाए ॥ ६०२१ ॥

यदा म्लानार्थमालेपेन प्रयोजनं भवति तदा दिवसे दिवसे ग्रहणं विधेयम् । तत्र प्रथमं पिष्टस्य पश्चादिपष्टस्यापि यतनया शहणं कर्तन्यं भवति । आगाढे च ग्लानत्वे आलेपस्य निक्षेपणं परिवासनमपि कुर्यात्, तदप्यिष्टस्य पिष्टस्य वा यतनया कर्तव्यम् ॥ ६०२१ ॥ 10 विशासक्यत्यासं व्याख्याति-

> आगार्हें अणागार्ढ, अणगार्ढे वा वि कुणइ आगार्ढ । एवं तु विवचासं, कुणइ व वाए कफतिगिच्छं ॥ ६०२२ ॥

आगाढे ग्लानत्वेऽनागाढां क्रियां करोति चतुर्गुरु । अनागाढे वा आगाढां करोति चतुर्रुषु । यहा बाते चिकित्सनीये कफचिकित्सां करोति, 🗸 उँपलक्षणियम्, तेन फफे चिकित्सनीये 15 वातं चिकित्सते इत्याद्यपि द्रष्टव्यम् । > एप विपर्यासो मन्तव्यः ॥ ६०२२ ॥

अथ "सेसे लहुगा य गुरुगा य" (गा० ६०१९) ति पदं व्याचष्टे---

अगिलाणी खल्छ सेसी, दन्त्राईतिविहआवइजढी वा । पञ्छित्ते मग्गणया, परिवासितस्सिमा तस्स ॥ ६०२३ ॥

'शेषो नाम' य आगाढोऽनागाढो वा ग्लानो न भवति, यो वा द्रव्य-क्षेत्र-फालापद्भेदात् विवि-20 धया आपर्दा 'जढः' मुक्तः स दोष उच्यते । तस्य परिवासयत इयं भायश्चिरामार्गणा ॥६०२३॥

फासुगमफासुगे वा, अचित्त चित्ते परित्तऽलंते वा। असिवेह सिवेहगए, अवहाराऽऽहार लहु-गुरुगा ॥ ६०२४ ॥

पाशुकं सापयति चतुरुंषु, अप्राशुकं सापयति चतुर्गुरु । अचिषे साप्यमाने चतुरुंषु, सिवेषे चतुर्गुरु । परीचे चतुर्रुघु, अनन्ते चतुर्गुरु । अम्नेहे चतुर्रुघु, 'मेहगते' फेहायगाढे १३ चतुर्गुरु । अनाहारे चतुर्रुषु, आहारे चतुर्गुरु ॥ ६०२४ ॥

स्त्रम्---

नो कप्पइ निगांथाण वा निगांथीण वा पारियासि-एणं तिहेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा

१ 'बाः पूर्वसूत्रीकाः मन्तव्याः । तथा त्यन्यियः सर्पः स्पृशेत् । "स्पृक्षः फायन्तेय-फरिस-प्रिय छिहा" इत्यादि ( सिक्हे॰ ८-४-१८२) यननान् स्पृद्धाः छिपादद्धाः । स्त्राह्रः को॰ ए २ वे संयमा-इऽस्मविराधनासमुत्था दोषा को॰ ॥ ३ ० ० एविहान्स्परः महत्वान ए। बर्तते ॥ ४ °दा मुक्त इत्युक्ताम् । तस्य चाग्ठानस्य त्रिविधापन्मुकस्य स रात्री वर्षः ಳ 🕫

# गार्च अव्यंगित्तए वा सक्खितए वाः नग्नत्य आगा-हेहिं रोगार्यकेहिं ४०॥

अस्य सम्बन्धपाइ

सिसेणहो असिणहो, दिखह मिन्यत वा तर्ग देति । सन्त्रो वा णालिपह, दुहतो वा मक्खण स्या ॥ ६०२५ ॥

क्षित्रः ससेहोऽसेहो त्रा दीयते, तृतो यथा सहेन अक्षणं क्षियते न वा तथाऽनेनामियीयते। यहा वर्णं अक्षित्रा 'तकम्' खनन्तरम्त्रोक्तमालेपं प्रयच्छिति। न वा सर्वोऽपि व्रण आलेप्यते। हिया वा अक्षणे स्वा छता, वर्णोऽपि अक्षते आलेपोऽपि अक्षितं दीयत इति मावः ॥६०२५॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—नो कृष्पते परिवासितेन तेलेन वा छतेन वा धिनवनीतेन वा वसया वा गात्रम् 'अम्यिक्तं वा' वहुकेन तेलिदिना 'अक्षितं वा' सर्वेन तैलिदिना, नान्यत्र गाहागांदम्यो रोगातक्षेत्रयः, तान् मुक्ता न करपते । दोपाश्चात्र त एव सञ्चयादयो यन्त्वयाः ॥ आह—यदेवं परिवासितेन न करपते अक्षितं तत्रसिद्धिनानीतेन

करियप्यते ? सुरिराह—

15

तिह्वसम्बन्धणस्मि, लहुओ मासी उ होर् वोघव्यो । आणार्णो विराहण, घृलि मरक्छे य तसपाणा ॥ ६०२६ ॥

तिह्वसानीतेनापि यदि अश्रयित तदा छञ्चमासः आज्ञादयश्च दोषाः, विरावना च संय-मस्य सवित । तथाहि—अश्रिते गात्रे घृछिछेगति, 'सर्वस्को वा' सचित्रजोरूपो वातेनोद्धृतो छगति, तेन चीवराणि मिंहिनीक्रियन्ते, तेषां धावने संयमविराधना, केहगन्धेन वा असप्राणिनो छगन्ति तेषां विराधना सवेत् ॥ ६०२६ ॥

थ्य धुत्रणा-ऽधुत्रणे दोसा, निसिमत्तं उप्यिछात्रणं चेत्र । त्रदसत्त समुद्द निरुषा, उच्तद्वणमाह परिषंथो ॥ ६०२७ ॥

सेहेन मिलनीहतानां चीवराणां गात्राणां वा यावना-उचावनयोग्ध्योर्ग दोषाः, तथाहि— यँदि न घाव्यन्ते तदा निश्चिमक्तम्, अथ घाव्यन्ते ततः प्राणिनामुद्धावना सर्वेत्, उपकरण-गरीरयोग्केशक्तं च मवति । "सम्रह्" चि स एव हेवाको छगति । अक्षिते च गात्रे पादयोगी 25 पृष्ठी छगिष्यतीति इत्वा तलिकाः पिनद्यति, तत्र गर्वो निर्मादेवतेत्यादयो (गा० २८५६) दोषाः । यावच गात्रस्योद्धर्तनादिकं करोति तावन् स्त्रार्थपरिमन्यो यवति ॥ ६०२७॥

१ आगाहाणागाहे कं ।। २ व्रणसालेपः समेहोऽसेहो चा दीयते। तत्र यथाऽसेहो दातव्यस्था पूर्वस्ते रक्तम्। समेहे त्रालेप दातव्ये यथा सेहेन प्रक्रणं क्रियते न चा तथाऽनेन स्वेण विधिरिमधीयते । यहा वर्णं प्रक्रित्या 'तक्रम्' अनन्तरस्वोक्तमालेपं प्रयच्छिन्त, अतोऽपि प्रक्रणस्वमयस्यं चक्तव्यम्। न चा सर्वोऽपि वर्ण आलेप्यते किन्तु कोऽपि केवलं अक्ष्यत एवति अक्षणस्वमारस्यते । हिचा चा प्रक्रणे स्वा शं । ३ °न्यवागाहा-उनागाहे शं ॥ ४ यदि सगवत्यतिपिद्यमिति कृत्या धावनं न करोति तद्य निदिश्यां ॥

तिहवसमक्लणेण उ, दिहा दोसा जहा उ मिक्खा । अद्वाणेणुंच्चाए, वाय अरुग कच्छ जयणाए ॥ ६०२८ ॥

तिहवसम्रक्षणेन जनिता एते दोपा दृष्टाः । द्वितीयपदे यथा म्रक्षयेत तथाऽभिषीयते— अध्वगमनेनातीव 'उद्वातः' परिश्रान्तः, वातेन वा कटी गृहीता, 'अरुः' वर्ण तहा शरीरे जातम्, 'कच्छुः' पामा तया चा कोऽपि गृहीतस्ततो यतनया म्रक्षयेदपि ॥६०२८॥ तामेवाह— 5

सन्नाईकयकजो, ध्रविउं मक्खेउ अच्छए अंतो। परिपीय गोमयाई, उन्बद्धण धोन्वणा जयणा ॥ ६०२९ ॥

संज्ञागमनम् आदिशब्दाद् भिक्षागमनादिकं च कार्यं कृतं येन स संज्ञादिकृतकार्यः, सर्वाणि वहिर्गमनकार्याणि समाप्येत्यर्थः । स यावन्मात्रं गात्रं म्रक्षणीयं तावन्मात्रमेव धावित्वा पक्षाच्य ततो म्रक्षयति । म्रक्षयित्वा च प्रतिश्रयस्यान्तः तावदारते यावत् तेन गात्रेण तत् 10 तैलादिकं म्रक्षणं परिपीतं भवति । ततो गोमयादिना तस्योद्धर्तनं कृत्वा यतनया यथा प्राणिनां ष्ठावना न भवति तथा धावनं कार्यम् ॥ ६०२९ ॥

ं जह कारणें तद्दिवसं, तु कप्पई तह भवेज इयरं पि। आयरियवाहि वसमेहि पुच्छिए विज संदेसो ॥ ६०३० ॥

यथा कारणे तिद्वसानीतं म्रक्षणं कल्पते तथा 'इतरदिप' परिवासितं मक्षणं कारणे 15 करुपते । कथम् ! इति चेद अत आह—आचार्यस्य कोऽपि व्याधिरुत्पन्नः, ततो पृपभैर्वधः पूर्वोक्तेन विधिना प्रष्टव्यः । तेन च पृष्टेन 'सन्देशः' उपदेशो दत्तो भवेत्, यथा- शतपाका-दीनि तेलानि यदि भवन्ति ततिश्चिकित्सा कियते ॥ ६०३०॥ ततः किं कर्तन्यम् ? इत्याह—

> सयपाग सहस्तं वा, सयसहस्तं व हंस-मरुतेछं। द्राओ वि य असई, परिवासिजा जयं घीरे ॥ ६०३१ ॥

20

शतपाकं नाम तेलं तद् उच्यते यद् जीपधानां शतेन पच्यते, यहा एकेनाप्यीपधेन शतवाराः पकम् । एवं सहस्रपाकं शतसहस्रपाकं च गन्तव्यम् । हंसपाकं नाग हंसेन-औपध-सम्भारभृतेन यत् तेरुं पच्यते । मरुतेरुं-मरुदेशे पर्वतादुरपद्यते । एवंविधानि दुर्रुग-द्रव्याणि प्रथमं तहैवसिकानि गार्गणीयानि । अध दिने दिने न रुभ्यन्ते ततः पञ्चकपरिहाण्या चतुर्गुरुपाप्तो दूरादप्यानीय 'घीरः' गीतार्थो 'यतनया' अरूपसागारिके स्थाने मदनचीरेण 25 चेष्टियत्वा परिवासयेत् ॥ ६०३१ ॥ इदमेव सुव्यक्तमाह-

एयाणि मक्खणद्रा, पियणद्रा एव पतिदिणालंभे । पणहाणीए जइउं, चउगुरुवत्तो अदोसाओ ॥ ६०३२ ॥

'एतानि' शतपाकादीनि तेलानि ब्रञ्जणार्थे पानार्थ वा प्रतिदिनं यदि न लभ्यन्ते ततः पद्यकपरिहाण्या यतित्वा चतुर्गुरुकं यदा प्राप्तो भवति तदा परियासयन्नि 'अदोपः' न पाय- ३० ्धितभाक् । सर्वधैवालाभे गुरूणां हेतोरात्मनाऽपि यतनया पचन्ति ॥ ६०३२ ॥

## ॥ परिवासितपकृतं समासम्॥

६ भा। पपा यतना मन्तव्या ॥६०२९॥ जह मी॰ ॥ २ अदोसाय तामा॰। अदोसी उ मा॰ ॥

5

10

### च्यव हार प्रकृत स्

सृत्रम्-

परिहारकष्पद्विण भिक्षत्र चहिया थेराण वेयाविक-याए गच्छेजा, से य आह्च अहक्रमिजा, तं च थेरा जाणिजा अष्पणो आगमेणं अन्नेसि वा अंतिण सुचा, ततो पच्छा तस्स अहास्रहुसए नाम ववहारे पट्टवेयच्वे सिया २१॥

अस्य सम्बन्धमाह---

निकारणपडिसेवी, अजयणकारी व कारणे साहू । अदुवा चिश्रचिक्कचे, परिहारं पाउणे जोगा ॥ ६०३३ ॥

निष्कारणे गात्रमञ्जणादिकं प्रतिसेतितुं श्रीलमस्येति निष्कारणप्रतिसेती सः, तथा कारणे या यो 'अयतनाकारी' पूर्वीक्तयतनां त्रिना गात्रमञ्जणविधायी साधुः, अथवा यः 'त्यक्क-कृत्यः' नीक्तम्तोऽपि तदेव अञ्जणादिकम्पत्तीति स परिहारतपः प्रामुयादिति 'योगः' सम्बन्धः ॥ ६०३३ ॥

पनित्राणाम्' आचार्याणामादेशेन वयाद्यायं गच्छेत्। किनुक्तं भवति ?—अन्यमिन् गच्छे केपाश्चित्राणाम्' आचार्याणामादेशेन वयाद्यायं गच्छेत्। किनुक्तं भवति ?—अन्यमिन् गच्छे केपाश्चित्राचार्याणां वादा नाम्तिकादिक उपस्थितः, तेषां च नाम्ति वाद्युव्धियम्पन्नः, ततस्ते येपामाचार्याणां स परिहारिकतंपामन्तिकं सद्घाटकं प्रेपयन्ति, स च सद्घाटको वृते—वादिनं कमपि मुक्तक्यत । एतमुक्तं ते आचार्याः परिहारिकं परवादिनिष्रदृशमं मत्वा तत्र प्रेपयन्ति । 20 ततस्तद्रादेशादसी परिहारतपो बद्यान एव तत्र गच्छेत् । दृदं च महन् प्रवचनस्य वयावृत्यं यद् अस्त्यन्या परवादिनिष्रहृणम् , ततस्तद्रथं गतः 'यः' परिहारिकः ''आह्न्य' कदाचिद् 'अतिकामेत्' पाद्यावनादिकं प्रतिसेवेत, 'तच्च' प्रतिसेवेतं 'स्वविराः' मीछान्नायां आत्मनः 'आगमन' अवच्याद्यतिद्ययज्ञानेनान्त्रेषां वाऽन्तिकं श्वत्या ज्ञानीयुः । 'ततः पश्चात्' तत्यरिज्ञानानन्तरं 'तस्य' परिहारिकस्य 'य्याळवृत्यको नाम' स्तोकप्रायश्चित्कतो व्यवहारः प्रस्ताप
20 यितव्यः स्यादिति स्वार्थः ॥ अय भाष्यम्—

परिहारिको च गच्छे, आसुण्णे राच्छ बाह्णा कर्छ । आगमणं तर्हि रामणं, कारण पहिसेवणा बाम् ॥ ६०३४ ॥

परिहारिकः कापि गच्छे त्रियते, कविचासनेऽन्यगच्छे नादिना कार्यमुतानम्, ततः 'तत्र' गच्छे 'आगमनम्' अन्यगच्छात् सङ्घाटक आगतः, तेन च 'नादी मेण्यताम्' इत्सुके छ। सुरोसदेशात् परिहारतपोवह्यानस्य तस्य तत्र गमनम्, तत्र गतेन तेन परवादी राजसमास-

मक्षं निष्पष्टप्रश्न-च्याकरणः कृतः, ततः प्रवचनस्य महती प्रभावना समजनि, तेन च वादस्य कारणेऽमृनि मतिसेवितानि भवेयुः ॥ ६०३४ ॥

पाया च दंता च सिया उ धीया, वा-चुद्धिहेतुं च पणीयमर्त । तं वातिगं वा मइ-सत्तहेउं, समाजयहा सिचयं व सुदं।। ६०३५ ॥

पादो वा दन्ता वा प्रवचनजुगुप्सापरिहारार्थ धोताः 'स्युः' मवेयुः । 'प्रणीतमक्तं वा' ठ षृत-दुग्धादिकं "वा-वृद्धिहेतुं व" ति वाषितोर्वृद्धिहेतोश्च सुक्तं भवेत्, "वृतेन वर्धते मेघा" इत्यादिवचनार्वे । 'वातिकं नाम' विकटं तहा मतिहेतोः सत्त्वहेतोर्वा सेवितं भवेत् । मतिनीग-परवाद्युपन्यस्तस्य साधनस्यापूर्वापूर्वदूषणोद्दारमको ज्ञानविशेषः, सत्त्वं-प्रमृत-प्रमृततर्गापणे प्रवर्द्धमान आन्तर उत्साहविदोपः । सभाजयार्थं वा द्युक्तं 'सिचयं' वसं प्रावृतं भवेत् , "जिता वस्रवता सगा" इति वचनात् ॥ ६०३५ ॥

थेरा पुण जाणंती, आगमओ अहव अण्णओ सुचा। परिसाए मज्झिम, पहुचणा होइ पच्छित्ते ॥ ६०३६ ॥

एवगादिकं तेन प्रतिसेवितं 'स्यविराः' सूरयः पुनरागमतो जानीयुः, अथवा अन्यतः श्रुत्वा, ततात्तस्य भ्यः समागतस्य पर्यन्मध्ये प्रायश्चित्तस्य प्रस्वापना कर्तञ्या भवति ॥ ६०३६ ॥

इदगेव व्याचप्टे---

15

**5**0

नव-दस-चउद्स-ओही-मणनाणी केवली य आगमिडं । सो चेवऽण्णो उ भवे, तदणुचरो वा वि उवगो वा ॥ ६०३७ ॥

ये स्वविरा नवपृर्विणो दशपृर्विणश्चतुर्दशपृर्विणोऽविधशानिनो मनःपर्यायज्ञानिनः केवलज्ञा-निनो वा ते 'आगम्य' अतिशयेन ज्ञात्वा प्रायधितं दद्युः । अन्यो नाम 'स एव' परिहारिक-रतन्मुखादाङोचनाहारेण श्रुत्वा, यहा ये तस्य-परिहारिकस्यानु नराः-सहायाः प्रेपिताग्तेः कथि-<sup>20</sup> तम्; 'उवको नाम' जन्यः कोऽपि तिर्थगापतितो मिलितः, तेपां गच्छसःको न भवतीत्यथैः, तेन वा कथितम्, यथा-एतेनामुकं पादधावनादिकं प्रतिसेचितम् ॥ ६०३७ ॥ ततः-

> तेसि पचयहेउं, जे पेसविया सुयं व तं जेहिं। भयहेउ सेसगाण य, इमा उ आरोवणारयणा ॥ ६०३८ ॥ 😅

ये तेन सार्द्ध भेषिता येवीऽभेषितरपि प्रतिसेवनं श्चतं 'तेपाम्' डमयेपामप्यपरिणामकानां 23 प्रत्ययहेतोः 'दोपाणां च' अतिपरिणामिकानां मयोत्पादनहेतोरियम् 'आरोपणारचना' व्यवहार-प्रसापना सुरिभिः कर्तव्या ॥ ६०३८ ॥

> गुरुओ गुरुअतराओ, अहागुरूओ य होइ ववहारी। लहुओ लहुयतराओ, अहालह होह ववहारी ॥ ६०३९ ॥ लहुसी लहुसतराओ, अहालहुसी अ दोह ववहारी । एतेसि पच्छिचं, युच्छामि अहाणुपुर्वीए ॥ ६०४० ॥

स्यनदारिं विधः, तथया—गुरुको रुपुक्त रुपुक्तकथ । तत्र यो गुरुकः स विविधः,

१ घोषा, पुरुषि हेतुं समार ॥ २ 'ह्न । 'तदिति' होकप्रतिद्धं 'यातिकं नाम' सं 🖘

20

25

त्तवया—गुरुको गुरुत्रको यथागुरुक्छ । छष्टकोऽपि त्रिविषः, त्रवया—छष्ठ्छेवृतरो यया-छबुछ । छबुलकोऽपि त्रिविषः, त्रवया—छबुलको छबुलत्तरको यथाछबुलक्छ । एतेपां व्यवहाराणां 'यथानुपूर्व्या' यथोक्तपरिपाठ्या प्रायधित्तं वस्यामि । किसुक्तं भवति !—एतेषु व्यवहारेषु समुपस्थितेषु यथापरिपाठ्या प्रायधित्तपरिमाणमिषान्य ॥ ६०३९ ॥ ६०४० ॥ यथाप्रतिज्ञानमेव करोति—

गुरुगो य होइ मासो, गुरुगनरागो भन्ने चडम्मासो । अहगुरुगो छम्मासो, गुरुगे पनसम्म पडिननी ॥ ६०४१ ॥

गुरुको नाम व्यवहारः 'मासः' मासपरिमाणः, गुरुके व्यवहारं समापतितं मास एकः प्रायक्षितं दातव्य इति मानः । एवं गुरुतरको मनति 'चतुमीसः' चतुमीसपरिमाणः । यथा-१० गुरुकः 'पण्मासः' पण्मासपरिमाणः । एषा 'गुरुकपक्षे' गुरुकव्यवहारे त्रिविषे यथाक्रमं प्राय-श्चितप्रतिपत्तिः ॥ ६०४१ ॥ सन्यति व्यक्त-व्यक्तकव्यवहारिष्ययं प्रायश्चितपरिमाणमाह—

तीमा य पण्णवीमा, वीमा वि य होट् छहुयपक्खिमा । पन्नरस दस य पंच य, अहाछहुसगिम सुद्धी वा ॥ ६०४२ ॥

रुष्टुको व्यवहार्ग्लेशिहिवसपरिमाणः, एवं रुष्टुतरकः पश्चविंशितिदिनमानः, यथारुष्टुको १०विंशितिदिनमानः, एमा रुष्टुकस्थवहारे त्रिविषे यथाकमं शायश्चित्तपतिः। रुष्टुत्वको स्थवहारः पश्चव्यविद्यापश्चित्तपरिमाणः, एवं रुष्टुत्वतरको दशदिवसमानः, यथारुष्टुत्वकः 'पश्चदिव-सानि' पश्चदिवस्थायश्चितपरिमाणः। यहा यथारुष्टुत्वके स्थवहारे 'शुद्धः' न शायश्चित्तमाक् ॥ २०१२ ॥ अथ कं स्थवहारे केन तमसा प्रयति ! इति प्रतिशदनार्थमाह्—

गुरुषं च अहमं खरु, गुरुपत्रागं च होह दसमं तु । अहगुरुष दुवालसमं, गुरुषे पत्रसम्मि पहित्रची ॥ ६०४३ ॥

गुरुकं व्यवहारं मासपरिमाणनष्टमं द्वित् पृत्यति । किनुकं मवति १—गुरुकं व्यवहारं मासपरिमाणनष्टमेन वहति । तथा गुरुकतरकं चतुर्मासप्तमाणं व्यवहारं दशमं द्वित् पृत्यति , दशमेन वहतीत्पर्थः । यथागुरुकं पण्मासप्तमाणं 'द्वादशं द्वित्' द्वादशेन वहन् पृत्यति । प्षा 'गुरुकपदे गुरुव्यवहारपृत्णविषये उपःप्रतिपत्तिः ॥ ६०२३ ॥

छ्टं च चउत्यं वा, आयंबिङ एत्राठाण पुरिमहुं। निर्चापं दायक्वं, अहाङहुमगम्मि मुद्रो वा ॥ ६०४४ ॥

च्युकं व्यवहारं त्रिंशहिनपरिनाणं पष्टं क्रुवेन पूर्यति, ल्युटरकं पश्चविद्यतिदिनस्परिनाणं व्यवहारं चतुर्थे क्रुवेन, यथान्यकं व्यवहारं विद्यतिदिनस्पाननाचान्तं क्रुवेन पूर्यति । एपा च्युक्तित्रिनस्परिनाणं क्रुक्तित्रिनस्परिनाणं क्रुक्तित्रिनस्परिनाणं क्रुक्तित्रिनस्परिनाणं क्रुक्तित्रिनस्परिनाणं क्रुक्ति क्रुवेन पूर्यति, च्युक्तरकं व्यवहारं दशदिनस्परिनाणं पृद्यदे क्रुवेन , यथाच्युक्तकः व्यवहारं पश्चित्तप्रनाणं निर्विक्तिकं क्रुवेन पूर्यति । एतेषु गुक्तग्रदिषु व्यवहारं स्विनेन क्रियेण तथी द्युक्तयम् । यदि वा यथाच्युक्तकं व्यवहारे प्रस्तिविद्यं स प्रतिपन्नपरिहारतप्रः-

<sup>.</sup>१ एतरंतन्त्राम्—प्रत्याप्रम्—४५०० इति ऋं० <u>॥</u>

प्रायश्चित एवमेवालोचनापदानमात्रतः शुद्धः कियते, कारणे यतनया प्रतिसेवनात् ॥६०४४॥ एवं प्रस्तारं रचयित्वा सूरयो भणन्ति-

> जं इत्थं तुह रोयइ, इमे व गिण्हाहि अंतिमे पंच । इत्यं व भमाडेडं, जं अक्रमते तगं वहह ॥ ६०४५ ॥

यद् 'अत्र' अमीपां प्रायश्चित्तानां मध्ये तव रोचते तद् गृहाण, अमृनि वाऽन्तिमानि पञ्च- ध रात्रिन्दिवानि गृहाण । एवमुक्ते स यथालघुलकं प्रायश्चित्तं गृहाति । अधवा हस्तं ग्रामयित्वा यत् प्रायिश्वतं गुरव आक्रामन्ति तकद् गृहाति ॥ ६०४५ ॥ सूरयश्चेदं तं प्रति भणन्ति—

उन्भावियं पवयणं, थोवं ते तेण मा पुणो कासि । अंइपरिणएसु अनं, वेइ वहंती तमं एवं ॥ ६०४६ ॥

त्वया परवादिनं निगृहता प्रवचनमुद्भावितं तेन खोकं ते प्रायिश्वं दचम्, मा पुनर्म्यो-10 Sप्येवं कार्पाः । अँथातिपरिणता अपरिणताश्च चिन्तयेयुः—'एप तावद् एतावन्मात्रेण मुक्तः' इति ततो यदि तस्य 'अन्यदृ' अपरं प्राचीनं तपोऽपूर्णं तदा तदेव वहमानोऽतिपरिणामिका-दीनां पुरतो गुरून् भणति-एतत् प्रायिधतं युप्माभिर्दतं वहामीति ॥ ६०४६ ॥

॥ व्यवहारप्रकृतं समाप्तम् ॥

पुलाक भक्त प्रकृत स्

15

20

सूत्रम्~~

निग्गंथीए य गाहावइकुलं पिंडवायपिडयाए अणु-प्पविद्वाप् अन्नयरे पुलागभत्ते पडिग्गाहिए सिया, सा य संथरिजा, कप्पइ से तिह्वसं तेणेव भत्तहेणं पजोसिवनए, नो से कप्पइ दुझं पि गाहावहकुछं पिंडवायपडियाए पविसित्तए; सा य नो संथरेजा, एवं से कप्पइ हुचं पि गाहावइकुलं पिंडवायपिडि-याए पविसित्तए ४२॥

अस सम्बन्धमाह--

उत्तरियपचयद्वा, सुत्तमिणं मा हु हुझ बहिसावी । जससारबखणमुभए, सुत्तारंभी उ वहणीए ॥ ६०४७ ॥

25

६ अपरिष्णयस्य असं सामाः । एतद्युनारेंत्य चुर्णिः । रद्यतां हिननी २ ॥ २ छयाति-परिणताकिन्त मी कि । "जित म अपरिणामना नितेया-एम एतितप्तं सुद्या" इनादि सूर्जी । "क्षरिपरित्रण विवेष्ण-एम पश्चित्रदर्ग ग्रुको" इलाहि विदेशसमूर्णो ॥

11.3

80

क्षोकोत्तरिकाणाम्-अपरिणामका-ऽतिपरिणामकानां प्रत्ययार्थं स्त्रैमिव्मनन्तरमुक्तम् , मा तेषां बहिर्माचो भवेदिति कृत्या । अयं तु व्रतिनीविषयः प्रस्तुतस्त्रस्यारम्मः 'उमये' लोके लोकोत्तरे च यद्याःसंरक्षणार्थं कियते ॥ ६०४७ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—निर्धन्थ्या गृहपतिकुळं पिण्डपातमितिज्ञयाऽनुमिव-ष्ट्या 'अन्यतरद्' घान्य-गन्ध-रसपुराकानां वछ-विकट-दुग्धादिक्षणामेकतरं पुराक्षमक्तं प्रतिगृहीतं स्यात्, सा च तेनेव अक्तेन 'संस्तरेत्' दुर्भिक्षाधमावाद् निर्वहेत्, ततः करपते तस्यास्तिह्वसं तेनेव भक्तार्थेन 'पर्युपितुं' निर्वाहयितुम् । नो ''से' तस्याः करपते द्वितीयमपि वारं गृहपतिकुळं पिण्डपातमित्त्रया प्रवेष्टुम् । अथ सा न संस्तरेत् ततः करपते तस्या द्वितीयमपि वारं गृहपतिकुळं पिण्डपातमित्र्या प्रवेष्टुमिति सृत्रार्थः ॥

10 वय निर्युक्ति-भाष्यविखरः—

तिविहं होह पुलागं, घण्णे गंधे य रसपुलाए यै। चलगुरुगाऽऽयरियाई, समणीलुहहर्ग्गहणे ॥ ६०४८ ॥

त्रिविधं पुराकं भवति, तद्यथा—धान्यपुराकं गन्यपुराकं रसपुराकं चेति । एतत् स्त्र-माचार्यः प्रवर्तिन्या न कथयति चतुर्गुरु, आदिशब्दात् प्रवर्तिनी निर्मन्थीनां न कथयति १४चतुर्गुरु, निर्मन्थ्यो न प्रतिश्रण्वन्ति मासरुषु । श्रमणीनामिष ऊर्द्वादरे—सुभिक्षं पुराकं गृहतीनां चतुर्गुरु ॥ ६०४८ ॥ अथ त्रीण्यपि धान्यपुराकादीनि व्याचिधे—

निष्कावाई धन्ना, गंध्रे वाइग-पलंद्ध-लसुणाई । खीरं तु रसपुलाओ, चिचिणि-दक्खारसाईया ॥ ६०४९ ॥

निष्पात्राः—त्रह्णस्तदादीनि धान्यानि धान्यपुरुषकम् । तथा वाइगं—विकटं परुण्डु-रुशुने 2)च—प्रतीते तदादीनि यान्युत्कटगन्धानि द्वत्याणि तद् गन्धपुरुषकम् । यत् पुनः श्रीरं यो वा चिश्चिणिकायाः—अन्टिकाया रसो द्राक्षारसो वा आदिग्रन्दाद् अपरमपि यद् भुक्तमतिसारयति तत् सर्वमपि रसपुरुषकम् ॥ ६०४९ ॥ अथ किमर्थमेतानि पुरुषकान्युन्यन्ते ! इत्याह्—

आहारिया असारा, ऋरेंति वा संज्ञमाउ णिस्सारं । निस्सारं व पत्रयणं, दहुं तस्सेविणि विति ॥ ६०५० ॥

व्या इह पुर्यक्रमसारम्रच्यते, तत बाहारितानि सन्ति बहादीनि यतोऽसाराणि ततः पुर्यकानि सण्यन्ते । 'संयमाहा' संयममक्षीकृत्य यतः श्रीरादीनि निःसारां सार्ध्वी कुवेन्ति ततस्तान्यपि पुर्यकानि । प्रवचनं वा निःसारं यतः 'तत्सेविनीं' तेपां—विकटादीनां सेवनग्रीलां संयतीं हृद्वा जना हुवते ततस्तानि पुर्यकानि उच्यन्ते ॥ ६०५० ॥ एषु दोषानाह—

आणाइणी य दोसा, विराहणा मस्तर्गध मय खिसा। निरोहेण व गेरुणां, पडिरामणाईणि ससाए ॥ ६०५१ ॥

१ "उत्तरिय" ति पदैकदेशे पदसमुदायोपचाराद् लोको का । २ ॰ प्रम् 'इदम्' परिद्युरिकविषयमनन्तर का ॥ ३ य । उद्दरे निगांथीण नेण्हणे चलगुरु आयरिय-मादी॥ तामा ॥ ४ ॰ त्यादाह्याह हा ॥

एपां त्रयाणामिष पुलाकानां महणे आज्ञादयो दोषाः, विराधना च संयमा-ऽऽत्मविषया मवित । तथा गन्धपुलाके पीते सित मद्यगन्धमाघाय मदिवहलां वा तां हृद्वा लोकः लिंसां कुर्यात् । धान्यपुलाके पुनराहारिते वायुकायः प्रमृतो निर्गच्छित, ततो यदि भिक्षार्थं प्रविष्टा तस्य निरोधं करोति तदा ग्लानत्वं भवेत्, अथ वायुकायं करोति तत उद्याहो भवेत्, उद्याहिता च लज्जया प्रतिगमनादीनि कुर्यात् । एवं रसपुलाकेऽि क्षीरादो पीते भिक्षां प्रविष्टा यदि । संज्ञामागच्छन्तीं निरुणिद्ध ततो ग्लानत्वम्, अथ न निरुणिद्ध ततो न्युत्स्वजन्ती केनािप दृष्टा लज्जया प्रतिगमनादीनि कुर्यात् ॥ ६०५१ ॥ किञ्च—

चसहीए वि गरिहया, किम्र इत्थी यहुजणिम सक्खीवा। लाहुकं पिछणया, लजानासो पसंगो य ॥ ६०५२॥

'सी' निर्मन्थी 'सक्षीवा' मद्यमदयुक्ता वसताविष वसन्ती गर्हिता किं पुनर्वहुजने पर्यटन्ती ! | 10 तथाहि—तां मदिवहलां आपतन्तीं मपतन्तीं आलमालानि च मलपन्तीं हृष्ट्वा लोकः मवचनस्य "लाहुकं" लाघवं कुर्यात्—अहो ! मत्तवालपालण्डमिदमित्यादि । मदेन चाचेतना सजाता सती मार्थनीया सा भवति । तत उद्धामकादयस्तस्याः 'मेरणां' मतिसेवनां कुर्युः । मदवरोन च यदिष तदिष मलपन्त्या ल्जानाशो भवेत् । ततश्च मतिसेवनादाविष मसद्गः स्यात् ॥ ६०५२॥

घुन्नइ गई सदिही, नहा य रत्ता सि लोयण-कवोला । अरहइ एस पुताई, णिसेवई सन्झए गेहे ॥ ६०५३ ॥

तां तथामदभावितां दृष्टा लोको वृयात्—यथाऽस्या गतिः 'सदृष्टिः' दृष्टियुक्ता घूणिते, यथा चास्या लोचन-कपोला रक्ता दृश्यन्ते तथा नृत्महित्येषा 'पुताकी' देशीवचनत्वाद् उद्धा-मिका ईदृशीं विद्यम्बनामनुभवितुम् या 'सध्वजगेहैं।नि' करुपपालगृहाणि निपेवते ॥६०५३॥

त्रिविघेऽपि पुलाके यथायोगममी दोपाः—

20

15

छकायाण विराहण, वाउभय-निसग्गओ अवनी य । उन्झावणमुन्झंती, सह असह दचम्मि उड्डाहो ॥ ६०५४ ॥

मैंदिवहुला पण्णामिप कायानां विराधनां कुर्यात् । धान्यपुलकेन धीरेण वा भुक्तेन वायु-काय उमयं न—संज्ञा-कायिकीरूपं समागच्छेत् , ततो भिक्षां हिण्डमाना यदि तेषां निसर्ग करोति ततः प्रवचनस्यावणों भवेत् , परावप्रहे वा ब्युत्त्वष्टं पुरीपादिकनवप्रद्त्वानिनन्त्रसाः 23 पार्धाद् उज्ज्ञापयन्ति स्वयमेव वा ते गृहस्या उज्ज्ञन्ति । "सङ् असङ् द्विग उष्टाहु" वि अस्ति द्ववं परं कलुपं स्तोकं वा नान्ति वा मूलत एव द्ववं तत उभयथाऽपि प्रवचनसोद्वाहो

१ अत्र क्षीयो मत्त इति यद्यप्येकाधीं दान्दी तथाप्यत्र क्षीयदान्दी भावप्रधानतया मद्पर्यायः, ततोऽयमर्थः—'सी' क्षं॰ ॥ २ °छा। रत्त ति पस सुन्ता, विसेवई वाना॰ ॥ ३ 'हानि' ध्यतः—कल्पपाललेन सहितानि मृहा विशेषः। "नवायः कार्यावश" की सृषी विशेषःचूर्णा प ॥ ४ गन्धपुलाके पीते सति मद्वितला सा निर्प्रन्थी पण्पानपि कायानां विराधनां कुर्यात् । यहादिकप्रधान्यपुलाकेन क्षीरेण पा भुकेन सभाक्रमं पायु कां॰ ॥ ५ तत प्रयं संक्षाब्युत्सर्गानन्तरं सति असति मा हवे उम कां॰ ॥

15

सबेत्॥ ६०५८ ॥<sup>3</sup>

हिजो अह सक्कीता, आसि ण्हं संखनाह्मजा ना । मन्गा न णाए सुनिही, दुदिह कुलम्मि गरहा च ॥ ६०५५ ॥

'धः' कस्ये अन्यसिन् दिने, 'अय' इति उपदर्शने, इयं 'सक्षीना' मचमदयुक्ता आसीत्। धः'छं'' इति वाक्याछद्वारे । एवं गन्यपुछकं सुक्तवतीं संयतीं जना उपहसन्ति । बायुक्तयन् शक्तं च श्रुत्ता प्रवीरन् — अहो ! इयं छङ्खनादकस्य भागो एवं मार्मान् ; यहा सम्राध्नया इत्यं वायुक्तायेनाश्रान्तं प्रयन्त्या ''सुविही'' अङ्गणमण्डपिका एवं प्रयन्त्येयुः । ''दृहिह कुछिम गरिहा य' ति दुर्देष्टवर्माणो असी, कुछगृहं चेतासिरात्मीयं मिछनीकृतम्, एवं गर्हा भवति । तत्रश्च प्रतिगमनाद्यो दोषाः ॥ ६०५५ ॥ यत एदमतः—

10 जहिँ एरिसोँ आहारो, तहिँ गमणे पुत्रविशया दोसा । गहणं च अणामीए, ओमे नहकारणण गया ॥ ६०५६ ॥

यत्र विषये 'इंद्रशः' पुराक आहारो रुम्यते तत्र निर्मन्याभिर्नेव गन्तव्यम् । यदि गच्छन्ति तदा त एवं पृत्रेवणिता दोषाः । वैयावमा-अशिवादिभिः कारणेगीता मन्त्रयः, तत्र चाना-मोगेन पुराकमकस्य महणे मवेत् ॥ ६०५६ ॥ ततः किम् १ इत्याह—

गहियमणामोएणं, बाह्न बर्ज तु सेस वा भंजे ।

मिच्छृप्यियं तु सुर्तुं, जा गंत्रो ता न हिंहती ॥ ६०५७ ॥

यदि अनामोगेन पुराकं गृहीतं भनति तदा "नाहगं" विकटं तद् नर्रविता होतं 'ना' विभागया सुन्नीरन् । किसकं भनति !—यदि तद्पयीप्तमन्यच भक्तं छम्यते तदा न सुन्नते किन्तु तत् परिष्ठाप्यान्यद् भक्तं गृहन्तिः अय प्योगं तदा सुन्नते, सुक्ता च तेनेन मक्तार्थेन 20 पर्शुपयन्तिः विकटं तु सर्वेथेन न मोक्तव्यम् । मिक्षप्रियं नाम—यदाण्ड तत् पुनर्शुक्ता यानत् तदीयो गन्त्र आगच्छति तानद् न हिण्डन्ते ॥ ६०५७ ॥"

कारणगमणे वि नहिं, पृथ्वं घेतृण पच्छ नं चेव । हिण्डण पिछण विहण्, औमे नह पाहुणहा वा ॥ ६०५८ ॥

र्वनमदिकारणैरीतानामपि मय-पराण्डु-रुगुनान्येकान्तेन प्रतिषिद्वानि । अय पृत्नेमनामीप्रशादिना गृहीतं ततन्तद् गृहीत्वा पश्चान् तदेव सुच्चा तेनेव मकार्थेन तदिवसमासते न मृषो
मिक्षामदन्ते । द्वितीयपदे द्वितीयमपि वारं मिक्षार्थ प्रविद्यान् । 'अवसं' दुर्मिक्षं तत्र पयादं न
रुम्यते प्राष्ट्रणिका वा संग्रतः समायातान्ततो मृषोऽपि मिक्षाद्विण्डनं द्ववीणानानियं यतना—
'पिड्जण' नि चान्यपुरुषे आहारिते यदि वायुकाय आगन्छेन् तत्रेकं गुनः पार्थ प्रेये वायुक

२ किञ्च इवन्तरणं छं० ॥ २ नित । धान्यपुरुषं च भुक्तवन्यास्तन्या वायु छं० ॥ ३ अथ 'अवमे' दुर्मिले "तहकारणेण" नित तथारूपेणान्यन या अभिवादिना कारणेन गता छं० ॥ ४ शिपे' धान्यपुरुषकादिकं 'वा' इति विमा' छं० ॥ ५ इदमेव स्विदेशपमाह इवद्यर्श छं० ॥ ६ 'तव' तहकोऽचमादिकारणेगमने स्वतातेऽपि मद्य-पट्णाण्डु-छशुना-दीनि गन्यपुरुषकान्येकान्तेन छं० ॥

कायं निस्जन्ति । उपलक्षणमिदम्, तेने यदा संज्ञासन्भवन्तदा यदि अन्यासां संयतीनानासज्ञा वसतिस्तदा तत्र गन्तव्यम् । तदभावे भावितायाः श्राद्धिकायाः पुरोहढादी ब्युत्सर्जनीयम् ॥ ६०५८॥

एसेव गमी नियमा, तिविह पुलागम्मि होइ समणाणं। नवरं पुण नाणत्तं, होइ गिलाणस्स वह्याए॥ ६०५९॥

एप एव 'गमः' प्रकारो नियमात् त्रितिघेऽपि पुलाके श्रमणानामपि भवति । नवरं पुनरत्र नानात्वम्—ग्लानस्य दुग्धादिकमानेतुं व्रजिकायां साधवो गच्छेयुः, तत्र च गताः संस्तरन्त स्रात्मयोग्यं रसपुलाकं न गृहन्ति, अथ न संस्तरन्ति ततः क्षीरादिकं भुक्तत्रा न भूयो भिद्या-मटन्ति । कारणे तु भूयोऽप्यटन्तस्तथेव यतनां कुर्वन्ति ॥ ६०५९ ॥

॥ पुलाकभक्तप्रकृतं समाप्तम् ॥

10

## ॥ इति श्रीकल्पाध्ययनटीकायां पश्चमोद्देशकः समाप्तः ॥

श्रीमजृणिवचांसि तन्तव इह ज्ञेयाख्या सहुरो-राज्ञायो नलकस्तुरी वुधजनोपास्युद्भवा चातुरी । ईत्येतैर्विततान साधकतंभेः श्रीपद्यमोद्देशके, जाड्यापोहपटीयसीमहिममामच्छिद्गटीकापटीम् ॥

15

६ भ रसपुराके भुक्त सति यदा को ॥ २ अध निर्मान्यानाममुक्ति स्वानान्यः द्वापाह रचकरणं को ॥ ३ नानान्यं भवति—तेयां त्रिविधमपि पुताकं मृहतां चतुर्वपुत्राः प्रायक्तिनम्, निर्मान्यीनां तु चतुर्युक्तभुक्तिनिति विद्यापः । तथा विर्मापपदे म्हानम्य को ॥ ४ इत्येतं रचिताऽत्र साधकतमः श्रीपश्चमीद्द्यके, ज्ञान्यापोहपशिषसी सन्यर्ययोग्धीय शिकापशिष्टी ॥

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरस्रमालायामयाविध मुद्रितानां ग्रन्थानां सूची।

| •                                          |                    | •                               |                |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| प्रन्थनाम.                                 | मृस्यम्.           | झन्थनाम.                        | मृत्यम्.       |
| × १ समयसरणस्त्रयः सावचृरिकः                | 0- 1-0             | ×२८ सम्यक्तवकीमुदी              | 0-12-0         |
| × २ धुष्ठकमवायिः                           |                    | ×२९ श्राद्गुणविषरणम्            | 1- 0-0         |
| प्रकरणम् सावचृरिकम्                        | 0- 1-0             | ×३० धर्मरत्नमकरणं सटीकम्        |                |
|                                            | 0- 3-0             | X३१ करपसूर्य सुयोधिकान्य        |                |
| 🗴 ४ योनिम्तवः साववृरिकः                    | 0- 1-0             | ध्यागपयोपेतः                    | ₹ o- o-o       |
| x ५ कारुसप्ततिका-                          |                    | ×३२ उत्तराष्ययनसूत्रं सरीकम्    | n- 0-0         |
| प्रकरणम् सायचूरिकम्                        |                    | ×३३ उपवेशसप्ततिका               | 0-12-0         |
| × ६ देहस्यितिस्तवः सावच्रिकः               | c- 1-0             | ×३४ कुमारपालप्रयन्थः            | 3- 0-0         |
| x ७ सिद्धद्रण्डिका सावचूरिका               | 0- 1-0             | ×३५ आचारोपदेशः                  | c- 1-0         |
| 🗙 ८ कायस्थितिम्बयः सट्टीकः                 | 0- 2-0             | ×३६ रोहिण्यक्षीकचन्त्रकथा       | 0- 3-0         |
| x ९ भावप्रकरणं सटीक्म्                     | o                  | ×३७ गुरुगुणपद्धितत्पद्धि-       |                |
| x10 नवतस्वप्रकरणं भाष्यटीकोषेतम्           | 0-83-0             | विकाङ्खकं सटीकम्                | 0-10-0         |
| X11 विचारपद्माशिका सटीका                   | 0- 7-0             | ×३८ ज्ञानसारः सटीकः             | 1- 8-0         |
| ×१२ यन्धपदर्शिक्षिका सटीका                 | c- <b>२-</b> 0     | ६९ समयसारप्रकरणं सटीकम्         | 0-10-0         |
| ×१३ परमाणुलण्डपद्धिशिका                    |                    | x४० मुकृतसागरमहाकाव्यम्         | 0-17-0         |
| पुत्रसपद्गिंदिका                           | a. B a             | ×४३ धिमाहकया                    | 0- 2-0         |
| निगोदपदत्रिक्षिका च सटीका                  | 0- <b>3-</b> 0     | ४२ प्रतिमाशयकं छघुटीकायुवम्     | 0- 6-0         |
| X१४ धावकप्रतभङ्ग-                          | a 3a               | x४३ धन्यक्पानकम्                | c- 2-0         |
| प्रकरणम् सावपृरिकम्  ×१५ देववन्दनादिभाष्य- | 0- <del>1</del> -0 | 🗴 ४४ चतुर्विशतिजिनस्युतिसँप्रदः | o- {-0         |
| त्रपं सावपृरिकम्                           | a- 4-a             | x४५ रीहिणेयकमानकम्              | c- 2-0         |
| प्राद सिज्यबाधिका सटीका                    |                    | x४६ कपुदेयसमासम्बर्ग सटीकम्     | 1- c-o         |
| १७ अन्नायउंद्रकुटकं सावच्रिकम्             |                    | x४७ युद्रस्तंप्रदणी सटीका       |                |
| १८ विचारसप्तिका सायभूरिका                  |                    | x४८ धाद्धविधिः सटीका            | ₹- <b>ʊ</b> -• |
| १९ अल्पबहुत्वविचारगर्भितं महायीरः          |                    | x४९ पर्दर्शमसञ्जयः सटीकः        | 1- c-e         |
| भावनं महादण्डककोत्रं च                     |                    | x५० पद्मसंप्रहपूर्वार्थं सटीहम् | 1- C-0         |
| सावपृरिकम्                                 | 0- 2-0             | X41 सुरुवसंकीवंनम्              | e- 1,-e        |
| २० पद्ममूर्व सरीकम्                        |                    | x५२ घाचारः मार्चानाः            |                |
| ११ जम्बानिचरित्रम्                         | 0- 4-0             | कर्मप्रन्थाः सटीकाः             | \$- <-0        |
| २२ रक्षपाळनृपकथानकम्                       | a- 4-a             | 🗴 🛪 अध्योषयप्रतिका गरीका        | c- 1-4         |
| २६ सुभारकायली                              | o- Y-e             | ×५४ कुचलपसालाक्या               | 1- 4-4         |
|                                            | o- V-c             | ५५ सामाचारीप्रकरने सामघड-       |                |
| २५ चेतोबूतम्                               | 0- Y-0             | विराधकचतुर्भेही च सर्दाका       | 4- 6-5         |
| ×२६ पर्वपनाष्टादिकाम्यालपानम्              | ş                  | ५६ करनायद्वायुधनाटकम्           | e- ¥-5         |
| X२० वान्यमाणावया                           | E 1                | X40 इसारपाडमहाकाव्यम्           | t- L-5         |
|                                            |                    |                                 |                |

| ग्रन्यनाम,                                | मृत्यम्.        | प्रन्थनाम.                          | मृत्यम्.       |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| ५८ महाबीरचरियम्                           | 3- 0-0          | x=१ कलमूत्रं किरगावर्डाटीकोपैनम्    | s- o-s         |
| ५९ क्रोंसुईामित्रानन्दं नाटकम्            | o- £-3          | ७२ योगदर्शनं सर्टाक्रं              |                |
| ६० प्रदुद्रोहिणेयनाटकम्                   | و- ب <u>-</u> 0 | योगविंदिका व मदीका                  |                |
| ६६ घर्मीस्युद्यनाटकं रे                   | e 92            | ७३ मण्डलप्रकरणं सर्वाक्रम्          |                |
| स्कावली व                                 | o- 5-0          | ५२ देवेन्द्रनाचन्द्रप्रकार्ग महीकम् |                |
| ६२ पञ्चनियंन्यीयकरणम् सटीकस्              | o- ž-:          | ७७ चन्द्रवीरद्यमा-यमेषन-सिद्दनक     |                |
| <u>६</u> ३ रयणसेहरीकहा                    | o- E-0          | पिछ-सुनुन्द्रनुपादिनित्रचतुष्टक्रया |                |
| ६२ सिद्यास्तं सटीच्स्                     | 5-10-9          | ४६ जनमेबद्दुतकान्यं सटीक्रम्        |                |
| ६५ दानप्रदीपः                             | २- ०-०          | ७७ श्रावक्रमम्बिधिपकरणं सटीक्रम्    |                |
| ६६ वन्बहेत्द्विप्रमङ्गीप्रकर्णे खटीकम्    | ,               | ७८ गुरुउच्चवितिश्चयः मर्टाङः        |                |
| दवन्योत्कृष्टपदे पुक्का <b>उं गु</b> नसार | F.•             | ७९ ऍड्रम्सुन्चित्र्विशितका सटीका    |                |
| न्त्रेषु बन्बहेतुमकरणं सर्वादम            |                 | ८० वसुदेवहिण्डीप्रयममागः            |                |
| चनुर्देशकीवस्थानेषु जवन्योःहृष्ट्रप       |                 | ८१ वसुदेवहिण्डीहिनीयभागः            | _              |
| युगपद्दन्घहेनुप्रकरणं सटीकम्              |                 | ८२ हृहत्करानुत्रं सटीकं प्रथमी भागः |                |
| दम्बोद्यसत्ताप्रकरणं च सदीकर              | -               | ८३ ,, ,, दिर्शयो साग                |                |
|                                           | \$- o-o         | ८२ ,, , तृर्तायो मागः               |                |
| ६८ सहित्रवस्थानङ्                         | 4- 3-3          | ८५ सरीकाः चलारो नव्यक्रमेद्रस्याः   | ś- s-s         |
|                                           |                 | ८६ पञ्चन-पष्टकनेप्रन्यो सर्ठाही     |                |
| प्रकर्ण सटीहरू                            | 1- 5-5          | ८० वृहत्करतसूत्रं सरीकम् चतुर्यो    |                |
| ६९ चेह्यवेदणनहामांसं छाबाटिपः             |                 | त्रिभागः                            | ₹ <b>-</b> /-0 |
| पीयुवस् -                                 |                 | ८८ बृहत्कलाम्बं मडीक्स् पद्धमी      |                |
| ७० मसुरहादेः                              | 0- 5-0          | त्रिमागः                            | i- 5-2         |

धर्मान्युद्यमहाक्रान्यन् (महपतिचरित्रम्)

जैन्यन्यरनमालायां मुद्रियप्यमाणा ग्रन्थाः।

बसुदेबदिण्डी वृजीयो विमागः - नण्यिगिराष्ट्रासुग्रासनम्

